### SHRÎ SHANKARÂCHARYA'S

# **UPADESHASÂHASRÎ**

WITH THE GLOSS PADAYÔJANÎKÂ

BY

SHRÎ RÂMA ΓÎRTHA

EDITED BY

DINKER VISHNU GOKHALE, BA.

Ponted a d Published by Month! Itchara a Desir at

THE GUJARATI PRINT NG PRESS

No. 8 Sasscon Building Circle, Fort, BOMBAY

### All rights rescribed

श्रीमच राचार्यप्र तिता

# उपदेश साहस्री

(गद्मपद्मप्रवन्ध.)

श्रीरामतीर्थविरचितया पदयोजनिकाख्यया टीकया सवल्रिता

# दिनकर वि णु गोखले बी ए

इत्यनेन सशोधिता परिष्कृता च

### मुम्बय्या

कोट सामुन बिल्डिंग न ८ इत्यत्र

मिणिलाल इच्छाराम देशाई द्यनेन स्वीये

गुजराती १ मुद्रण लयेऽङ्क्षित्वा

त्रैन प्रका शता

विक्रमसवत् १९७४

खिस्ताब्द १९१७

K. 37, 99. Copal Mordin Lane,

Land Time

अस्य सर्वेऽविकारा स्वायत्तीकृता । 10

परिमद्य सं 7661 भन्याक्षय के ति शि संस्थान सारत था, प्रणासी

#### PREFACE

### " न हि पराधीनात्मत्वतोऽन्यहैन्य कष्ट वा वर्तते "।

-- उप सा टीका प्र ३०

Ą

The present edition is based on the following Mss and prosted editions —

#### I Prose Section

- (1) Ms of the text and the gloss complete and family accurate
- (?) Ms of the glosonly—very meomplete and in

#### II Metrical Section

- (3) As of the text and the gloss schough marked complete, is incomplete in the first and the dighteenth chapters
- (4) Ms of the text and the gloss of t ο 162 pagen 44 at a ssing
- (5) M of the text and the gloss very me uplate.

  All these Mss were secured from the December College Incruy
- (c) Mr Gore Shastris dition of the Prost Section vily very in courate
- (7) Mr Navi Sh stri's edition of the methical section on only very n courate
- (8) N S Press elition in two parts said to 1 ised on 200 year ld M out it in no way differs from

the bove (7) even it gro m takes herg

- (9) Mysone ed t on
- (10) Sırı Vını Vıl Pre s edition

The 1 st two is very good dition x pt that the V ni V lis Pies edition does not give the glo In the Mysor edition some attempt at punctu tion and id attification of som of the quot tion as made There are how very many inaccuracies of one kind or arother The dominant con id ation with m h b i the th t for want of an easily av il bl critical dition of Shri Sh nk i i rry s works o close in t sue and so profoundly harded with vit I natter the difficulty of ma tering the cl ical works ha b en seriorsly ggravated nay multipli d manifold. I do not, therefore, feel that any apology is n cess in for the ppear nee of yet a totler edition of the important tre ts of Shri Shinkaracharya task is indertaken with great cruple and a verence Certan. special features distingui I this edition too from other is they do my edition of Taittifyopanishad The task of editing to present issue his not been exactly hight one for on critically examin g the extant ditions. I found then very faulty words left out alt gether we g wo ds su stituted for right, risd visior of we es, alse ice of practuition in spurctuition, quotations not ranked or ruxed together a surd or ne ningle of digs adopted & T ese defect I lave tried to r move. I have ginerally given only to se readings that yield so re meaning in f we se I have given absord readings adopted in some dition as p c me s of ditorial care ii d Special attention h be n p id to punctu tien which is in and p n able aid to quick reading and intelligibility. An analyti cal summ ry of the whol work : given t th ) gin ing I ave ventur d to dd f w note in p rt expl n to y and in pat

ill trative. In the prose ection I have given hadings and in the metrical section the title and number of the chapt i on the right I d d of the p ge a useful guide to the read 1 and to the eye of the sancher An exhaustry index is appended at the end g vi g not only the first  $p\hat{a}da$  or quart rof ach st nza but uch oth 1 a refrequently quot dor have possed into mixims or re aphori tie in for n. titing some broad philo ophic truth or gen ral h aring Not without I bour I h ve prepared another exh u tiv n d x of th numerou quotation introduced in r lly by श्र्यते or समर्थे without ny further clue st th ir origin in h ch th t xt nd ti gloss in all its part r rich be u n ccurt dtr mi ation and full und rst ndi g of the txt nd the slo b com s ther by po ibl for th fir t im Thi i dex nelude lso Nyîya (m xims prov rb) phori m &c A f w quotatio i which I w not bl to tre whn the pge contining them w re pilited, I ve ) en since traced and thair source given in t us index A few num ric 1 inaccuraci s which lay cr pt into figures theched to quot tion in the body of the work will be found corr eted in the ind x

My best tanks r due to y fri nd Mi Amb l l M Eng.
n er i a Li for h s v li ble lp in the fir t 125 p ge in
orectig nd puicti ing the t xt a d n collating t M I
m indebt d alo to my frie d Mi T n ukhr m S Trip thi i a
for lending me som val able S krit book and for ugg ting
to me the erlist ources of two importint quot tio I am
grateful lso t my frin Mr H ra l B Shroff B a for linding
i om books of r f r n e

 $\mathbf{B}$ 

Fron the point of nt quarine pecual intitutation to the ers 142 143 on pg 386 affording a datum for fixing the

d t of Shu Shank richiry: But the is a large question which on ot b dieu dhere

If Shri R'm tirths the auth roof the gloss be the suite as Shri R'matinths the guri of Shri An ntadev who lived during the rign of King BjBh dur (1644–1664 AD) his date must be bout the m

Besides Sin Rîm tirth glos on the metrical veision there is two other glos on by Bodh nidhis nd the other by Anand in în. But I was unable to ecur them. Letters of inquiry, even after reminders residence in medium, sweed by the L brack in whose the custodian of the e.M. The indifference and do in the man repolicy derives were condensited in the hand of San kut cholar.

It i b li v d th pr t volum will not only contribute to the int ll gent tudy of it but to full r r alization of the Div ne Truth inshrined in it p g

बुद्रचारूढ सदा सर्वे दृश्यते यत्र तत्र वा मया तस्मात् पर ब्रह्म सर्वज्ञश्चारिम सर्वग

-- उप सा ७ १

Bombay 1 th Jan 1917 }

DINKER VISHN I COST A JE

<sup>#</sup> H 1 lso th uthor of (1) मैत्र्युपनिषद्दीपिका, (2) विद्वन्मनोर क्षनी-वेदान्तसारटीका (3) अन्वयार्थप्रकाशिका-संक्षेपशारीरकटीका (4) प िकरणविवरणतत्त्वचन्द्रिका (5) मानसोहासवृत्तान्त (6) चिदानन्द्रलहरीटीका ( y t unpubli h d)

## विषयानुऋमणिका

# गद्यप्रबन्ध

# १ शिष्यानुशासनप्र रणम्- पृ १ ०

|                                                       | वाक्यसख्य  |
|-------------------------------------------------------|------------|
| चिकीर्पितप्रतिज्ञापूर्वक शास्त्रीयानुब धसप्रह         | १          |
| सम्रहेणोक्तस्यार्थस्य विवरणम्                         | २          |
| गुरूपसत्ति कार्या                                     | ३          |
| पुन पुन गुरूपदेशे हेतु                                | , 8        |
| ानोदयहेतुजातोपदेश                                     | બ્         |
| गुरुकर्तृकोपदेशकम                                     | Ę          |
| श्रुतिस्मृतिभि त्रह्मणो लक्षण माहयेत्                 | اع اف      |
| मितनैश्चल्याय शिष्य पुन पृच्छेदित्याचार्यऋत्यम्       | 9          |
| अप्रतिपत्त्यादिदोषात् शिष्यस्योत्तरम्                 | १०         |
| पुनरुपदेशेन तादृश दोष त्याजयत्याचार्य                 | ११         |
| आत्मानात्मविवेक                                       | १२         |
| एकभविकत्ववाद्निरास                                    | ,          |
| शिष्यविवेकोक्ते प्रशसा                                | १३         |
| वर्णाश्रमाद्यभिमानो भ्रांतिमूळ                        | १४ १५      |
| उक्तार्थवैशद्येन परमात्मलक्षणानुसंयानम्               | १६ १७      |
| शरीरस्य भिन्नजात्य वयसस्कारत्वज्ञापनाय सङ्घातोत्पत्ति | • • • • •  |
| प्रकार ब्रह्मणोऽभिन्ननिमित्तोपादानत्वं च              | १८         |
| नामरूपव्याकृति                                        | 28         |
| शरीरोत्पत्तिप्रकार                                    | े .<br>२   |
| शरीरस्य भिन्नजात्यन्वयसस्कारत्वम्                     | <b>૨</b> १ |
|                                                       |            |

| ¥,                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|
| मनआदिसूक्ष्मसंघातोऽपि नाऽऽत्मा                                                                                                                                                                                             |         | २२                                                  |
| स्रष्टुरे जीवरूपेण प्रवेश परमात्मैव क्षेत्र                                                                                                                                                                                | २३      | २४                                                  |
| अनुभवविरोधशकासमाधानपूर्विका भेददृष्टिनिन्दा                                                                                                                                                                                | २५      | २७                                                  |
| ब्रह्मात्मैक्यप्रतिपत्त्या कर्मतत्साधनप्रतिषेध                                                                                                                                                                             | 55      | ३२                                                  |
| ात्मैक्यस्य युक्त्या व्यवस्थापनम्                                                                                                                                                                                          | ३२      | ३५                                                  |
| वेदनादीनामनात्मत्वोपपादनम्                                                                                                                                                                                                 |         | ३५                                                  |
| रूपादिसस्काराणा बुद्धचाश्रयत्वम्                                                                                                                                                                                           |         | ३६                                                  |
| ब्रह्मात्मैक्ये श्रुतिस्मृतिप्रमाणानि                                                                                                                                                                                      | ३७      | ३८                                                  |
| ह्यात्मैकत्वे छौकिकवैदिकन्यवहारविरोधशकापरिहारौ                                                                                                                                                                             | ३९      | 80                                                  |
| कर्मकाण्डाप्रामाण्यशकापरिहारौ                                                                                                                                                                                              | ४१      | ४२                                                  |
| अवि ग्रोन्मूलनफलम्                                                                                                                                                                                                         |         | ४३                                                  |
| न मोक्ष कर्मसाधन                                                                                                                                                                                                           |         | 88                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                     |
| क्टस्थाद्वयात् हो म्- पृ ५ ९६                                                                                                                                                                                              |         |                                                     |
| क् <b>टस्थाद्वयात् हो म्- पृ ५ ९६</b><br>ससारविषयकप्रश्ना                                                                                                                                                                  |         | ४५                                                  |
| • •                                                                                                                                                                                                                        |         | ४५<br>४६                                            |
| ससारविषयकप्रश्ना                                                                                                                                                                                                           | ४७      | ४६                                                  |
| ससारविषयकप्रश्ना<br>दु खानुभवो नैमित्तिक                                                                                                                                                                                   | ४७      | ४६                                                  |
| ससारविष्यकप्रश्ना<br>दु खानुभवो नैमित्तिक<br>अविद्या तिः मित्तम्                                                                                                                                                           | ४७      | ४६<br>४८                                            |
| ससारविषयकप्रश्ना<br>दु खानुभवो नैमित्तिक<br>अविद्या तनि मित्तम्<br>अविद्याविषयक प्रश्न                                                                                                                                     | ४७      | ४६<br>४८<br>४९                                      |
| ससारविषयकप्रश्रा<br>दु खानुभवो नैमित्तिक<br>अविद्या तिः मित्तम्<br>अविद्याविषयक प्रश्र<br>अविद्या चिन्मात्राश्रयविषया                                                                                                      | ४७      | ४६<br>४८<br>४९<br>५०<br>५१                          |
| ससारविषयकप्रश्ना<br>दु खानुभवो नैमित्तिक<br>अविद्या तिः मित्तम्<br>अविद्याविषयक प्रश्न<br>अविद्या चिन्मात्राश्रयविषया<br>अध्यासानुपपत्तिपूर्वेक शिष्यप्रश्न                                                                | ४७<br>५ | ४६<br>४८<br>४९<br>५०                                |
| ससारविषयकप्रभा<br>दु खानुभवो नैमित्तिक<br>अविद्या ति मित्तम्<br>अविद्याविषयक प्रभ<br>अविद्या चिन्मात्राश्रयविषया<br>अध्यासानुषपत्तिपूर्वक शिष्यप्रभ<br>प्रसिद्ध प्रसिद्ध एवाध्यारोप्यते इति न नियम                         |         | ४६<br>४८<br>५०<br>५१<br>५२                          |
| ससारविषयकप्रश्ना दु खानुभवो नैमित्तिक अविद्या ति भित्तम् अविद्याविषयक प्रश्न अविद्या चिन्मात्राश्रयविषया अध्यासानुपपत्तिपूर्वक शिष्यप्रश्न प्रसिद्ध प्रसिद्ध एवाध्यारोप्यते इति न नियम आक्षेपसमाधानपूर्विका अध्यारोपसिद्धि |         | 8<br>६<br>४<br>५<br>५<br>५<br>५<br>५<br>५<br>५<br>५ |

| विषयानुक्रमणिका                                    | ११            |
|----------------------------------------------------|---------------|
| परमते दूषणापादानम्                                 | ५९            |
| प्रकारान्तेणाध्यासानुपपित्तिशकापरिहारौ             | ξο <b>υ</b> ξ |
| आत्मा स्वतत्र परतत्रो वा <sup>१</sup>              | ६६ ७          |
| चितिमात्र परतत्र                                   | ৬ থ           |
| चितिमा चितिमदर्थ                                   | ७२ ७३         |
| कूटस्थविषयकसंशयपरिहारौ                             | ७४ ७५         |
| उपलब्धृत्वेन क्रूटस्थत्वानुपपत्तिशंकापरिहारौ       | ७६ ८५         |
| उ ाधिवशादुपल घे फलोपचार                            | ७७            |
| आत्मनो बुद्धितद्धर्माध्यासद्वारा ससारित्वम्        | <b>د</b> ۶    |
| अवस्थात्रयमाग तुकम्                                | ८६ ८९         |
| चैत य नाग तुकम्                                    | ९० ९१         |
| आत्मनो नित्यत्वप्रकाशक्रूटस्थचिदात्मता             | ९२ ९३         |
| सविदो नित्यत्वाक्षेपपरिहारौ                        | ९४ १०१        |
| प्रमातु स्वत सिद्धिर्निरपेक्षेव                    | 99            |
| आत्मनि प्रकाशगुणस्य जन्माभावनिश्चय                 | १०० १०१       |
| आत्मन प्रमातृत्वादिञ्यवस्था                        | १०२ १०३       |
| उपाध्यविवेकादात्मन कर्तृत्वप्रतिभास                | १०४ १०७       |
| अवगते फल्र प्रसिद्धिरुपचारनिमित्ता                 | १०८           |
| द्वैतस्य मृषात्वप्रकटनम्                           | १०९ १११       |
| ३ रिसंख र म- ९६१२                                  |               |
| सोपस्कारपरिसंख्यानप्रकारोपदेश                      | ११२ ११३       |
| आत्मन शब्दादिभिरनभिभवत्वानुचितनम्                  | ११४ ११५       |
| शब्दाद्यनुभवानुचिन्तनम् आत्मनोऽविकारित्वानुचिन नम् | ११६           |

### पद्यप्रध १ उपोद्धा रणम्- पृ१३१२२

|                                                     | श्राकसंख्या |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| मगलाचरणपूर्वक ब्रह्मविद्यारभसमर्थनम्                | १–५         |
| ज्ञानस्यैव मोक्षहेतुत्वम्                           | ६७          |
|                                                     | 6 94        |
| ज्ञानकर्मसमुचयवाद तन्निरासश्च                       | १६ १७       |
| कर्मकाण्डाप्रामाण्यशकापरिहारो                       | 26 25       |
| अविद्याया पुनरनुद्भव                                |             |
| विद्याया सहकारिनिरपेक्षत्वेने मोक्षहेतुत्वम्        | 40 48<br>   |
| <b>उपिनवच्छव्दार्थकथनम्</b>                         | २५ ८६       |
| २ आत्मज्ञोत्पिः र म्∙षृ १२३ १२६                     |             |
| ब्रह्मात्म ानस्य वाक्यादनुत्पत्तिशकापरिहार          | १२          |
| उत्पन्नस्य ज्ञानस्य प्रत्यक्षादिवाध्यत्वशकापिरहार   | ર -જ        |
| ३ई रात्म करणम्- पृ १२७ १२९                          |             |
| जीवब्रह्मणोरभेद                                     | १ .         |
| अभेदाभावे श्रत्यनुपपत्तिप्रदर्शनम्                  | キード         |
| ध तत्त्वज्ञानस्वभावप्रकरणम्- पृ १२९ <sup>१</sup> ३२ |             |
| आत्मनो ान न मोक्षसाधन सचितानेककर्मप्रतिबन्धादि      | ते          |
| शका                                                 | १२          |
| प्रारब्धकर्मफलावसाने ज्ञानोत्पत्तिरिति तत्रोत्तरम्  | = 4         |
| ५ बुद्धचपराध रणम्- पृ १३३ १३६                       | 4.          |
| आत्मस्वरूपाग्रहे उदङ्काख्यायिका                     | १           |
| संसारविश्रमकारण प्रमाण च                            | ર ૪         |
| पदार्थविवेकवता भाव्य मुमुक्षुणा                     | 4           |

| विषयानुक्रमणिका                                             | 9  | ₹ \$ |
|-------------------------------------------------------------|----|------|
| ६ विशेषापोह रणम्- पृ १३७ १४०                                |    |      |
| स्थूलापायेन पदार्थशोधनप्रकारोपद्श                           | १  | २    |
| विशेषणानात्मत्वम्                                           | ३  | 8    |
| आत्मनोऽन्यनिरपेक्षा स्वत सिद्धि                             | ب  | ६    |
| ७ बुध्चारूढ कर म्- पृ १४ १४३                                |    |      |
| निर्धारितवाक्यार्थविषयस्य स्वानुभवावष्टभेन स्पष्टीकरणम्     | १  | २    |
| आत्मनो विकारित्वादिवीयाथावीपपादनम्                          | ३  | 8    |
| आत्मन शुद्धत्व अद्वितीयत्व च                                | ų  | હ    |
| ८ तिविलापन र म्- पृ १४४ १४८                                 |    |      |
| आत्ममन सवादरूपेण मनोलयोपदेश                                 | १  | 8    |
| दु खिजनकरुणैव प्रकरणनिमित्तम्                               | ų  | ε    |
| ९ सूह ाव्यापिता रणम्- पृ १४८ १५४                            |    |      |
| आत्मनो निरतिशय सूक्ष्मत्व यापित्व च                         | र् | ३    |
| ब्रह्मादिस्थावरा तानामात्मान प्रति शरीरत्वम्                | 8  | ६    |
| स्वरूप ानस्य निर्विषयत्व नित्यत्व च                         | હ  | ς    |
| १ दिशस्वरूपपरमार्थदर्शन करणम् पृ १५५ १६५                    |    |      |
| आत्मनो निर्विपयज्ञानस्यभावत्वस्य स्वानुभवाश्चिनयेन प्रकटनम् | १  | २    |
| ज मजरादिविकियाभावेन कृटस्थाद्वयस्वाभाव्य श्रुतिप्रदर्शन     |    |      |
| पूर्वकमुपपादयति                                             | ३  | 9    |
| आत्मतत्त्वपरिज्ञानस्य कैवल्य फलम्                           | १० | १५   |
| आत्मविद् स्वरूपम्                                           | १३ | १४   |
| ११ इक्षितृत रणम्- पृ १६६ १७४                                |    |      |
| ज्ञानकर्मस <u>म</u> ुचयानुपपत्ति                            | १  | ३    |

| द्वैताभावे प्रत्यक्षादिप्रमाणविरोधात् छैाकिकवैदिकव्यवहारवि                     |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>लोपप्रसङ्ग</b> निराकरणम्                                                    | 8 38  |
| न कर्मसाध्यममृतत्वम्                                                           | १५ १६ |
| १२ शप्रकरणम् ८१७५१८३                                                           |       |
| साभासा त करणाविवेकादात्मन स्वरूपयाथात्म्य ानाभाव                               | 8 8   |
| आत्मनो याथात्म्यज्ञानसिद्धचै तत्त्विमिति श्रुत्युपदेश                          | ५ १५  |
| चित्प्रकाशस्य नित्यत्वोपपाद्नपूर्वक आत्मनो नियोज्यत्वाभाव                      |       |
| प्रतिपादनम्                                                                    | १६ १९ |
| १३ अचक्षु प्रकरणम्- १८४ (९४                                                    |       |
| आत्मन शुद्धत्वाचलत्वादिव्यवस्थापनम्                                            | ११०   |
| स ारनिवृत्त्युपायशिक्षा                                                        | ११ १३ |
| अविकारित्वात् समाधिविक्षेपौ न स्त                                              | १४ १८ |
| ्एकस्यैव सर्वभूतान्तरात्मत्वोपपादनात् युक्त पूर्णत्रह्यात्मानुभवनम्            | १९ २४ |
| <ul> <li>अह ब्रह्मास्मि इति सदाऽनुसद्ध्यादिति मुमुञ्ज प्रोत्साह्यति</li> </ul> | रत २६ |
| १४ र स्मृति करणम्- पृ १९४ २१७                                                  |       |
| अन्त करणस्यापरोक्षत्व तत्फळ च                                                  | ११०   |
| आत्मनि हेयाद्यभावोऽनुभवेनाप्यकाम्यते                                           | १० १५ |
| मोक्षाय स्पृति कर्तव्या                                                        | १६ १९ |
| <del>ब्रह्मणोऽक्ष्रत्वम्</del>                                                 | ५० ५२ |
| आत्मविद् सफल कर्मेति शकावारणम्                                                 | ५३ २६ |
| आत्म फलम्                                                                      | ५७ २९ |
| आत्मनोऽकार्यशेषत्वम्                                                           | ३० ४० |
| आत्मनो देहद्भयविविक्तत्वम्                                                     | ४१ ५० |

# १५ ान्यदन्यत्प्रकर म्- पृ २१८ २४२

| स्वभावाशुद्ध आत्मा साधनविशेषेण शुद्धो भवतीति मतस्य                      |    |     |
|-------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| निरास                                                                   | 8  | ₹ 3 |
| आत्मन साक्षित्वम्                                                       | 8  | } ξ |
| विदुष कर्भसन्यास शुद्धात्मस्वरूपानुचिन्तन च                             | હ  | १८  |
| ब्रह्मात्मप्रतिपत्त्ये पदार्थविवेकानुष्ठानम्                            | १९ | २०  |
| साक्षि । इयान्वय यतिरेकालोचनेन अवस्थात्रयि वेकद्वारा                    |    |     |
| तत्साक्षिणस्तुरीयस्याधिगमप्रकार                                         | २१ | २६  |
| कार्यकारणात्मकमायोपाधिवशात् आत्मन ज्ञातृत्वकर्तृत्वसर्व                 |    |     |
| ज्ञत्वादि यवहारास्पद्त्वम्                                              | २७ | २८  |
| निरुपाधिकमात्मस्वरूप मनोवागगम्य वेदा तवेदनीयम्                          | २९ | ३२  |
| अवस्थात्रयाभिमानत्यागप्रकार                                             | ३३ | ३५  |
| मुमुक्षो कर्तव्योपदेश                                                   | ३५ | ३९  |
| ब्रह्मात्मतत्त्वस्य ज्ञेयाज्ञेयत्वपक्षप्रतिक्षेप विरुद्धधर्मप्रतिभासव्य |    |     |
| वस्थापूर्वेकस्वयप्रकाशसिद्धि                                            | 80 | ५४  |
| . १६ पार्थिवप्रकर म्- पृ २४३ २७९                                        |    |     |
| स्थूल्र्झरीरात्मवादिमतनिराकरणम्                                         |    | 8   |
| इन्द्रियात्मवादिमतनिराकरणम्                                             | 7  | २ ३ |
| बुध्यात्मवादिम निराकरणम्                                                | 8  | १४  |
| <b>शू</b> न्यात्मवादिमतनिराकरणम्                                        | १५ | २१  |
| दिगंबरमत <b>निराकरणम्</b>                                               |    | २२  |
| शाक्यमतनिराकरणम्                                                        | २३ | २९  |
| स्वमतसामश्जस्योप यासपूर्वक शून्यमतनिराकरणम्                             | ३० | 88  |
| साख्याना निर्गुणपुरुषमतनिरास                                            | ४५ | 40  |

| वैशेषिकमतप्रक्रियादृषणम्                                | ५१ ५७ |
|---------------------------------------------------------|-------|
| वन्धस्याज्ञानात्मकत्वम्                                 | ५८ ६१ |
| मोक्षस्त्रम्                                            | ६२ ६७ |
| परपक्षनिराकरण सक्षिप्य स्वमतमुपसहरति                    | ६८ ७४ |
| १७ सम्य तिप्रकरणम् पृ २८ ३२२                            | (0    |
|                                                         |       |
| गुरुदेवतानमस्कार                                        | १ ३   |
| आत्मलाभस्य परमत्वम्                                     | ४ ६   |
| अज्ञाननाशळक्षणो मोक्ष ज्ञानेनैव न कर्मणा                | ७८    |
| सर्ववेदस्य एकार्थज्ञानपरत्वेन एकवाक्यत्वम्              | 6 80  |
| दृइयमान सर्वेञ्यवहारो न वस्तुसन्                        | ११ ५१ |
| तपोभिश्चित्तस्य शोधनम्                                  | २२ ५६ |
| मायाकरिपतमात्मनो बहुत्वम्                               | २७ ३२ |
| परमात्मन फलाञ्याप्यत्वेऽपि वृत्तिव्याप्यत्वम् नित्यत्वा |       |
| दिक च                                                   | ३३ ४३ |
| कर्मणा त्या-यत्वम्                                      | ४४ ५० |
| गुरूपसत्ति                                              | ५१ ५३ |
| पदार्थविवेक                                             | ५४ ५६ |
| प्रबुद्धस्य सुसुर्दोरनुसदानप्रकार                       | ५७ ८१ |
| प्रकरणार्थोपसहार                                        | CR CS |
| १८ तत्त्वमसि रणम्- पृ ३२२ ४१९                           |       |
| नमस्कार्व्याजेन प्रकरणार्थे स्वसप्रदायशुद्धि कथनुम्     | १२    |
| तत्त्वमसिवाक्यादेवापरोक्ष्ज्ञान आरोपितानर्थनिवृत्तिफल   |       |
| उत्पद्यते                                               | ३८    |
| प्रसख्यानवादिमतम्                                       | ९ १८  |

| स्वसिद्धान्तकथनम्                                    | १०     | ९ २३ |
|------------------------------------------------------|--------|------|
| भार न त्ययागोचरत्वम्                                 | 25     | ४ २७ |
| आत्मन शब्दागोचरत्वम्                                 | 2,     | ८ ३२ |
| आभासस्य अनिर्वचनीयत्वम्                              |        | ३३   |
| एकदेशिमतानि                                          | 31     | ४ ३६ |
| आत्माभासनिरूपणपूर्वकं चिच्छायावादिप्रभृतिमतनिराकरण   | म् ३५  | o iq |
| आत्मनि जानात्वादिशब्दव्यवहारानुपपत्तिशङ्का           | ધ્યુ ( | १ ५६ |
| एतत्परिहार                                           | نع     | ७ ६७ |
| बुद्धिविषये तार्किकसौगतादिमतनिरास                    | ६८     | ८ ७४ |
| आभासविषये शंकापरिहारौ                                | ७६     | ५ ९० |
| युष्मद्स्मद्विवेक                                    | 98     | १ ९८ |
| विज्ञाततत्त्वे पुरुषे महावाक्य फलवद्वि ान जनयति      | ९९     | १०४  |
| प्रतिपत्तव्यार्थस्वभावनिरूपणम्                       | १०५    | १४०  |
| विज्ञानवादिबौद्धमतनिराकरणम्                          | १४१    | १५२  |
| प्रत्यक्षाध्यक्षयो क सबन्ध <sup> १</sup>             | १५३    | १६०  |
| ि वेकाविवेकयोर्वाध्यबाधकभाव                          | १६१    | १७२  |
| तत्त्वपदार्थयोरेकार्थनिष्ठत्वे पर्यायत्वादिश ापरिहार | १ ३    | १८०  |
| त्वपदार्थविवेक                                       | १८१    | १८३  |
| तत्त्वमसीत्यादिवाक्यार्थविचार                        | १८४    | २०५  |
| प्रकारान्तरेण प्रसख्यानप्राप्तिनिरास                 | २०६    | २२९  |
| प्रकरणार्थोपसहार                                     | २३०    | २३३  |
| १९ मे प्रयो रणम्- ४२ ४४१                             |        |      |
| ारस्य मनोऽध्यासनिबन्धन ोोतनायात्ममन सवाद             |        | १८   |
| , आत्मनोऽद्वि तीयत्वम्                               | ς      | १२   |
|                                                      |        |      |

| आत्मनो विकल्पनाद्यविषयत्वम्                             |   | 1   | १   |
|---------------------------------------------------------|---|-----|-----|
| विचार अद्वैतनिश्चयहेतु                                  |   | १   | ४ १ |
| उक्तार्थनिश्चयशून्यानामनर्थप्राप्ति                     |   | १   | ९ २ |
| वस्तुमात्रस्य कारणत्वकार्यत्वयो निरास                   |   | २   | १२  |
| द्वैताभासनिरूपण मङ्गल च                                 |   | २   | ५ २ |
|                                                         |   |     |     |
| उपदेशसाहस्रीऋोकानुक्रमणिका                              |   | ४४३ | ४५  |
| सुरेश्वराचार्ये नैज्यकर्म्यसिद्धौ धृता उपदेशसाहस्रीऋोका |   |     | ४५  |
| अवतरणादि सूची                                           |   | ४५९ | ४८  |
| शुद्धिवृद्धी                                            | , | ४८७ | 81  |

# उपदेशसाहस्री

### गद्यप्रव घ

शिष्यानुशासनप्रकरणम्
अभ्म अथ मोक्षसार्थनोपदेश विधि य ख्यास्याम आगणेशाय नम अनम आपरमात्मने

प्रणम्य रामाभि अमात्मधीपदं जगत्प्रसूरि स्थितिसयमायनम् तटात्मका ज्याकरपूर्वकान् गुरून् मयोपदेशार्थविभाग उच्यते

इह भगवत्पादाभिधो भगवान् भाष्यकार सर्वोपनिपद्र्थेसारस्याहिका मुपदेशसाह्स्री गरापद्यविभागप्रथरचनया प्रकटीकुर्वेच् आदौ गरावन्ध मारभमाण प्रारिश्वितपरिस्थातिप्रचयनमादिप्रयोजन शिष्टाचारविशेष परिप्राप्त मगरुमाचरित अथेति ,

' ॐकारआध्राय्दाब्द द्वावती ब्रह्मण पुरा कण्ठ भित्त्वा विनिर्याती तस्मान्मांगलिकावुमी '

इति स्मृताद्यशब्द्रस्य मागिलकत्वावगमात् अथवा आनन्तर्यार्थे एवा यमथशब्द उच्चारणमात्रेण सगलप्रयोजनोऽपि भवति अन्यार्थे कियमाणमृद् गादिष्यनिश्रवणाद्वित् कियानन्तर्यार्थतेति चेत् विस्तरेणानेकशास्त्रार्थे निवन्यनिर्माणानन्तर्यार्थतेति वदाम प्रश्नप्रतिवचनाक्षेपसमाधानप्रकारेर्ने कप्रमाणयुक्तिविश्वेविद्युणतर्मव्यारिते समस्तोपनिपच्छासार्थेऽनेकवाक्ययु क्त्यनुस्थानव्यवयानमन्तरेण साक्षादनुभवोद्याय समहनिरूपणप्रवृत्त्युपपत्ते रिति अत्र चिकीर्षित प्रतिजोनान प्रवृत्त्यद्भवया शास्त्रीयानुव धजात

<sup>(9)</sup>  $^{\circ}$ धनज्ञानो $^{\circ}$  पाठ (7)  $^{\circ}$ (3) जानत पा

## मुमुक्षूणा श्रद्दधानानामधिनामधीय

तिद् मोक्ससाधन ज्ञान धिनसाध्यादिनित्यात्सवेस द्विरक्ताय
सगृह्णाति—मोक्ष धिनेति अथ विस्तरेण शास्त्रार्थनिरूपणानन्तरम्
मोक्षो निष्प्रपञ्चल्रह्णात्मताविर्भाव तस्य साधनमौपनिपदाद्वितीयात्मतत्त्व
ज्ञानम् तस्योपदेश उपदेशनमुपदेश—तद्र्थवाक्यानामंथिविभागेन
शिष्य प्रति प्रतिपादन तस्य विधि प्रकारविशेष त वि स्पष्ट आख्यास्याम
कथयिष्याम गोक्षशब्देन प्रत्यक्तत्व विषयो निर्दिष्ट साधनशब्देन
तत्त्वज्ञानस्योक्तत्वात् तत्साध्याज्ञानादिबन्धनिवृत्ति प्रयोजन सूचितम्
उपदेशविधिशब्देन सबन्धो बोध्यबोधकळक्षण शास्त्रविषयो दर्शित

इदानीमधिकारिणमाह—्यु क्षूणामिति मुमुक्षूणा मोक्षमात्रमिच्छता मिति अनेनेहिकामुष्मिकार्थतृष्णालेशवतामप्यत्रानिधकार इति सृचितम् अद्धानानामस्मिन्नुपदेशशास्त्रार्थे विश्वासवतामिति अनेन मुमुक्षवोऽपि सन्त ये कर्मस्वन्यशास्त्रेष्वपि वा अद्धते तेषामिहानिधकार सृच्यंते अर्थिना एतच्छास्त्रार्थज्ञानार्थिनामिति अनेन अद्धाना अपि ये पांडि त्यविस्तरप्रवणमतयस्तेषामिहानिधकारो वनित तथा चैवंविधानामिध कारिणामर्थायोपकाराय व्याख्यास्याम इत्यन्वय १

संग्रहेणोक्तमर्थ विवृणोति—तिद्दिमिति तिद्दं मोक्षसाधनं ज्ञान वि धिवदुपसन्नाय शिष्याय ब्रूयादित्यन्वय तत् प्रन्थातरेषु विस्तरेण प्रतिपादितम् इदम्—इदानीमिह वक्ष्यमाणिमत्यर्थ किं तत् १ मोक्ष साधन सहेतुबन्धनिवृत्त्या ब्रह्मात्माविभीवस्य निमित्तं यदुक्त तिददं ज्ञान वक्ष्यमाणिमित्यर्थ मोक्षसाधनपद व्याख्यातम् उपदेशविधिपदम्

<sup>(</sup>१) अर्थविं — पाठ (२) ब्रह्मता पाठ (३) अर्था दविं पाठ (४) सूचित पाठ

त्यक्तपुत्रवित्त ग्रेकेषणाय प्रतिपन्नपरमहसपारि ाज्याय मदम अग्रे शिष्याचार्यप्रशादिपरम्परया व्याख्यास्यन् मुमुक्ष्णामित्याद्युक्तमधिका रिण व्याचष्टे साधनेत्यादिना सप्रहेऽधिकारिबहुत्वनिर्देश प्रदर्शनार्थे नतु विवक्षित अत एव विवरण एकवचनम् एकात्मवादे बहूना निरपे श्वाणा मुमुक्षुणामसभवादिति

नाविरकाय ससारात् नानिरस्तैषणाय चं '

इत्यादिशास्त्रमुररीकृत्याह—स साध्यादि ते साधनैर्देष्टादृष्टार्थे कृष्यादियागादिभि साध्यादैहिकादामुष्मिकाच भोग्यजातात् अत एवा नित्यादशाश्व त्सर्वसमाद्भद्वालोकान्तादिप विरक्ताय तिरागाय निवृत्ता भिलाषायेत्यर्थ

कथमवगम्यतेऽय विरक्त १ इत्यपेक्षायां विशेषणा-तरेण विरक्तिस्तिमाह त्यक्ते अत्रैषणाशब्देन कामापरपर्यायेण तत्प्रयुक्ता प्रवृत्तिर्छक्ष्यते तत्र पुत्रार्थ दारसम्रहे प्रवृत्ति पुत्रैषणा कर्मायनुष्टानार्थमपरविद्यागवादि रूपोभयविधविक्तपरिमहो विक्तैषणा पुत्रकर्मापरविद्यासाध्यैतहोकिपितृ लोकदेवलोकफलैषणा लोकेषणा एता एषणास्त्यक्ता येन स्मै साथ नेषु प्रवृत्त्यौत्सुक्यत्यागादेव साध्याभिलाषशृत्यता गम्यत इत्यर्थ तथा च श्रुति न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके असृतत्वमानशुँः इति इदानीं एतमेव प्रव्राजिनो लोकिमच्छन्तं व्रजन्ति ।िन । एतान्यवराणि तपांसि न्यास एवात्यरेचयर्त् इत्यादिशास्त्रमनुरुध्याह ति परमहसविशेषणं कुटीचकादिस्मार्तसन्यासिव्यावृत्त्यर्थम् न

<sup>(</sup>१) ने स्ति ४ ७१ (२) विगत पाठ (३) महाना १ ५ (४) ईप्सन्त माध्यन्दिनपाठ (५) उ.४४२२ (६) हाना २१२

द्यादियुक्ताय शास्त्रपसिद्धशिष्यगुण पन्नाय ग्रुचये ब्राह्मणाय हि द्वैताद्वैतवादिनामद्वितीयात्मतत्त्वोपदेशप्रहणाधिकार इति भाव एता वता मुमुक्षपद याख्यातम्

अत्राप्याश्रमधर्ममात्रनिष्ठस्याधिकारो नास्तीति विवक्षन् पुनर्विशिनष्टि मदमद्यादियुक्तायेति शमोऽन्त करणस्यानात्मविषयेभ्यो व्यावृत्ति दमो दाह्येन्द्रियाणाम् दया भूते वद्रोह आदिपदेनोपरतितितिक्षाश्रद्धां समाधानानि सगृह्य ते एतेन श्रद्दधानानामित्येतद्याख्यातम्

अमान्यमत्सरो दक्षो निर्ममो दृढसौहृद् असत्वरोऽर्थजिज्ञासुरनसृयुरमोघवाक्

इत्यादिवचनमनुसृत्य पुनर्विशिनष्टि **शस्त्र सिद्धेति** एतेनार्थिना मिति व्याख्यातम्

नाशुचिर्त्रह्म कीर्तयेत्ं ' त्रिसध्यादौ स्नानमाचरत्ं '' इत्यादिशा स्नमाश्रित्याह शुच्य इति सवाह्याभ्यतरशौचसपन्नायेत्यर्थ 'त्राह्मणो निर्वेदमायांत् ' एतद्ध स्म वै तत्पूर्वे (त्राह्मणा अनूचाना ) विद्वास प्रजा न काम्यन्त ', एत वै तमात्मान विदित्वा त्राह्मणा इत्यादि शास्त्राण्यनुसृत्याह त्राह्मणायोति विविदिषवाऽपि क्षत्रियादयो न पार महस्ये स यासधर्मेऽधिकियन्त इति भाव अत एवोत्पञ्चाना अपि जनकादयो न गाईस्थ्य परित्यक्तवन्त इति श्रूयते इद च शास्त्र यथो कसन्यासाधिकारिकमेव नाश्रमान्तराधिकारिकम् आश्रयान्तरस्य प्रवृ तिधर्मपरत्वेन तदत्यागे तद्विरुद्धनिवृत्तिनिष्ठापरत्वायोगान् त्यागे चाश्रमात्रत्वानुपपत्ते वक्ष्यति च भगवान् भाष्यकार

<sup>(</sup>१) समाधानश्रद्धा पाठ (२)<sup>2</sup> (३) आकः उ.२ (४) मु उ.१२ (५) बृउ४ ४ २२ (६) बृउ३ ५ १

विधिवदुप न्नाय शि याय जातिकर्म त्तविद्याभिनने परा क्षिताय यात पुन पुनर्याबद्धहण ह भवति २

अह ब्रह्मास्मि कर्ता च भोक्ता चास्मीति ये विदु ते नष्टा ज्ञानकर्मभ्या नास्तिका स्युर्न सशैय इति न्यासिभ्य प्रवक्तव्य शान्तेभ्य शिष्टैबुद्धिना

इति च अत पारित्राज्यविशेषण नित्याधिकारित्वख्यापनार्थ नाश्रमा न्तरव्यावृत्त्यर्थम् इति केषांचिद्ध्याख्यान चिन्त्यम् तिद्धिज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्सिमत्पाणि श्रोत्रिय ब्रह्मानिष्ठम् इत्यादिश्रुतिमाश्रित्याह विद्याश्रहणार्थं गुरुपाद्ग्रहणपूर्वकम् अधीहि भगवं इत्यादिमन्त्रोचारणेनाभिवादनमुपसत्ति ता छतवत द्र्यर्थं शिष्याय शासनाहीय पूर्वश्रुतत्वादिनिमित्तौद्धत्यरहिताय विनययु क्तायेत्यर्थ

किंगोत्रो नु सोर्म्यांसि ', 'तान् ह स ऋषिरुवाच भूय एव तपसा श्रद्धया ह्यचर्येण सवत्सर सवत्स्यँथ '' नासवत्सरवासिने प्रश्न्यात् इत्यादिश्रोतिलंगमवष्टभ्याह जाति मेंत्यादिना जातिपरी क्षण कुण्डगोलकक्षत्रियादिन्यावृत्त्यर्थम् कर्मपरीक्षण पतितत्वाभिशस्त त्वादिराहित्येन शिष्टताज्ञानाय वृत्तमाचार शील वा तत्परीक्षणं विद्याप्रहणोत्तरकालमपि तत्परिपालनयोग्यताज्ञानार्थम् विद्या पूर्वाधीतवे दशास्त्रादिरूपा उपास्यदे तादिविशेषविषया वा साऽपि परीक्षणीया उक्तार्थप्रहणधारणादियोग्यत्वायोग्यत्वनि याय तथाच श्रुति ना

<sup>(</sup>१) उप पद्मप्रबन्धे ११८ (२) तत्रैव १३२७ (३) मु उ १२१२ (४) । २११ (५) भिसंवादन पाठ (६) । उ ४४४ (७) उ १२ (८) १

श्रुतिश्र "परीक्ष्य च्वतो ब्रह्मविद्यौम्" इति दृढगृ हा हि विद्यात न श्रेय सतत्यै च भव विद्यासन्त श्रि पा य ग्रहाय भवति, नौरिव\*नदी तितीषे शास्त्र च

प्रश्नान्ताय दा व्य नापुत्रायाशिष्याय वा पु इति अभिजन कु जन्मस्थानम् दिप परीक्षणीयम् मातापितृभ्या गुरुभिश्च शि क्षितत्वाशिक्षितत्वज्ञानार्थम् यथा मातृमान् पितृमानाचार्यवान् ूयात् ' इति औ छिंगात् एवंविशिष्टाय शि याय ब्रूयादित्याचार्ये शिक्षयति उपदेशस्य दृष्टार्थतामभिषेत्याह पुन पुनरिति अवधिमाह । द्रह

भिव ति शिष्यस्येति शेष २

एवमुक्तिविशेषणेन शिष्येण गुरूपसत्ति कार्या गुरुश्च तमु दिशेद्विद्या मित्युक्तेऽर्थे श्रुतिमुदाहरति ुति ि परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायांत् इत्युपक्रम्य येनाक्षर पुरुष वेद सत्य प्रो वाच ता तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम् १ इत्यन्तेन प्रन्थेनाक्तोऽर्थो निरूपित इत्यर्थ शिष्यस्य दृढप्रहणपर्यन्त गुरुणा पुन पुनर्विद्योपदेष्ट्रव्येत्यत्र हेतुमाह् दृढगृहीत होति आत्मन श्रेयोऽविद्यादिदोषससारनिवृत्ति सन्तति शिष्यप्रशिष्यादिसचारेण विद्याया अविच्छेद

विद्यासन्तते होपयोग इत्यात्राह विद्येति

यथा नदी रणाय तत्र प्रविष्टस्यागाधे निमज्जाो नरस्य पार प्रापियतुं नौरुपस्थाप्यते पाछुना था ससारसागरे निमज्जत प्राणिन उद्धरणन तत्पार विष्णो परम पद प्रापियतुं विद्यास तानसरक्षणमित्यर्थ

पूर्वोक्तशिष्यगुणसंपन्नाय परीक्षिताय विधिवदुपसन्नायैव विद्या देया न

<sup>(</sup>१) १२१२ श्र वा यावह<sup>2</sup> पाठ (२) श्र्वे ६२२ (३) ४१२

### गुरूपसत्ति

' यैद्यप्यस्मा इमामद्रि परिगृही । ध स्य पूर्णा द्यादेतदेव ततो भूय " इति अन्यथा च ज्ञानप्राप्त्यभावात् 'आचार्य ान् पुरु गो वेद" 'आचार्यीद्धैव विद्या विदिता ' 'आचार्य ष्ठावियता तस्य सम्यग्ज्ञान छव इहो च्यें ' इत्यादिश्रुतिभ्य , उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् " इत्यादिस्मृतिभ्यश्च ३

थाकथिचित्प्राप्ताय धनादिलोभाद्वा इति गुरोर्नियमार्थे श्रुतिशासनमुदाह रित नियामक शास्त्र चात्रास्तीत्यर्थ देवाह यद्यपीति इमा पृथिवीमद्भि परिगृहीतां समुद्रपरिवेष्टितां धनस्य पूर्णा वित्तेनोप चितां द्यात्कश्चियद्यपि तथापि नैतद्दर्शनं तस्मै द्यात्, यत एतत्ततो वित्तपूर्णपृथिवीदानाद्पि भूयोऽधिकतरमिति योजना न ह्याकाशा दिसम भूतभौतिकाधिष्ठानस्य त ोऽप्यधिकतरस्यापरिच्छन्नस्य ब्रह्मणो दानस्येदमनुरूपमिति भाव तथा च श्रुति पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृत दिवि इति द्वमाचार्यण परीक्षिताय शिष्याय कृपयेव विद्या वक्तव्येत्युक्तम् तत्र किमाचार्योपगमनेन कार्यम् स्वयमेव जिज्ञासोन्याया नुसरणतो विद्योदयसंभवादिति शकायामाह—अन्यथेति यद्वा किमित्येवं सकटमवष्टभ्याचार्येण विद्या देया शिष्ट्य स्वयमे

<sup>(</sup>१) ं ३ ११ ६ (२) उ ६ १४ २ (३) तंत्रैव ४ ९ ३ (४) इद तिप्रमाण न स्यात् लेखकप्रमादेन श्रतिप्रमाणेष्व तर्भूतिमिति प्रतिभाति स्मृतिप्रमाणमेव भवेतः तुलय मोक्षधर्मे ३२८२३ श्रुतिस्मृतिभ्य ति, अग्रे स्मृतेश्व इत्यपि पाठौ लभ्येते अत्र 'श्रतिस्मृतिभ्य ' एतावानेव पाठ युक्त उपदेक्ष्यन्तीत्यादिवचनं टीकातो मूले निवेशितमिति भाति 'तस्य रहितोऽपि । अाचार्य—स्रावयितं । वितं वा स—इत्यपि पाठौ (१) ते आ ३ १२

िष्यस्य ज्ञाना हण च लिंगेबुद्धी तद हणहेतूनवर्मलोंकिक प्रमादिनत्यानित्यवस्तुविवेकविषयास तिह्हपूर्वश्चतत्वलोक चिन्ता क्षणजात्याद्यभिमानादीस्तरप्रतिपक्षे श्चितिस्मृतिविहितै रप येदकोधादिभि अहिंसादि भिश्च यमे , ज्ञानाविरुद्धेश्च नियमे ४

ता किं न सपाद्येदित्यत आह अ यथा ेति अत्र श्रुतिस्मृती प्रमाण यित अ र्यवानित्यादिना आचार्याद्वेव विद्या विदिता साबिष्ठ प्रापत् इति वाक्यशेष आदिपदात् तिद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश्चिति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्त्वदिशिने इत्यादिवचन गृह्यते तथा चातिसूक्ष्मपरमार्थनिर्णयस्य स्ववुद्धिसामर्थ्यमात्रेण सपाद्यितुमशक्यत्व मेतैर्वोक्येर्गम्यत इत्यर्थ ३

ननु जिज्ञासोरुक्तविशेषणस्य शिष्यस्य सकृदुपदेशग्रहणादेव विचादारूगों पपत्ते किमिति पुन पुनरुपदेश कार्य इत्युक्तमत आह शिष्यस्ये

शिष्यस्य ज्ञानायहण चकाराद्विपर्यययहण च मुखाि चेष्टावचनव्य चयादिलिङ्गेर्वुद्धा अवहणादिहेत्स्तत्यतिपक्षेस्तित्रवर्तके श्रुतिस्यृतिविहिते रपनयेदिति सबन्ध तानेवाह अधर्मेत्यादिना अधर्म सिच्चित लौ किक इदानीतन प्रमाद कामचारवादभक्षणादि तत्र सूर्यादिनेवनोपा सनादिनियमोपदेशेनाधर्मश्चपण कारणीयम् वज्यावज्यादियतिधर्मशास्त्रेण प्रमादिनरास नित्यानित्यंवस्तुन विवेकस्य यो विषय चेतनाचेतनरूप स्तिसिन्नसञ्जात तत्पर्यन्तं न प्रसृत यदृढपूर्वश्चतत्व तद्युक्तिविशेपाद्यपन्या सेनापनीय विवेकपर्यन्तता नयेदित्यर्थ लोकचिन विश्वण लोकाना व्यव

<sup>(</sup>१) ध्वा अग्रहणे हेतून् पा (२) नित्यानित्यिवविक पाठ (३) भ गी ४ ३४ (४) नित्यविवेकस्य—पाठ

### अमानित्वादिगुण च ज्ञानोपाय सम्यग्याहयेत् ५

हारसाधुत्वाऽसाधुत्विवारळक्षण छोकेभ्य पूजासन्मानाद्यपेक्षया तत्सस गोंपरोधेन व्यवहरण वा एतच वक्ष्यमाणामानित्वमद्भित्विमत्यादिशास्त्रो क्तिष्ठोपदेशेनापनेत यम् जात्यादीत्यादिपदात्कुळिविद्यादि गृह्यते त्व पदार्थपरिशोधनोपदेशेन जात्याद्यिममान त्याजयेदित्यर्थ अभिमानादीनि त्यादिपदेन तत्प्रयुक्तो व्यवहारोऽन्यधिक्षरणादिर्गृह्यते अक्रोधादिभिरित्य त्रादिपदेनाकामाद्यो गृह्यते अहिंसादिभिश्चेत्यादिपदात्सत्यास्तेयंब्रह्मचर्या परिप्रहा गृह्यन्ते अत्राक्तोधादीनामहिंसादीनामुपायोपयमावेनोपदेशो बोद्ध व्य शौचसतोषतपस्स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमा उच्यन्ते, तेषां ज्ञानाविरुद्धैगिति विशेषणेन तीर्थयात्राचांद्रायणोपवासादिकमिकाण्डपरा यणवाह्यसाधनिक्रयाप्रधानेश्वरपूजानिष्ठादि च यज्ज्ञानिष्ठाविक्षेपकर तस्या नादरणीयता दर्शयति यमनियमोपदेशस्तु सर्वदोषनिराससाधारणोपाय इति द्रष्टव्यम् ४

एव ज्ञानप्रहणप्रतिबन्धकनिवर्तकसुपदिश्य ज्ञानोदयहेतुजातसुपदिशति अ ।नित्वादिगुणमिति

आदिपदाददिभत्वादि तत्त्वज्ञानार्थदर्शनान्त गृह्यते यद्वा—अमानित्वे नादिम्भत्वादिकं सहपिठतत्वेनोपल्रद्ध्यादिपदेन अद्वेष्टा सर्वभूतानोम् इत्यादिनोक्ता अद्वेष्ट्रत्वादयो धर्मा प्राह्या अत्र सम्यक्पदमेतिन्निष्टस्य सर्व दोषपिरहारेणायवलभ्य ज्ञानदार्ल्यामिति दर्शियतुम् अय भाव निह्य सक्कद्भहणमात्राद्विद्या दृढोत्पद्यते आवृत्तिरसक्कदुपदेशांत् ' इति न्या यात् श्रवणोत्तरकाल मननादिविधानसामर्थ्या दृढत्व हि फल्पर्यन त्व विद्याया विवक्षितम् अत फल्यानुकूलतया याविन्नविचिकित्सं तत्संजायते

<sup>(</sup>१) भ गी १३ ७ ११ (२) योऽपि—पाठ (३) यो सू २ ३ (४) तत्रैव २ ३२ (५) भ गी १२ १३ २ (१) सू ४ १ १

## आचार्यस्तृहा ोहग्रहणधारणशमदमदयानुग्रहादिसंपन्नो छ-धागमो भोगेष्वनास स्त्यक्तसर्वकर्मसाधनो वित्

ताबहुरुणा शिष्य कृतार्थ कर्तु प्रवृत्तेन विद्योपयोगार्थ वा प्रवृत्तेन प देश कार्य एवेति ५

एवमाचार्यकृत्यमुक्तवा तस्य लक्षणमाह आचार्योते

एत तत्त्वजिज्ञासुनाऽधिकारिणा एवंविध आचार्य उपगन्तव्य नान्या दृश इति दर्शयितुम् न त्वाचार्येणैवंविधगुणेन भवितव्यमिति नियोग क्रियते तस्य कृतार्थत्वादिति द्रष्ट यम् शिष्येणानुक्तस्याप्यूहनमूह उप देशसमसमयं शिष्यप्रतिपत्त्यनुकूलापूर्वयुक्तिकल्पन वा शिष्यस्य मिथ्या प्रहणापाकरणसामर्थ्यमपोह सिद्धान्तप्रतिपक्षनिराकरणसामर्थ्यं वा ज्ञि ष्यकृतप्रश्नाक्षेपवाक्यार्थानां सद्योऽवधारणसामध्ये हणम् गृहीतानां तेषां सारासारावधारणपूर्वकं प्रत्युक्तिसमये स्मरणयोग्यतापादनं धारणम् शम दमौ व्याख्यातौ द्या दु खिनं प्रत्यनु जिघृक्षा तदनन्तर दु खिनो दु खापाकरणे प्रवृत्तिरनुप्रह आदिशब्दादुपसन्नस्य विनीतस्यानुगृही तस्यापित्यागो गृह्यते यस्तु हिंसानुत्रहयोगनांगंभी इति गौतमेन सन्यासिधर्मो दर्शित यच न व्याख्यानपरो यति इत्यादिवचनं तत् स्यातिलाभपूजापाण्डित्यवृद्धयादिहेतुप्रवृत्तिविपयमित्यदोप सपन्न इति पूर्वोक्तगुणैराढ्यतोच्यते छ धागम स्वगुरुभ्य प्राप्तविद्योपदेश अनेन विशेषणेन गुरो सांप्रदायिकत्वमपि शिष्येणान्वेषणीयमिति सूच यति दृा भोगा ऐहिका अदृष्टा पारलोकिका तेष्वनासक्त तत्साधनलोकाराधनतपोयज्ञादिप्रवृत्तिरुप्त्य इत्यर्थ यतस्त्यक्तानि सर्व

<sup>(</sup>१) गौ ३ २४, २५ 'समी भूतेषु हिंसानुब्रहयो २४ 🕨

## ास्थतोऽभिन्नष्टत्ते दभ(दर्ष)कु ठ्यमाया त् र्यानृताहकारममत्वा दिदो विवर्णि परानुप्रहमयोज ो विद्योपयोगा पूर्व पदिशेत " देव सो येदम अ विदे

कर्मणा साधनानि धनदारसमहिशिखाय ग्रेपवीतादीनि येन स तथा अतो भोगानासक्त इति विदित इत्यर्थ ब्रह्मविन्महावाक्यार्थप्रत्यगात्मतत्त्व ज्ञानवानित्यर्थ

तिंक परोक्षतयैव <sup>१</sup> नेत्याह े स्थि इति

ब्रह्मणि स्थितिर्नाम नित्यापरोक्षं ब्रह्मैवाहमस्मि इति स्फुटानुभवे नावस्थानम् एवंविघोऽपि न यथे चे वानित्याह अभि वृत्त इति न भिन्न नोहंघित वृत्तमाचारो येन स तथा शिष्टविगर्हितो न भवतीत्यर्थे दभो धर्मध्वजित्वम् आत्मनो लोके धार्मिकत्वख्यापनमिति यावत् कुहक परप्रतारणम् शाष्ट्य नैष्ठुर्यम् माया परन्यामोहनम् मात्सर्ये गुणेषु दोषख्यापनम् अनृत मिश्याभाषणम् अहंकारो देहाभिमान ममत्व पुत्रशि यादिषु स्वत्वाभिमान एतेर्दभादिदोषैर्वर्जित इत्यर्थ

एवंविधस्य किमित्यन्योपदेशे प्रवृत्तिगित्यत आह ेवलेति

परस्य संसारसागरान्निर्वि णस्य य परमपदंप्रापणरूपोऽनुप्रह तदेव प्र योजनं यस्य स तथा केवलविशेषणेनानुषंगिकमपि प्रयोजनान्तरं ति हेतुं वारयति तर्हि किं निर्निमित्तमेव परानुप्रहेऽस्य प्रवृत्तिरून्मत्तप्रवृत्ति वद्यादृच्छिकी १ नेत्याह विद्योप गिगार्थीति उपयोगो विनियोग चात्वाले कृष्णविषाणा प्रास्यैति १ इत्यादिवत् त्यज धर्ममधर्म च

<sup>(</sup>१) दिशेदित्युपदेशक द्र्शयति म किमुपदिशेत् 'सदेव पाठ (२) पदपारप्रा'-पाठ (३) ै ६ १ ३ ८ ै सू, ४ २ ९९ उपयुक्तस्या ऽकीर्णकरस्यावशिष्य णद्रव्यादेविष्टितदेशे सस्कारविशेषहे प्रक्षेप ति

ोद्वितीयम् ' "यत्र नान्यत्पर्श्येति", आत्मैवेद सैर्वभ्" ( 'ब्रह्मैवेद सर्वभ्" ), 'आत्मा वा इदमेक एवाग्र ऑसीत्' र्व खिल्वद ह्मं " इत्याद्या आत्मैक्यप्रतिपादनपरा श्रुती ६

उभे सत्यानृते त्यज्ञ उभे सत्यानृते त्यक्त्वा येन त्यजिस तत्त्र्यज्ञ इत्यत्र येन ज्ञानेन धर्मादिषु प्रवृत्तिनिरोधेन तानि परित्यजिस तज्ज्ञान पि त्यजेत्युक्ते ज्ञानस्यामूर्तत्वात् स्वरूपेण त्यागायोगाद्विशिष्टे शिष्ये प्रतिपादनं प्रतिपत्तिकर्म कियते तच्च वस्तुमहिस्ना परानुप्रहता प्रतिपद्यत इति भाव

एवंविध आचार्य पूर्वमुपिदशेदित्युँक्तम् तत्रोपदेशकमं दशेयित प्रथम किमुपिदशेदित्यपेक्षायामात्मैकत्वप्रतिपादकवाक्यान्युपिदशेदिति तानि वाक्यानि पठति देवेत्यादिना

इत्यात्मैकत्वप्रतिपादनपरा श्रुती पूर्वमुपिदशेदिति सबन्ध 'यत्र नान्यत्पश्यित इत्यत्र नान्यच्छूणोति नान्यद्विज्ञानाति स भूमा इति वाक्यशेष ( क्षवेदं विश्वमिदं विश्विम् इति शेप ?) अत्र सद्भात्मब्रह्मशब्दा पर्याया अनेकशाखादिगतवाक्योदाहरणं गतिसा मान्यात् " इति न्यायेनाविगोधत स्वार्थपरत्वख्यापनार्थम् ६

पत्तिकर्म ज्योतिष्टोमे यजमानेन दत्ता दक्षिणा ऋत्विग्भियंदा नीता तदा यजमान स्विशर कण्ड्ताष्ट्रपयुक्त स्वहस्ते धृत कृष्णमृगस्य शङ्ग चात्वाळनामक गर्ते परित्यज्ञति सोऽ परित्याग तिपत्तिकर्म

<sup>(</sup>१) ६२१ (२) तत्रैव ७२४१ (३) तत्रैव ७२५२ ४४६ (४) पे ११ (५) उ३१४१ (६) द्शां ३२९४ ३३१४४ (७) त्युपदेशक म पाठ (८) मु उ२२११ (९) स्.११११

उपदिश्य च ग्राहयेद्रह्मणो लैक्षणम्-

ं "य आत्माऽपहतपा ौं", 'यत् क्षादपरोक्षाद्वस्य यो ऽज्ञनायापिपाँसे ", " नेति नेति ", अस्थूलमनर्णुं ' ' एष नेति नेति ", अद द्रष्ट्ट् '', ' विज्ञानमान दम् "

कि तद्वह्यादिशब्दैर्वस्तूच्यते कथ च तदद्वितीयमवगम्यते ? इत्यपेक्षा यामाह पदिश्य च हियेद्वह्मणो णिमिति योऽशनायापिपासे शोक मोहं जरा मृत्युमत्येति ' इति शेष आनन्दम् " अनन्तम् ' इत्युभयत्र ह्म " इति वाक्यशेष एव सर्वत्र वाक्येषु शेषाक्षराणि श्रुति परिचयेन पूरणीयानि प्रथभूयस्त्वान्न सर्वत्र प्रदर्श्यन्ते

य आत्माऽपहत्वाप्मा " इत्यादि प्राजापत्यवाक्येन जाप्रदाद्यवस्थासु
द्रष्ट्र्त्वेनानुगतोऽवस्था वर्भगहितोऽशरीग प्रियाप्रियाभ्यामसस्पृष्ट प्रत्यगा
त्मैव पग ज्योति पग ब्रह्मोपास्य ज्ञेय चेति प्रकरणार्थोपन्यासेन प्रत्य
ग्ब्रह्मैक्यमुपलक्ष्येदित्यर्थ य आत्मा सर्वान्तरो दृष्टेर्बुद्धिवृत्तिलक्षणाया
द्रष्टा प्राणनादिन्यापारोपलक्षित स एवाशनायादिप्राणान्त करणशरीग्ध
मातीत साक्षाद्परोक्षाद्वद्धेति द्वितीयवाक्यार्थ नेति नेति " इत्यादि
वाक्याना सकलदृश्यप्रविलापनेनाद्वितीयात्मतत्त्वोपलक्षणपरत्वम्

'अदृष्ट द्रष्टु ' इत्यादिना नान्यदतोऽस्ति द्रष्टृं" इत्यादिवाक्ये सह सर्व साक्षिप्रत्यागात्मेवाद्यर यश्मिन्नव्याकृताकाशादिधरिज्यन्त जगदोतं च प्रोत

<sup>(</sup>१) 'ब्रह्मोपलक्षणम्' अत्राघेच मूळे तथा टीकायामप्यय पाठो बहुषु पुस्तकेषु इस्यते (२) इ. ४ १ इत्यादौ (४) ट्राइयते (२) इ. ४ १ इत्यादौ (४) ट्राइयते १ १ (५) तत्रैव २ ३ ६ (६) तत्रैव ३ ८ ८ (७) तत्रव ३ ९ १६ ४ २ ४, ४ ४ २२ ४५ १५ (८) खृ उ ३ ८ ११ (९) तत्रैव ३ ९ १८

' त्यं ज्ञानमनन्तम् ' 'अदृश्येऽनातम्येऽनिरुक्ते ' ' वा एष महानज अ तमाँ ", "अप्राणो ह्यमना ' सबाह्या भ्यन्तरो ह्यर्जं ' 'विज्ञानघन ऍव " "अनन्तर ह्यम् , " अन्यदेव द्विदिताद्यो अविदिताँद्धि ", आकाशो वै ना ' इत्यादिश्चितिभि ७

चेत्युपलक्षित तत्त्वमित्यर्थ विज्ञानमानन्दं ब्रह्म ' इति कोन्वेनं जन येत् पुन. मर्त्य स्विन्मृत्युना वृक्ण कस्मान्मूलात्प्रगोहिति ?—इति पृष्टस्य जगन्मूलकारणत्वेनोपलक्षितस्य स्वरूप विज्ञानानन्दलक्षणम् ' इति तत्पदार्थतत्त्वमुपलक्षितमित्यर्थ एव ब्रह्मविदाप्रोति पग्म् इति प्रकृतस्य ब्रह्मण सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म " इति स्वरूप निर्दिश्य तस्मा द्वा एतस्मादात्मन आकाश सभूत " इत्यादिना जगत्कारणत्वेनोपलक्ष्य तस्यैव सृष्टेषु कार्यकरणसंघातेषु प्रवेशं दर्शयित्वा अनुश्येऽनात्म्येऽनि रुक्ते " इत्यादिना प्रपञ्चापवादेने सर्वाधार सर्वसाक्षिणमात्मानमानन्दरूप ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा " इति अथ सोऽभय गतो भवति ", 'स यभ्राय पुरुषे यश्चासावादित्ये स एक " इति च तत्त्वमुपलक्षयेदित्यर्थ

स वा एष महानज आत्मा योऽय विज्ञानमय प्राणेषु य एपोऽन्तर्हः दय आकाशस्त्रस्मिञ्छेते सर्वस्य वैशी " इत्यादिना जायदाद्यवस्थायमैंगन

<sup>(</sup>१) ते २१(२) २७(३) उ४४२२(४) मुं उ२२(५) उ४१२(६) तत्रैव ५१९(७) के १३(८) ८१४९(९) 'असङ्गोदासीने परमात्मवस्तुनि तद्वि वर्तभूताज्ञानादिमिथ्याप्रप चिद्वस्तुमात्रावश्रषतयावस्थानमपवाद" "कार्यस्य कार णमात्रसत्तावशेषण, कारणस्वद्भप्व्यतिरेकेण कायस्यासत्तावश्रारण । पवाद"

<sup>—</sup>वे टीकयो २,

न्वागतस्यासगस्य कामाकामाभ्या संसारमोक्षावनुभवतो बुध्यादिसाक्षिण श्चिदात्मनोऽन्तर्हेद्ये आकाशशब्दवाच्याजगामगाभयादिलक्षणब्रह्माभेद इति तत्त्वमुपलक्षितमित्यर्थ दिन्यो ह्यमूर्त्त पुरुष सवाह्याभ्यंतरो ह्यज अप्राणो ह्यमना शुभ्रो ह्यक्षरात्परत पर्र ' इति अथ परा यया तदः क्षरमधिगम्यते यत्तदद्रेश्यम् " इत्यादिना प्राह्मप्राहकाद्यनेकोपाधिप्रतिषेधे नोपलक्षितस्य सर्वभूतयोनित्वेन च संभावितस्य सर्वज्ञस्य सर्वविदोऽग्निवि स्फलिङ्कादिवज्जीवरूपेण विभक्तत्वोक्त्या प्राप्तपरिच्छेदश ानिराकरणेन प्र त्यक्तस्वमुपलक्षितम् ' ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं विश्वम् " इत्यन्तेनेत्यर्थ सर्वे यद्यमात्मा" इति सर्वस्य दृज्यस्यात्म यतिरेकेण स्वरूपाभावमुक्त दुन्दु भ्यादिदृष्टान्तैरुपपाद्य किं तदात्मन स्वरूपमित्यपेक्षायां न्तमपार विज्ञानघन एवं " इति तत्त्वमुपदिष्टमित्यर्थ तदेतद्भद्धापूर्व मनपरमनन्तरमबाह्यमयमात्मा ब्रह्म सर्वानुर्भूः " इति तत्त्वपदार्थपरिशोधन पूर्वकं वाक्यार्थो दर्शित तत्रापूर्विमित्यादिना कार्यकारणत्वादिधर्मरहिः तत्वेन तत्पदार्थे उपलक्षित सर्वानुभूगिति सर्वसाक्षितया त्वंपदार्थ अय मात्मा ब्रह्मेति वाक्यार्थ इति विभाग मन प्राणादिषु प्रकाश त्वेन प्रेरकत्वेन चोपलक्षितमात्मतत्त्व हा विदिताविदिताभ्यां कार्यकारणाभ्याम न्यदिति तत्स्वरूपं निवेद्यते अन्यदेव तद्विदिताद्यो अविदिताद्यि " इत्यनेनेत्यर्थ

कचिदाकाशराब्देनापि लक्ष्यत इत्याह—आक ाो वे न ेति नामरूपयोर्जगद्वीजभूतयोरव्याकृतयोर्यो निर्वहिता—व्याकर्ता ते नाम रूपे यदतरा—यस्य मध्ये वर्तेते न ततः पृथक् स्वतन्त्रे तद्वह्य तदसृत स

<sup>(</sup>१) उ. २ १ २ (२) तत्रैव १ १ ६ (३) तत्रैव . २ १ १ (४) टु उ. २ ४ ६ (५) तत्रैव २ ४ १२ (६) तत्रैव २ ५ १९

स्मृतिभिश्च 'नं जायते श्रियते वी', नादत्ते कस्यचि त्पापम्", 'यथाकाशस्थितो नित्यैम्', क्षेत्रज्ञ चापि मा विद्धिं " "न सत्त्वासदुच्यते" 'अनादित्वान्निर्गुणत्वात् सम सर्वेषु भूतेषुँ " 'उत्तम पुरुषस्त्व र्यं " इत्यादिभिः श्रुत्युक्तस्रक्षणाविरुद्धाभि परमात्मासस रित्वमतिपादनपरा भिस्तस्य वेणानन्यत्वप्र पादनपर भिश्च ८

आत्मा " इति वाक्यरोपात् दहरोऽस्मिन्नन्तराकारो " इत्यत्राकारारा व्देनापि ब्रह्म लक्ष्यत इत्यर्थे आदिपदात् प्राणोऽस्मि प्रौत्मा " 'प्राण इति होवीच " इत्याद्या श्रुतयो ग्रह्मन्ते ७

न केवल श्रितिभिरंव ब्रह्मणो लक्षण प्राह्येत् अपि तु स्पृतिभिश्च त्याह—स्मृतिभिश्चेति श्रुत्युक्तलक्षणाविरुद्धाभिनिति स्पृतिविशेषणण् श्रुत्युक्तेऽथे स्मृत्युदाहरण प्रतिपत्तिदाद्ध्यीर्थं न श्रुते प्रासाण्यभित्वपर्थम् विशेषणं च साख्यादिस्मृतावतिप्रसङ्गव्यावृत्त्यर्थमिति द्रष्टव्यम् ' परमा त्मासंसागित्वप्रतिपादनपराभि " इत्यादिविशेषणद्वय श्रुतिरसृत्यो साधारणम्

परमञ्जासावातमा च परमात्मा परमत्व चास्याविद्यानत्कार्यस्यान तदवस्थासाक्षितयाऽव्यभिचार्थलुप्तप्रकाशस्यभावत्वम् तस्यानस्यागित्वप्रिन पादन संघातादवस्थात्रयोपाघे सम्यग्विवेचनं तत्पगासिगित्यर्थ तस्य

<sup>(</sup>१) भ गी २ २ (२) तत्रैव ५ १५ (३) तत्रैव ९ ६ (४) तत्रैव १३ २ (५) तत्रैव १३ १५ (५) तत्रैव १३ ३१ (७) तत्रैव १३ २७ (८) तत्रैव १५ १७ (९) छां उ ८ १ १ (१) को उ २ १ (११) छा उ १ ११ ५ "तह्वा ज्योतिषा ज्योतिरापुहोंपासतेऽस्त्तम्" (बृ उ ४ ४ १६) इत्यिषक श्रुतिपाठ काचिह्नस्यते (१२) स्मृतिप्रसर्गं पाठ

एव श्रुतिस्मृतिभिर्मृहा परमात्म क्षण शिष्य ससार ागरा दुत्तितीर्षु पृच्छेत् कस्त्वम से य<sup>१</sup> इति ९

स यदि ब्र्यात ब्राह्मणपुत्रे ऽदोन्वयो ब्रह्मच यो म्, हस्थो वा, इदानी स्मि परमहसपरिव ट् सारसागराज्जनम मृत्युमहाग्राहादुत्तितीर्धुरिति

आचार्यों ब्र्यात् इहैव सोम्य मृतस्य शर रं वये
भिरद्यते, मृद्धाव वाऽऽपद्यते त्र कथ रसागर दुत्तर्तुमि
शोधितस्य त्वपदार्थस्य सर्वेण—सर्वेमिसिन्निति सर्वे सर्वाधिष्ठान ब्रह्म तेना
नन्यत्व तदेकात्मत्व तत्प्रतिपादनपराभिरित्यर्थ न्यायानुगृहीताभिश्चेत्य
स्मि थे चकार ८

एव वाक्योपदेशेन तद्शॉपळक्षणपर्श्वतिस्मृतिव्याख्यानेन च प्रतिबो धितं शिष्यमज्ञानसंशयविपर्ययापोहेनोपदिष्टार्थे मितनैश्चल्याय पुन पृच्छे दाचार्य इत्याचार्यकृत्यमाह **एव श्रुतिस्मृि भिश्चे**ति

तथा च शिष्यप्रतिपत्तिपरीक्षणार्था श्रुतिर्भवति यदि मन्यसे सुवे देति देश्रमेवापि नूनम् त्व वेत्थ ब्रह्मणो रूपम् " इत्याद्या हे सोम्य प्रियदर्शन कस्त्व किमात्मक १ इति ९

इति गुरुणा पृष्टो यदि स शिष्यो प्रतिपत्त्यादिदोपप्रतिबन्धवशाद्भ्या द्वाह्मणपुत्र इत्यादि तदाचार्यो ूयादिति सब ध असाव वयो वंशो यस्य सोऽह्मदोन्वय अमुकदीक्षितवंश्योऽहमित्यर्थ महाप्राहो नकस्ति मिंगिलो वा १०

अहोऽयमद्यापि देहाभिमानप्रतिबद्धज्ञानोदय इति त त्याजयत्या

<sup>(</sup>१) दुद्धर्तु पाठ (२) विपर्यासापो पाठ (६३) दहरमे पाठ के उ.१.२

च्छसीति निह नद्य अवरे कूले भस्मीभूतो नद्य पार तरिष्यसीति

यदि ब्र्यात् अन्योऽह रीरात् शरार तु जायते भ्रियते, योभिरचते मृद्धा पद्यते शस्त्राम्य दिभिश्च विना े, याध दिभिश्च युज्यते तस्मिन्नहं स्वकृतधर्माधर्मवशात् पक्षी नीडिम प्रवि पुन पुन रीरविन धर्माध<sup>६</sup>वशा च्छरीरान्तर यास्यामि पूर्वनीडिवन पक्षीव नीडान्तरम्

चार्य हैव वेत्यादिना वयोभि पक्षिभिगृंद्रादिभिग्त्यर्थ ११

एव स्थूलदेहाभिमाने त्याजिते ततो विविक्तमात्मान मन्यमान सन् स यदि शिष्यो ब्रूयात् अन्योऽह शरीरादित्यादि तदा आचार्यो ब्रूयादि त्युत्तरेणान्वय कथ शरीरादन्यत्वमवगतिमत्यत आह रीर तु इत्यादिना शरीरावस्थाद्रष्टृत्वादृश्याद्विकारिणोऽह द्रष्टाऽविकार्यन्य इत्यर्थ

कथ तर्हि देहादन्यस्य तव देहाभिमानपूर्वको व्यवहार ? इति चेन् अविद्याप्रयक्तकामप्रवर्तितधर्माधर्मवशादित्याह रि हिति स्वकृत विशेषणेन—अहकारपूर्वकत्वद्योतनान—अहकारस्य चाविद्यां विना केवले आत्मन्यसभवात् अविद्याप्रयक्ताभिमानमूल्दवं धर्माधर्मयोगिति भाव

यद्येव जानासि मा तर्हि कर्म कार्पीरिति चेत् पूर्वपूर्वकृतकर्मवासना परवद्यातयोत्तरोत्तरकर्मप्रवृत्तेर्न शक्तोम्यहं निरोद्धुमित्यभिप्रेत्याह—एवमेवा हमनादाविति

<sup>(</sup>৭) भूते पाठ (२) पूर्वकत्व इति नि सा पाठ (३) 'क्तकर्मप्रवृ क्तितो घ पाठ

एवमे हमन दौ ारे दे मनुष्यतिर्यङ्निरयस्थानेषु स्वकर्म वशादुपात्तमुपात्त शरीरं त्यजन नव चान्यदुपाददान, जन्म रणप्रबन्धच घटायन्त्रवत् स्वक भ्रा ाण क्रमे ेद शरीरमासाद्य सारचक्रभ्रमण दस्मान्निर्विण्ण भगवन्त मुप न्नोऽसि ससारच भ्र शमाय स्मान्नित्य एवाह रारादन्य राराण्यागच्छन्त्यपगच्छन्ति च वासास व, पुरुषस्येति १२

आचार्यो ब्रूयात् साध्ववादि सम् क् यसि मृषावादा णपुत्रोऽदोन्वयो प्, स्थो वा, इदानीमस्मि परमहसपरित्रािडा ३

स यदि ब्र्यात् भगवन् कथ इ मृषाऽवा दिषमिति १४ त प्रा ूयादाचार्य यतस्त्व भन्नज त्य वय स्क र

हियमाणं कालनद्या कचित्तरति कश्चनेत्यादिन्यायेनाह ेणेद् शरीर द्येति बहूना कर्मणा संचितत्वेऽपि क्रमेणेव फलारभ न युग पदित्ये भविकत्ववाद क्रमशब्देन निरस्यते एतेन नित्यानित्यवस्तुवि वेक आत्मनो जात इति फलितमाह स्मान्नित्य एवेति १२

आचार्यस्तु विवेकोक्ति प्रशसन्नभ्यनुजानाति ६ वादीरिति एव विवेकवतस्तव वर्णाश्रमाद्यभिमानो भ्रान्तिमूल एवेत्याह मृषाऽवादी रिति १३ १४

कथ भ्रांतिर्ममेति पृष्टवन्तमाचार्यो ब्र्यादित्याह तिमि कि ्यादि त्येतदाह स्त्विमत्यादिना जातिर्जन्म अन्वय पित्रादि सस्कारो जातकर्मादिरुपनयनादिश्च भिन्ना अनात्मभूता जात्य वयसस्कारा यस्य

<sup>(</sup>१) णकालनद्या पाठ (२) कचिन्ने पाठ

श्रीर जात्यन्वयसस्कारवर्जितस्यात्मन पत्यभिज्ञासीर्वाह्मण पुत्रोऽदोन्वय इत्यादिना वाक्येनेति .५

यदि पृच्छेत्—कथ भिन्नजात्यन्वयसस्कार शरीरं थ वाह जात्यन्वयसस्कारवर्जित ? इति १६

आच यों ब्र्यात् शृणु सो य, यैथेदं शरीरं त्वत्तो भिन्नं भिन्नजात्यन्वयसस्कारम् त्व च जात्यन्वयसस्कार जित. इत्युक्त्वा त स्मारयेत् स्मर्तुमहिसि, सोम्य परमात्मान सर्वात्मान यथोक्तलक्षण श्रावितोऽसि ' देव सो येदम् " इत्यादिभि श्रुतिभि स्मृतिभिश्च, लक्षण च तस्य श्रुतिभि स्मृतिभिश्च ?

शरीरस्य, तत्तथा जात्यन्वयसस्कारवर्जितस्यात्मन कृटस्थस्य स्वरूपिमव अहमित्युङ्ख्यिन् शरीरं प्रैत्यभिज्ञासीर्ज्ञातवान् ब्राह्मणपुत्र ' इत्यादिना वाक्येन अतो विपर्थयदर्शित्वान्मृपाऽवादीन्त्यिर्थ १५

उक्तमर्थं विशदीकर्तुं शिष्यत्रअमुत्थापयित स यदीति .६

गुरोहत्तरदानाय प्रवृत्तिमाह आ र्य इति वक्तव्यस्यार्थस्यातिस् क्मदृष्टिगम्यत्वात् सावधानो भवेत्याह श्रृणु सोम्येति यथेद्मित्यादि वर्जित इत्य त शि योक्तयनुवादवाक्यज्ञक्त्वा त शि य पूर्वोक्त परमात्मलक्ष ण स्मार्येदिति योजना यस्मात् ' सदेवं " इत्यादिश्चृतिभि तदर्शनुक् लाभि स्मृतिभिश्च यथोक्तलक्षण परमात्मान सर्वात्मान श्रावितोऽसि तस्मात् सर्वुभहेसि सोम्येति योजनीयो य य आत्मापहतपापमा "

<sup>(</sup>१) यवर्जित पाठ (२) तदेव यथेद पाठ (३) प्रतिज्ञातवान्, र ज्ञातवान्- पाठौ (४) । ६२८(५) तत्रंव ८७१

एवमुक्त स्वरूप स्मारयित्वा शरीरस्य भिन्नजात्यन्वयसस्कारत्वज्ञापनाय तदुत्पत्तिप्रकारमुपदिशेदित्याह—लब्धपर तमेति

लब्धा परमात्मलक्षणिविषया स्मृतिरनुसन्धान येन तस्मै शिष्याय यादि त्यर्थ उपलक्षणत्वेनोक्तवाक्यार्थमेव प्रकट्य त्मन सकाशात् संघातोत्प त्तिप्रकारमाह योऽस वित्यादिना य शाखान्तरे प्रकरणा तरे चात्मा दिसब्दै प्रसिद्ध, असौ आकाशो वै नाम नामक्षपयोर्निर्वहिता ते यदन्त रौ " इत्यत्र छान्दोग्ये निर्दिष्ट आकाशनामा स्वात्मविलक्षणयोर्नामक्षपयो र्याकर्ता स सर्वस्यात्मेत्यन्वय आकाशनामेत्युक्ते भूताकाशशङ्का स्यात्, ता ' आकाशोऽर्था तरत्वादिन्यपदेशात् शति न्यायेन परिहरित

रू भ्य र्था तरभूत ति भूताकाशस्य नामरूपान्त पातित्वात्त योराधारभूत आत्मा आघेयादाकाशादेरन्य इत्यर्थ असगत्वाँदिभिग काशसाम्यात् परमात्माऽप्याकाशशब्देन श्रुतिषु चिन्निर्दिश्यते गौण्या वृ त्त्येति द्रष्टव्यम् अत एवाशरीरो मूर्तिवर्जित अशरीरपदमनिन्द्रियत्वादे रण्युपल्रक्षणमित्यभिष्रेत्य विशिनष्टि—अस्थूळा इति

अथवा—अशरीर शरीरादिसंघातरहित इत्यत्र प्रमाण सूचयति-अस्थू-ळादिल्रक्षण इति यत शरीरेन्द्रियमन प्राणादिरहित अत एवापहतपाप्मा दिल्रक्षण अभिमन्यमानस्याभावेऽभिमानाभावादित्यर्थ चशब्देन स्वतो

<sup>(</sup>१) पाप्मादि पाठ (२) भ गी २२ (३) ाउ८१४ १ (४) सू.१३४,(५) गादि—पाठ

परोक्षाद्वस्नै, आत्मा नितर अदृष्टो दृष्टा, अ श्रोता, अमतो मन्ता, वि तो विज्ञात नित्यविज्ञानस्वरूप अनि तर अबाद्य विज्ञानघन एव, परिपूर्ण आकाशव , अनन्त शक्ति आत्मा वस्य अ यादिवर्जित आविभीवति रोभाववर्जि श्र, स्वात्मि क्षणयोनीमरू योर्जगद्धीजभूतयो स्वात्मस्थयोस्तन्त्वान्यत भ्य निर्वच ाययो चेयो

विकारराहित्यं समुचीयते सर्वेविंशेषणे सिद्धमर्थ ह सर्वेरिति अना गन्धितोऽसंऋि इत्यर्थे नन्वेव परमात्मनोऽशरीरादिलक्षणत्वेऽपि, जीव शरीरादिलक्षण एव स्यात्-इत्याशक्य तस्य तेनानन्यत्वश्रवणा मैवमित्य भिप्रेत्याह दित्यादिना विज्ञातेत्युक्ते प्रा विज्ञानकर्तृत्व वार यति नित्यविश्व रूप इति तत्र प्रमाणमाह अ र इत्यादिना आकाशवत्परिपूर्ण इत्यन्वय पूर्ण इति नि प्रत्ययो न कर्मणि किन्तु कर्तरि परिच्छेदाभावद्योतीत्याकाशदृष्टान्त कथमेवल्रक्षणस्य द्रष्टत्वा दिकमुक्तमित्यत आह नत किरिति इन्द्रो मायाभि पुरुष्प ई ते १इति श्रुते अनन्ता अन च्छिन्ना दुर्रुक्या मायावस्थारूपा शक्तयं ज्पाधयो यस्य सोऽनन्तशक्तिर्मायाकार्यान्त करणेन्द्रियोपाधिभिर्द्रष्टुत्वा दिन्यपदेशभाग्भवतीत्यर्थे सर्वस्य स्थावरजङ्गमरूपम्य प्रपश्चस्यात्मा स्वरूपमित्यर्थ स्य नित्यमसंसारित्वं स्वाभाविकमाह अशानायादीति आविर्भावतिरोभावसाक्षित्वादेव तद्वर्जित इत्यर्थ एवमात्मस्वभावमुक्त्वा नामरूप त्मकानात्मस्वभाव प्रपञ्चयति—स्व र े क्षणयोरित्यादिन अचेतनयोरित्यर्थ जगद्वीजभूतयोरित्युपादानत्वमुच्यते कथ तर्ह्यात्मो

<sup>(</sup>१) एष त आत्मा, ब्रह्म अयमात्मा पाठौ (२) ६४ १८ १४५५९९ २५२९ जैमिनीय १४४१

द्भ त्रेणाचिन्त्यशक्तित्वाद्ध्या िऽच्य ये. ८

ामरूपे अव्याकृते । यम ६ दि स्मा
द तमन आ शनामा ती सष्टते त शाख्य भूत अनेन
प्रकारेण, र त्मन भूत, प्रसन्नादिव सिळ्ळान्मळिमव
पादानत्वश्रुतिरित्यत आह ार योरि उपादानाधारतामात्रेणं कथमुपादानत्वसिद्धिरित्यत आह द्भ । णेति सद्भावो नाम सत्त्वम् आत्मसत्तामात्रेणेवात्मिन स्थितयो न पृथक् सतो —आत्मिन गिरित्यर्थ तथा च स्वात्मैकता गतयोर्नामरूपयोर्व्याकर्ता स्वात्मन एव व्याकर्तेत्युपादानत्वसिद्धिरात न इत्यभिप्राय कुत एव चिद्रूपस्यात्मनो ऽचिद्रूपेण वात्मव्याकरणिमत्यत आह अचिन्त्यशक्तित्वादि अव । कृतयोरनभिव्यक्तयोरित्यर्थ अनभिव्यक्ततया स्थित हि व्यक्तीक्रियते, न प्रागसत् अतिप्रस ।दिति भाव १८

उक्तलक्षणयोर्नामरूपयोर्यदाऽ गै निष्पादिया तदा किमात्मके ते म नि पाद्येते ? इति तदाह रूपे इत्यादिना

तस्माद्पहतपाप्मत्वादिलक्षणादेतस्माद्चिन्त्यशक्ते वैज्ञादाकाश इति नाम वाचक शब्द आकृति वाच्याकार इत्येवमाकारे त्ते एव व्यवहारयोग्ये अभूतामित्यर्थ वाच्यवाचकाकारेण सदात्मक ब्रह्मैव मायावशाद्भिव्यक्तमाकाशादिशब्दार्थोत्मकमिति तात्पर्यार्थ

ननु थचिदात्मनोऽचिदात्मकाकाशात्मना नि तिरिति शङ्का दृष्टा न्तेन प्रत्याचष्टे ख्यामित्या दृष्टान्त विवृ त्मन प रिणामित्वश वारयति—न सिळिळमिंत्यादिना सिळळव्यतिरेकेण स्वरूपत पृथगनुपळम्भादित्यर्थ फेनस्य सिळळाद्रेदाभावे सिळळस्यापि

<sup>( )</sup> तथाका —पाठ (२) उपादनत्वव्यपदेश इत्यिभ —पाठ (३) स्वात्मनैव पाठ

फेनम् न लिल, च सिललादत्यन्त भिन्नं फेन सिलल व्यतिरेकेण दर्शनात् सिललं तु स्वच्छ अन्य फेनान्मल रूपात् एव परमात्मा नामरूपाभ्यामन्य फेनस्थानायाभ्या, शुद्ध प्र न्नस्तदिलक्षण ते नामरूपे अव्याकृते सती व्या क्रियमाणे फेनस्थानाये आ ामा ती स ते १९

ोऽपि थूलभावमापद्यमा नामरू व्या क्रियमाणे वायुभ वमापद्येते, तोऽप्यिमभ म् अप्नेर भाव, तत पृ थिर्वाभावम् इत्येव मेण पूर्वपूर्वभवस्योत्तरोत्तरानुप्रवेशेन प महाभृतानि पृथिव्यन्तान्युत्पन्नानि ततः पर्श्वमहाभूत

न ततो भेद इत्यत आह—सि त्विति अतो न सिल्लिमेव फेन, नापि ततो भि किन्त्विनिर्वचनीयमित थे तथा च श्रुति वाचा ऽऽरम्भण विकारो नामधेयम् " इति दार्ष्टान्तिकमाह पव परमात्मेति। निरूपितामाकाशोत्पत्तिं निगमयति े नामरूपे इति १९

रदानीं ततो वाय्वासुत्पत्ति प्रतिपादयति—ततोऽपीत्यादिना

आकाशात्मना स्थिते न मरूपे तद्नुगतेनात्मना व्याक्रियमाणे ततो ऽप्याकाशाद्पि स्थूलभावमापद्यमाने ती वायुभावमापद्येते इति योजना स्थूलभाव स्पर्शगुणेनोपचय ये नामरूपे आकाशात्मता प्राप्ते ते एव व्याक्रियमाणे वायुभावमापद्येते इति वदन् विकारस्य विकारान रोपादा नत्व वारयति एवमुत्तरत्रापि द्रष्टव्यम् तदेवं भूतोत्पत्तिमुक्त्वा तेभ्य सघातस्य स्थूलस्योत्पत्तिप्रकारमाह पृथिव्याश्चेति आतिमका इति

<sup>(</sup>१) मन्यत् फे पाठ (२) नामरूपाकृती पाठ (३) पूर्वपूर्वानुप्र वेशेन, पूर्वपूर्वोत्तरोत्तरा पाठौ (४) अञ्चभूतगुण पाठ (५) उट १४

गुणविशि । पृथिवी पृथि याश्च प त्मिका व्राहियवाद्या ओषधयो जाय ते ताभ्यो भिक्षताभ्यो छ हितं, शुक्र च ीपुसश्चरारसबन्धि जायते तदुभयमृतुकाछेऽविद्याप्रयुक्त । मस्वजनिमेथनोद्ध्त म सस्कृत गर्भाशये िषच्यते त् स्वयोनिर । तुप्रवेशेन विवर्धमान गॅभाभृत नवमे, द े वा सि जायते २

तज्ज त छ धन माकृति जातंकमीदिभिमे त्रसस्कृत पुन
पञ्चीकृतपञ्चभूतनिर्वर्तिता इत्यर्थ तदुभय स्त्रियो छोहितं पुस शुक्र
चेत्यर्थ काम एव खजो विछोडको मथा तेन निर्मथनोद्भृतमित्यर्थ
एव गर्भ धेहि सिनीवाछि गर्भ धेहि सर्स्वित इत्यादिगर्भोधानमन्त्रै
सस्कृतमित्यर्थ २

एव शरीगोत्पत्तिमुपोद्धाततयोपदिश्य तस्य भिन्नजात्य वयसस्कार प्रष्ट प्रतिपादयति **ज्ञातमि**त्यादिना

छ ()तै ११३

(६) न्त्रे

<sup>(</sup>१) पश्चात्मक्य, पश्चात्मका पाठौ (२) सबिन्ध सभूय तदुभयं पाठ (३) प्रयुक्त बीज काम —पाठ (४) न भूत पाठ (५) गर्भाधानपुसवन गि मन्तोन्नयनजातकर्मनाम रणान्नप्राश्चनचौलोपनयनानि चत्वारि वेदन्नतानि, स्नान सहधर्म चारिणी योग पश्चमहा ज्ञा, अष्टका विण श्राद्ध श्रावण्यश्रहायणी चैन्याश्च जीति सप्त पाकय सस्था अग्न्याधेयमिन्नहोत्रं दर्भपूर्णमासौ चातुर्मास्यान्याग्रयणेष्टिनिंस्टब्पश्च बन्ध सौन्नामणीति सप्त हिवर्यक्रसंस्था अन्निष्टोमोऽत्यिन्नष्टोम उक्थ्य षोडशी वाजपेयो ऽतिरात्रोऽसो म इति सप्त सोमसस्था इत्येते चत्वारिंशत् सस्कारा अष्टावात्मगुणा दया वभूते, क्षान्ति, अनसूया शौचं अनायास, माङ्गल्य अकार्पण्यं अस् हा इति स्यैते चत्वारिंशत् गरा अष्टावात्मगुणाश्च स न्नह्मण ग्रुज्य जयति

रुपनयनसस्कारयोगेन ब्रह्मचारिसंज्ञ भवति देव रार त्नासयोगै स्कारयोगेन स्थसज्ञ भवति तदेव वनस् सारे । सज्ञ भवति देव क्रियाविनिष्टिचिनिर्मिच स्कारेण परित्र दसज्ञ भवति इत्येव त्वचो भि भिन्नज त्य न्वय स्कार शरीरम् २.

थ चाह भिन्नज स्कारवर्जित इत्येतच्छ्रणु यो जातमित्यस्य व्याख्या छ धनामाकृतिकमिति भूतोपादानकत्वेन पि त्रादिनिमित्तकत्वेन च भि जात्यन्वयौ शरीरस्योक्तौ इदानीं सस्कार माह विभिरिति २१

एव थूलशरीराभिमानाच्छिष्यं युराप्य सूक्ष्मशरीराभिमानमपि तस्य स्याजयस्तस्यापि भौतिकत्वमाह श्रेत्यादिना

नामरूपात्मकौन्ये गैतिकान्येवेत्यर्थ तत्र प्रमाणमाह ि अ गे मन आदिसूक्ष्मसघातोऽपि नात्मा ौतिकत्वात् स्थूळव दित्यर्थ २२

थ भिन्नजात्यन्वयसस्कार शरीरमित्यस्य प्रश्नैस्योत्तरमभिधाय चाह जात्यन्वयसंस्कारवर्जित इति शिष्योक्तिमनूद्योत्तरमाह चेत्या दिना

यस्तु नामरूपविल्रक्षण पूर्वोक्तविल्र्क्षणो नामरूपात्मकस्य सर्वस्य

( ) पत्नीयो ाठ ( , ) क्रियानिवृत्तिनिमि न पाठ

( ३ ) रूपकाण्येव पा ( ४ ) ६ ५ ४ ( ) ब्यमुत्थाप्य
पाठ (६ ) १६ वाक्ये ( ७ ) विशेषण पाठ

ऽ । मरूपये न्या नामरूपधर्मविद्यक्षण एव नाम रूपे न्याकुर्वन् स्टे द शरार स्वय सस्कारधर्मवर्जितो नामरूपे इह प्रवि अन्ये स्वय क्यन्, तथाऽश्रुत शृण्वन् अ तो मन्वा अवि विजानन् विजानन् विचत्य धार ना विन्ति त्वाऽभिवदन्यदास्ते ' इि अस्मिन्नथे ु य सह ' त्रष्ट्रिया तदेवा पाविकात

ष्टा ात्यन्वयसस्कारवर्जि स एवाऽविकृत सृष्टेषु कायकरणसघा तेषु विष्टो जीवात्मेति श्रुतिस्मृतिप्रसिद्धत्वात् न तस्य जात्यन्वयसस्का रसवन्ध इति प्रतिपादयन्नाह गेऽसावित्यादि ननु परमात्मैव चेदिह प्रवि पक्षीव नीडं तर्हि कथ स सर्वेनोंपलभ्यत इति? त्राह—अ ति अह गे द्रष्टा" त्यादिश्रुतिरिहार्थतो दर्शि । सर्वस्य यो विज्ञातां वावभासकत्वान्नान्यैरवभास्यते सोऽस्त्येवेह प्रविष्ट इति भाव अत्र मन्त्रमुदाहरति वाणीति रूपाणि शरीराणि विचित्यं विरचय्य धीरो धीमान् सर्व स्तत्र प्रविश्य नामानि त्वा देवोऽह मनुष्योऽहमित्यभिव दनादिव्यापार कुर्वन् यदास्ते यो वर्तते वेदाहमेतम् इति पूर्वाधं नान्वय अस्मिन्न ति स्रष्टुरेव जीवरूपेण प्रवेश इत्यत्रेत्यर्थ

ाह्मणवाक्यान्यप्यत्रोदाहरति त्सृङ्गेत्यादिना एष त ात्मा न्तर्योम्यमृत ' इति वाक्यशेष ईक्षणपूर्वकं जगत्सृष्ट्या एतमेव प्रसिद्धं सीमानं शिर कपालसिन्धं विदार्थ भित्वा एतया रन्ध्रवाच्या द्वारा

<sup>(</sup>१) है १२ ७ (२) ते २६ () के १ ४ ४९६ ६३३ () बृ ३ ७ २३ (५) ता र्ग पाठ (६) विचिंत्य विचार्य्य विचिंत्य विरचय्य ाठौ (७) ३ ३

'अन्त प्रविष्ट शास्ता जनानीम्", ' एष इह प्रविष्टें " एष त आता ", स एतमेव सामान विद यैंतय द्वारा प्र पद्यतें ', 'एष वेंखु भूतेषु गूढोऽऽत्मों ', 'सेय देवतैक्षत हंताहमिमासि ॥ देवाँ 'इत्याद्य तय २३

स् ये अपि "आत्मैव देवा वी॰" "नवद्वारे पुरे देह 'क्षेत्र चापि मा विद्धिं" सम सर्वेषु भूतेषु " उप ानुमन्ता च" "उत्तम पुरुषस्त न्य", 'अ

छिद्रेण प्रापद्यत देहम ये प्रविष्ट इत्यर्थ अन्त प्रविष्टं कर्तारमेतम् ' ं भर्ता सन् श्रियमाणो विभर्ति एको देवो बहुधा निविष्टें "

' इन्द्र मित्र वरुणमग्निमाहुरथो दिव्य स सुपर्णो गरुत्मान् एक द्विप्रा बहुधा वदन्त्यिंग यम मातिरश्चानमाहु "

इत्यादिमन्त्रब्राह्मणवादानप्यत्र सूचयित इत्याद्या श्रु य इति २३ परमात्मैव क्षेत्र इति श्रुत्युक्तेऽर्थे स्मृतीरप्युदाहरित स्मृतयोऽपीति शरीरे वर्तमानस्यापि शरीरधर्मासस्पर्शित्वे श्रुतिं प्रमाणयित

<sup>(</sup>१) ते आ ३ ११ (२) गृ उ १ ४ ७ (३) तत्रैव ३ ७ ३ (४) पे ३ १२ (५) उ १ ३ १२ (६) उ ६ ३ २ (७) या पाठ (८) मनुस्मृ १२ ११९ (९) भ गी ५ १३ (१) तत्रैव १३ २ (११) तत्रैव १३ २ (११) तत्रैव १३ २ (११) तत्रैव १३ २ (११) तत्रैव १४ १७ (१४) ते आ ३ १४ संनिविष्ट —पाठ योऽय प्राणाभिमानी देव सोऽय भर्ता पो सन् भ्रियमाणोऽन्तर्यामिणा परमेश्वरेण स्वय धार्यमाण न् बिभर्ति दे धारयति प्राणोपलक्षितर्लिंगशरीरतादात्म्याध्या दित्यर्थ एव च जीव प्राणधारणे ति धातुरिष संगच्छते (१५)

रीरं रीरेषु 'इत्याद्या तस्माज्जा वयसस्कार जिंतस्त्व मित सिद्धम् २४

सयदि ूयात् अन्य ए हिम सुखा दु ख द ससारा, अन्योऽसौ मद्विलक्षणोऽससारी देव , म बल्युपहारनम स्क रादिभिवेणीश्रमकर्मभिश्वाराध्य रसागरादुत्तितीर्षु रिस कथमह स एव ? इि २५

आचार्यों यात् नैव ोम्य प्रतिपत्तु हिस प्रतिषिद्ध त्वाद्धेदपतिपत्ते कथ प्रतिषिद्धा भेदपतिप त्तिरि आह

अशरीर शरीरेष्विति स पर्यगाच्छुक्रमकायमत्रणमस्नाविर शुद्धमपाप विद्धंम् १ इत्यादिश्रुतय आदिशब्दार्थे यस्मादेव श्रुतिस्मृति यायैरात्मा देहादेभिन्नोऽसङ्गस्तद्धर्मातस्पृष्टश्च तस्मादिति प्रकृतसुपसहरति तस्मा दिति २४

एव एर्मात्माभेदोपदेशेन जीवस्य जात्य वयसंस्कारराहित्यमुक्तमव धार्य तत्र स्वानुभवविरोधं शकते स यदीति

अज्ञत्वादे स्वात्मन्यनुभवसिद्धत्वात् , तद्विलक्ष्णेश्वरात्मत्व श्रुत्यादि भिरुक्तमि न सभावयामि, किन्तु भिन्नमेव तमह म ये उत्कृष्टमीश्वरं निकृष्टससार्यात्मना पत्र्यत प्रत्यवायापत्ते अतस्त देवं स्वकर्मणा भक्त्या चाराध्य तत्प्रसादानमुक्तससारो भविष्यामीति मे मतिरिति शिष्याभि प्राय इत्यर्थ २५

मैव वादी भेददर्शन एव प्रत्यवायश्रवणादिति गुरु परिहरति नैवं सोम्येति सप्रहवाक्यमाक्षेपसमाधानाभ्या विवृणोति थित्या

<sup>(</sup>१) (१) सूत २ १ १६७ उ २ २२ (२) ई ८ (३) विरुद्ध पाठ ।

'अन्योऽ वन्योऽहमस्मीति वेदै " परादाद्यो ऽन्यत्रात्मनो वेदै 'मृत्यो मृत्युमामोि य इह ानेव पश्यति" इत्येवमाद्या २६

एता एव श्रुतयो भेदप्रतिपत्ते ससारगमन दर्शयन्ति २७

दिना प्रत्यक्षसिद्धस्य भेदस्य कथ तद्विरुद्धप्रमाणान रेण प्रतिषेध इत्या क्षेपार्थ अससारीश्वरस्याप्रत्यक्षत्वान् तद्भेदस्य स्वात्मनि प्रत्यक्षत्वाभा वात् सुखित्वाचनुभवस्य भ्रान्त्याप्युपपत्ते तद्वस्राद्भेद्याध्यवसायायोगात् अनन्यथासिद्धार्थश्रुतिप्रतिषिद्धो भेदो न मानमईतीति समाधानाभि प्राय २६

उदाहृता श्रुतयो न भेदद्र्शनमात्र प्रतिषेधन्ति किन्तु भेदद्र्शिन प्रत्यवायमप्यनर्थप्राप्तिरूपमावेद्यन्तीत्याह ए एवेति

तथाहि—अन्योऽसौ परमेश्वरो मिद्वलक्षण अन्योऽह तद्विलक्षण ससायेंवेति योऽन्या देवतामुपास्ते तात्पर्येण पश्यित न स वद तत्त्व मिति भेददर्शनस्याविद्यामूल्यमुक्त्वमुक्त्वा ' यथा पशुरेवं स देवानोम् इति देवपशुत्वप्राप्ति तस्य दर्शयिनत निह पराधीनात्मत्वतोऽन्यद्दैन्य कष्ट वा वर्त इति तथा योऽन्यत्रान्यदेवेदिमत्यात्मन पृथगेव ब्रह्म ब्राह्मण जाति वेद, त तदेव ह्म ब्राह्मणत्वज्ञाति परादात् पराक्चर्यान्—तत्त्वविमुख कुर्यात्—आत्मरूप मामनात्मतया पश्यतीति द्वेष्ट्येव नतु हित्मावहती त्यर्थ एव क्षत्र परादात् ' इत्यादि सर्वं त परादात् " इत्यन्तमु दाहरण द्रष्ट यम् इहात्मिन यो नानेव पश्यति वशब्दो नानात्वदर्श

<sup>(</sup>१) बृड १४१ (२) तत्रैव २४६४५७ (३) तत्रैव ४४९९ उ४१ (४) निषेधन्ति पाठ (५) बृ १ ४९ (६) तत्रैव ४४९९

अभेदप्रतिपत्तेश्व गोक्षं दर्शयन्ति सहस्रश्च ' स आत्मा तत्त्वमासि ' इति परमात्मभा विधाय ' आचार्यव न पुरुषो दें' इत्युक्त्वा " तस्य तावदेव चिरम् " इति मोक्ष दर्शयन्ति अभेदविज्ञानादेव सैत्य भिसन्धस्यातस्करस्येव द ाद्यभाव ष्टान्तेन साराभाव दर्शयन्ति भेददर्शनादसत्याभिसन्धस्य ससारगमन दर्शयन्ति तस्करस्ये दाहादिदृष्टान्तेन २८ इह व्य घो वां" इत्यादिना चाऽभेददर्शनात् "

स्वराइभवित " इत्युक्त्वा, तिद्वपरीतेन भेदद्शीनेन ससारग नस्याभासत्वद्योतनार्थ स मृत्यो मृत्यु ससारात्ससार अनर्थपरंपरामेवा प्रोतीत्यर्थ इत्ये इति नेह नानाऽस्ति किंचनं उद्रम न्तर कुरुते अथ तस्य भय भविति इत्याद्या श्रुतयो गृह्यन्ते २७

भेददृष्टिं निन्दित्वाऽभेददृष्टिं फलवत्तया प्रशसस्तस्या एवोपादेयतां दर्श यति अभेदप्रि त्रेश्चेति

तत्र श्रुत्येकदेश्मुदाहृत्य याचष्टे—स आत्मेत्यादिना तत्रैवान्वयन्यति रेकोपपत्तिपरश्रुत्यर्थमुदाह्रसञ्जक्तमर्थे द्रढयति—अभेदविज्ञानादेवेति पुरुष्य सोम्योत हस्तगृहीतमानयन्ति इति खंडे इममर्थे दर्शयन्तीत्यर्थ २८

सुपुप्तौ परमात्मन्यभेदसंपत्ताविप तथाज्ञानाभावापराधादेव पुनरिप या व्यादिभावेनोत्थिताना ससाराविच्छेदं दर्शयन्ती श्रुति परमात्माभेदेनात्म ज्ञानमेव मोक्षहेतुरिति सूचयतीत्यभिप्रेत्याह वेत्यादिना चो

अत्रैवोदाहरणान्तरमाह भेददर्शनात स्वराडित्यादिना यदा

<sup>(</sup>१) ६८७(२) तत्रैव ६ ९४ २ (३) तत्रैव ६ ९६ २ (४) भाववत्स न्ति दृष्टान्तेन पाठ (५) उ.६९ ३ (६) बृ उ.४४ ९९ (७) तै २७ (८) । ६ १६ १

मन द्रश्चेयिन "अथ येऽन्यथाऽतो विदुरन्यराजानस्ते क्षय्यलोक भविन 'इति प्रति खिम् तस्मान्मृषैवैवम वादी 'ब्राह्मणपुत्रोऽदोऽन्वय सारी परमात्मविलक्षण ' इति २९

स्मात् प्रतिषिद्धत्वाद्भेददर्शनस्य भेदविषयत्वाच कर्मी । दानस्य, कर्मसाधनत्वाच यज्ञोपवीतादे —कर्मसाधनोपादा स्य परमात्माभेदप्रतिपत्त्या प्रतिषेध कृतो वेदितव्य कर्मणा तत्साधनाना च यज्ञोपवीतादीना परमात्माऽभेदप्रति । होवेष एतिसम्बद्धस्य कर्ता अथ तस्य सोऽभय गतो भवति यदा होवेष एतिसम्बद्धसम्बद्ध कर्ता अथ तस्य

ह्यविष एतिस्मिश्रहृश्युऽनित्त्युऽनिरुक्तिऽनित्ययन् प्रतिष्ठा विनद्त अथ सोऽभय गतो भवति यदा ह्यवेष एतिसम्भुद्रमन्तर कुरुत अथ तस्य भय भवति इत्याद्या श्रतयोऽप्युदाहर्तव्या इत्याह इति प्रतिशाख मिति यस्मादेव भेददर्शनिनन्दयाऽभेददर्शनस्तुत्या च जीवस्य ब्रह्माभेदो-ऽवधारित अतो ह्याणत्वाद्यभिमानस्यात्मिन मिश्यादृष्टित्व सिद्धमिनि पक्रतसुपसहरति स्मादिति २९

यदुंक ' तमह बल्युपहारनमस्कारादिभिर्वणाश्रमकर्मभिश्राराध्य " इति साऽपि नष्टि भेददर्शनापवादादेव न सम्यग्दृष्टिरित्याह—तर त्यिति षिद्धत्वादिति भेदविषयत्वाच कर्मोपादानस्येति क्रियाकारकफलभे नाश्रयमन्तरेण कर्मण स्वरूपासिद्धेरित्यर्थ " यज्ञोपवीत्येवाधीयीत याजयेद्यजेत वॉ ' इति श्रुतेर्यज्ञोपवीतधारणाद कर्मसाधनत्वादगमान् ध्यकर्माभावे तत्सावनपरिश्रहो निर्श्वक इत्यभिष्ठेत्याह मेसाध य पवीतादेरिति कर्मसाधनयोहपादान कर्मसाधनोपादान त

<sup>(</sup>१) उ७२५२ (२)तै उ२७ (३)२५ वाक्ये (४)तै आ २१

पत्ति विरुद्धत्वात्, ससारिणो हि काणि विधीयन्ते तत् । ध नानि च यज्ञोपवी दिनि न परमात्मनोऽभेददर्शिन भेद दर्शनम त्रेण च त े ऽन्यत्वम् ३

यदि कर्माण कर्तव्यानि न विनिवर्तियिषित ने, में साध ास धिन मीनिमित्तजात्याश्रम द्यसवधिनश्र, परमात्म त्मनैवाभेदपतिपत्तिं नावक्ष्यत् ' अता तत्त्वमें ' इ वमादिभिर्निश्चितरूपे विये भेदप्रतिपत्ति ने दा च

स्येति विमह कथमभेदप्रतिपत्तिमात्रेण कर्मतत्साधनप्रतिषेधसिद्धि, कर्मणोऽप्यभेदप्रतिपत्तिसंभवादित्याशंक्याह मंणाित ाह कर्ता चाहमिति विरुद्धप्रतिपत्त्योरेकस्मिन् पुरुषे समुज्ञयायोगादित्यर्थ तर्हि अधिकार्यभावान्निरालम्बन कर्मकाण्डमप्रमाण स्यादिति ? नेत्याह ससारिणो हीति ससारिणो जात्यायभिमानवत ( इत्यर्थ ) न परमात्मनोऽभेदद्शिन इत्यर्थ ससारिणोऽपि परमात्मानन्यत्वात् थ तस्य कर्मविधिरित्यत आह भेदद्र्शन त्रेण तोऽन त्वमिति न वस्तुवृत्त्या भेदापेक्षा कर्मविधिरित भाव ३०

यदुक्त ह्यात्मैक्यप्रतिपत्त्या कर्मणा तत्साधनाना च श्रुत्या प्रतिषेध कृत इति तद्यतिरेकमुखेन साधयति यदि <sup>'</sup>णीत्यादिना

परमात्मनश्चेति चकारादात्मनो ह्मणैवाऽभेदप्रतिपत्तिमिति योज्यम् ।ि भिरिति अह ब्रह्मास्मीत्यादिवाक्यं गृह्यते िश्च रूपैर्वा यै रिति सवादिविसंवादिप्रमाणातरासिद्धविषयत्वे सत्यन यशेषतया च स्वार्थैकपरत्वेन निर्णीतस्वभावैरित्यर्थं भेद पत्तिनि दािति मृत्यो

<sup>(</sup>१) उ६८७

भ्यधास्यत् "एष नित्यो महि। स्यै" "अ न्वागत पुण्येनानन्वागत पापेन", 'अत्र स्तेनोऽस्तेनै " इत्यादिना ३१

कमीसंबन्धिस्वरूपत्व कमीनमित्तवणीद्यसबन्धिक्तां च नाभ्यधास्यत् मीणि च कमसाधनानि च यज्ञोपवीतादीनि यद्यपरितित्याजयिषितानि, तस्म त्ससाधन क परित्यक्तव्य सुमुक्षुणा परमात्माभेददर्शनिवरोधात् आत्मा च पर एव प्रि पत्तव्ये यथाुत्युक्तस्रक्षण ३२

यदि ूयात भगवन दह्याने छिद्यमाने वा दे प्रत्यक्षा वेदना अञ्चनायादिनिमित्त च प्रत्यक्ष दु.स्व मम परश्चायमात्मा अय "आत्मापहतपाप्मा विजरो विमृत्यु

स मृत्युंम् " इत्यादिभिर्वाक्यैरिति शेष ह्याणस्य ब्रह्मविद स हि मुख्यो ब्राह्मण स ब्राह्मणं इति श्रुतरित्यर्थ ३१

उदाहृतवाक्याना क्रमेण तात्पर्यमाह—कर्मा धात्यादिना

यदि कर्मादीनि न परितित्याजयिपितानि तहींवमुक्त सर्वे नाभ्य धास्यदिति सब ध अभिधत्ते तु श्रुतिस्त तमर्थम् अतो ब्रह्मात्मज्ञान मिच्छता कर्मादीनि परित्याज्यानीत्याह तस्मादिति ३२

तदेवमागमावष्टभेन निरूपित ब्रह्मात्मैक्यं युत्तयाऽपि यवस्थापियतु मुत्तरो प्रन्थ तत्राक्षेता शिष्य जीवपरमात्मानौ वस्तुतो भिन्नौ विरुद्धधर्मससर्गित्वान् शीतोष्णवत्" इत्यनुमानेन प्रत्यवित इत्याह

<sup>(</sup>१) ४४ २३ (२) बृड ४३ २२ (३) ४४ ९९ उ४ १ आत् बोधे १ (४) ३५ १

विंशोको विजिघत्सोऽपिपास ' सैर्वससारधमीव जिं श्रूयते सर्वश्चितिष्ठ च थ तद्विलक्षणोऽने ससारधमसयुक्त परमात्मानमात्मत्वेन ां च ससारिण रम तम् नािश्मीव ।तत्वेन तिपद्येय ? ससारी च न, वीभ्युदयिन श्रेयस साधनेऽधिकृत, अभ्युदयिन श्रेयससाधनािन कर्माणि तत्सा धनािन यशोपवीतादािन कथ पारत्यजेयम् ? इति ३३

त म ते ब्र्य तं यदवोचो दह्यमाने च्छिद्यमा वा देहे मत्यक्ष वेदने पलभ्यते मे ते, दसत् कस्मात् १ दह्यमाने चिछद्यान इव क्ष प धुरुपलभ्यमाने मिणि रारे स यदात्यादिना एव विरुद्धधर्मवस्वहेतुमुपपाद्यानुमानमाह कथ तद्धि

ति एव सित भेदस्य तात्त्विकत्वे कर्मतत्साधनपरित्यागात्मक स्य सन्यासस्य नास्त्यवसर इत्याह ससारी चेति ३३

तत्रानुमाने ताबद्धेत्वसिद्धिं दर्शयिनुमुपक्रमते तं ति यादित्यादिना जीवपरमात्मानाविति किमुपाधिभेदिविशिष्ट वस्तु यथाप्रतिपत्ति निर्दि रयते ? किंवा चैतन्यमात्राकारम् ? आद्ये बाधव्यभिचारौ आकाशभेद वदौपाधिकस्य भेदस्यावास्तवत्वात् भेदमात्रसाधने सिद्धसाधनत्वाचे त्यभिप्रेत्य द्वितीयेऽसिद्धिमुक्त्वा तामुपपादयति तद् त् ादि त्यादिना वृक्ष इव दह्यमाने छिद्यमाने शरीरे दाहच्छेदवेदनाया उपलभ्य मानत्वाद्दाहादिसमानाश्रयेव दाहच्छेदादिवेदनेति योजना शरीरस्यैव तदुपल धृत्वशका वारयितु तद्विशिनष्टि कर्म ि कर्मत्व साधयति

<sup>(</sup>१) ८१५ विरजो पाठ (२) सर्वगन्धरसवर्जित पाठ (३) यम् पाठ

दाहच्छेदवेदनाया उपलभ्यमानत्वादाहादिसमानाश्रयैव वे दना यत्र हि दाहरुछेदो वा क्रियते, तत्रैव व्यपदिशति दाहादिवेदना लोक न वेदना दाहालुपल्व्यशित कथ ? ते वेदनेति पृ शिरिस मे वेदना, उरस्युद्र इति वा, यत्र दाहादिस्तत्रैव यपदिशति न तूपल धरिति यसुप ल धरि वेदना स्यात् वेदनानिमित्त व दाहच्छेदादि, वेदना श्रयत्वेनोपदिशेदाहाद्याश्रयवत् ३४

स्वय च नोपलभ्येत चक्षुर्गतरूपवत् तस्मादाहच्छेदा दि ानाश्रयत्वेनोपलभ्यमानत्वादाहादिवत्कर्मभूतैव वेदना

उप ब्धुर रूभ्यमान इति उक्तमर्थे लोकप्रसिद्धचा द्रदयति त्र हीति तत्रैवानुभवमपि प्रअपूर्वकसभिनयति थामित्यादिना पुनस्तदेव व्यतिरेकमुखेनोपपादयति यु धरीति उपदिशेदित्यस्मात्पूर्वमुपल व्धारमित्यध्याहार यद्युपलब्धिर वदना स्यात्तदा दाहाचाश्रयदेहदशबद्धे उनानिमित्तदाहरूछेदादिजनयवदनाश्रयत्वनोपलब्धारमुपदिशेहोक नैवमुप दिश्रभुपलभ्यते अतो दाहरूछेदादिसमानाश्रयैव वदनेति योजना ३४

तत्रैव युत्तयन्तरमाह स्वय चेति

यथा चक्षुर्गतं रूप न चक्षुषा गृ ते तथाऽऽत्मगता वेदनाऽऽत्मना न गृद्धेत कर्मकर्तृत्विवरोधादित्यर्थ आत्मनो वेदनाश्रयत्विनराकरणमुपस हर्गते—तरू दिति ननु वेदना नाम दु ख न तद्वेतने दहे सभवति सुखदु खादिधर्माणां चेतनाश्रयत्विनयमात् यदि पुनश्चेतनोऽप्यात्मा न

<sup>(</sup>१) उपलब्ध ' अधिक पाठ टीकानुसारी (२) यद्युपलब्धरि वेदना स्यात्तदा वेदनानिमित्तदाहच्छेदादिवेदनाश्रयत्वेनो वेदनानुसारी पाठ

भावरूपत्वाच साश्रया तन्दुल्पाकवत् वेदनासमानाश्रय एव तत्सस्कार स्मृतिसमानकाल एवोपलभ्यम नत्वात् वेद नाविषय तिन्नीमत्तविषयश्र द्वेषांऽपि सस्कारसमानाश्रय एव

वेदनाश्रय, तदा शरीरमप्यचेतन न तदाश्रय इत्यनाश्रयैव वेदनाऽस्त, बौद्धैरिप तथाऽभ्युपगमादित्यत आह भा रूपत्वाेति भावरूपत्व कार्यत्वम् वेदना साअया कार्यत्वात् तदुल्पाकादिवदित्यर्थ हेतोर प्रयोजकतामाशक्य विपक्षे वायकमाह वेदा माना य ति वेदनाया निराश्रयत्वे ताहो संस्काराभावात्कालान्तरे समर्ण न स्यादित्यर्थ यद्वा हेत्वसिद्धि परिहरति—वेदनास ानाश्रय ए तत्सस्कार ि वेदनाया अकार्यत्वे तत्सस्कारस्पृत्योरसंभवात् कालातरे पादे मे वेदनाऽभूदित्यावि यवहारो न स्यादित्यभिप्राय अथवा साश्रया यदि वेदना तर्ह्यात्मा श्रयैव स्यात् आत्मन्येव तत्सस्कारस्मृत्यादेरुपलन्यादित्याद्यवयाह् वेद ास ।नाश्रय एव तत्सर ।र इति यत्स्था वद्नोपलभ्यते, तत्स्थ एव तज्जन्यसंस्कारादि, वेदनातत्संस्कारसृतीनामेका अयत्वनियमाद्वेदनायाश्ची पलिधकर्मनिष्ठत्वोपपादनान्नोपलव्यर्यात्मनि तत्सस्कारादिरित्यर्थ तदेवा नुमानेन साधयति स्मृतिसमानकाल एवेति स्मृतेर्य कालो जायत्त्व प्रावस्थारूप तत्रैवोपलभ्यमानत्वात् सुपुत्यादावनुपलभ्यमानत्वात् वेदना विषयो वेद्नासमानविषय समानाश्रय एव तत्सस्कार इत्यक्षरार्थ तथा चाय प्रयोग वेदनादिरनात्माश्रय अनात्मप्रत्ययकाल एवोपलव्धिगोचरत्वात् देहकाइयीदिवदिति इतोऽप्यनात्माश्रय एव वेदनादिरित्याह तत् तस्या वेदनाया ि मित्तं दाहच्छेदादि तद्विषयो त्ति श्चेति द्वे गेऽपि सस्कारतुल्याश्रयोऽनात्माश्रय इत्यर्थ अयमिह प्रघट्टकािंस प्राय देहे छिद्यमाने दह्यमाने वाह छि रो दग्ध इति च देहाभित्रमात्मान मन्यमान संतप्यते जन तिन्निमित्तकवेदनातत्सस्कारस्पृतिद्वेपाश्च देहाभिन्न

था चोक्तम्

' रूपसस्कारतुल्याधी र गद्वेषौ भय च यत गृह्यते धीश्रय तस्म ज्ज्ञा । शुद्धोऽभय सदा ' ३५ किम श्रया पुना रूप दिसस्कारादय इति <sup>१</sup> उच्ते—यत्र कामादय क पुनस्ते कामादय ? '' काम· कल्पो विचि एवात्मन्युपलभते न देहाभिमानहीनावस्थायाम् देहश्चोपलभ्यमानत्वादुपल व्धिकभेव नोपलव्याश्रय इति सघातस्यैव वेदनादि , नासहतस्य साक्षिण आत्मन इति नित्यशुद्ध एवात्मेति एव निरूपितेऽर्थे वृद्धसंमिमाह चोक्तं रूपेति रूप नीलपीतादिविषय तस्य सस्कार सूक्ष्मावस्था, तद्नुभवसंस्कारो वा स्पृतिहेतु स रूपसस्कार तेन सह तुल्य समान. आधिरूपाधिराश्रयो ययो रागद्वेषयोस्तौ रूपसस्कारतुल्याधी यच भय त्रासस्तदपि रूपसस्कारतुल्याधीत्यर्थे किमाश्रयत्वमेपामित्यत आह गृह्ये ी या ित गृह्यते तत् त्रयमेतदिति शेष संकल्पविचिकित्सा देरप्युपलक्ष्णमेतत् यद्यस्मादृपादिसस्कार तज्जन्यरागादि सर्वे धीसंश्रितः मेवोपलभ्यते न तत्साक्षिसंश्रितं तत्तस्माञ्ज्ञाता आत्मा सदा शुद्धो गागद्वेषरहितोऽभयश्च ससाग्रहित इत्यर्थे ३५

युत्तया समत्या चोपपादितं वेदनादीनामप्यनात्मधर्मत्वं पुन प्रश्नपूर्वकं श्रुत्या प्रतिपाद्यस्तदाश्रयविशेषं निर्धारयति किमा या इत्यादिना

इत्यादिश्रुते एतत्सर्वे मन एव इत्यवधारणात् मनोबुद्धचोश्चांन -करणात्मनैकत्वात् बुद्धावेव कामादय नात्मनि इत्यवधारितम् , इत्यर्थ कामादेर्बुद्धयाश्रयत्वेऽपि कथ रूपादिसंस्कारसमानाश्रयत्व सिद्धि १ इत्याशक्य रूपादेरपि बुध्याश्रयत्वे श्रुतिमाह त्रै त्यादिना

<sup>(</sup>१) तुलय पद्य १५ १३ (२) बृउ १ ५३ में उ ६३

किंत " इत्यादिश्वतेर्बुद्धावेव तत्रैव रूपादि ह । राद योऽपि, " ह तु रूप णि ति छितानीति हदैये ' इति ते " येऽस्य हदि ति " " तीणे हि तदा ी ो न हद स्य ", " अ ङ्गो यम् " " तद्द्धा अ स्यैतदिन्छन्दा " इत्यादिश्चितिरातेभ्य अवि । योऽयमु च्यते ' अनादित्वात्रिग्रेणत्वार्त् ' इत्यादिभ्य इच्छाद्वेषादि च क्षेत्रस्यैव विषयस्य धर्म नात्म कामादेरन्त करणनिष्ठत्वे वाक्यान्तर पठित येऽस्येति तीणों

कामादेरन्त करणनिष्ठत्वे वाक्यान्तर पठिति येऽस्यति तीणो हि तदा सर्वाञ्छोकान् हृद्येस्य इत्युक्ते सनिदानानामेव तेषा हृद्याश्र यत्व ग यते तस्माञ्छोकनिमित्तरूपादिसंस्काराणामपि बुद्ध्याश्रयत्व युक्त मेव अन्यथा सर्वविशेषणानुपपत्तिरिद्धर्थ इदानीमात्मनो वेदनाकामद्वेषा द्यसर्षृष्टत्वे श्रुतिस्मृती पठित अस ो यिमत्यादिना अतिच्छन्दा इति छान्दसम् रूपविशेषणत्वात् अतिच्छ दम् छन्द काम अतिगतकामम् असर्पृष्टकामादिदोषम् एतदात्मस्वरूपिमत्यर्थ निर्गुणत्वादित्यादिस्मृ तिभ्यश्चेति सबन्धः इदानीं सिंहावछोकनेन कामादेरनात्मधर्मत्वे श्रुत्युक्ते स्मृतिमाह इच्छाद्वेषादि चेति

> इच्छा द्वेष सुख दु ख संघातश्चेतना धृति एतःक्षेत्र समासन सविकारमुदाहृतम्

इत्यादिस्पृतिभ्यश्च इच्छादि क्षेत्रस्यैव धर्म नात्मन इति योजना

<sup>(</sup>१) १५३ ६३ (२) बृ ३९२ (३) बृ ४४७ ६१४ (४) ४३२२ (५) बृ ४३१५ (६) बृड४३ २१ () भ गी २२५ (८) भ १३३१ (९) भ गी १२६

इति स्पृतिभ्यश्च कर्मस्थैदाशुद्धि नात्मस्थेति ३६ अतो रूपादिसस्काराद्यशुद्धिसबन्धाभावाच्च परस्मादा त्मनो विरुक्षणस्त्वमिति प्रत्यक्षादिविरोधाभावाद्यक्त पर एवात्माऽहमिति प्रतिपत्तुम् तदात् ानमेवावेत् अह स्मिति १ एकधैव ऽनुद्र व्यम् " " अहमे धस्तात् १, 'आत्मैवाधस्तात् " विमात् ान पेंहयेत्

क्षेत्रस्यानात्मत्व द्योतियितु विषयस्य इति विशेषणम् श्रुतिस्पृतिसिद्धमर्थे
मुपसहरति स्थैवाद्युद्धि त्मस्थेति इति सिद्धिमिति द्योष ३६
परमप्रकृतमुपसहरति अतो रूपादा

रूपादिसस्काराद्यशुद्धिसबन्धाभावादेव प्रत्यक्षादिविरोधाभावात्,न पर स्मादात्मनो विळक्षणस्त्वम् इति हेतो पर एवात्माहिमिति प्रतिपत्तु युक्तम् इति योजना आत्माभेदेनैव हा प्रतिपत्तव्यम् इत्युक्तेऽर्थे श्रुतिवाक्या न्युदाहरति दात् ानमेवेत्यादिना आत्मान प्रत्यश्वमेव अह ब्रह्मास्मि' इति अवेत् अवगतवत्तद्भह्मेत्यर्थ एकधैव एकस्वरूपेणैव नतु विषयत्वेन भेदेन वाऽनुद्रष्टव्यमित्याचार्योपदेशानन्तर् अनुसन्धेयम् एतद्यमेयं ध्रुवम् इति वाक्यशेष स एवाधस्तात् ' इत्यादिना भूमान परमात्मान सर्वा धिष्ठानमुषक्रम्य तस्य ताटस्थ्यशकानिवृत्तयेऽह्कारात्मत्वमुषद्विय पुनरह् मुपरागकृतपरिच्छेदादिनिवृत्तये तत्साक्षिप्रत्यगेकरसतां तस्य निर्दिशिति छादोग्यश्रुतिरित्याह अहमेवाध ादि शमदमादिसाधनसप सन्

<sup>(</sup>१) हु १४१ (२) तत्रैव ४४२ (३) छाउ ७ २५१(४) उ.७२५२ (५) बृउ ४४२३ अन्तर 'पस्यित '' इति आत्मान पश्येत्सर्वम् १ इति **ाध्यन्दिनपाठ त** 

यत्र त्वार विमातीय , इद वि यदयमात्मी , एषोऽकरूं अनन्तरमा ह्याम् , 'सबा भ्यन्तरो जं , 'वेदर्म् , ''एतया द्वारा प्रापद्यत " ''प्रज्ञा

सर्वमात्मान पत्न्येदिति निर्दिष्टेऽर्थे हेतुमिव वचना तरमाह त्वस्य सव र भूत् तत्केन क पश्येत् " इत्य दिवाक्यशेष इद सर्व यद्भोक्तमोग्यादि रुक्षण विश्व तत्सर्वमयमात्मा नातोऽ यद्वस्तुतोऽस्तीत्यर्थ ' स एषोऽकलोऽमृत ' ्ति प्रश्नोपनिषद्गत वाक्य पठित इति स एष प्रत्यगात्मा कळाशब्दवाच्यप्राणाद्युपाधिभिर्वियुक्तोऽमृत —अमृत ब्रह्मे वेति तस्यार्थ तदेतद्वह्य अपूर्वमनपरमनन्तरमबाह्यमयमात्मा ब्रह्म " इति वाक्य वृह्दारण्यकमुदाहरति र ा मिति मुण्डकवाक्य च तत्समानार्थमाह सबाह्येति मूर्त पुरुष एव सबाह्याभ्यन्तर सर्वस्य सहबाह्याभ्यन्तररूपेण वर्तते नान्य अजो न जायते <sub>स्</sub>त्यज जन्मादिविकियारहित इत्यर्थ ब्रह्मैवेदममृत पुरर्स्त त् " इत्यादि च त्रोदाहर्तव्यभित्याह बह्ये दि इद सर्व ब्रह्मेवेत्यर्थ एव ह्याद्वयात्मप्रतिपादकानि वाक्यान्युदाहृत्य ह्मण एव जीवात्मना कार्यप्रवेशवा दिवाक्यानि च जीवस्य ह्याभेदप्रतिपत्त्यर्थमुदाहरति एता रेत्य दि स एतमेव सीमान विदार्थेतया द्वारा प्रापद्यत ' इति शिर कपालयो सन्धिगतच्छिद्रेण देहे प्रवेश स्रष्टुरीश्वरस्य दर्शयत्यैतरेयकवाक्यमित्यर्थ तत्र प्रविष्टस्य स्वरूपनि शीरणपरं वाक्य येन वा पश्यति इत्यादि प्रज्ञानस्य नामध्यानि

<sup>(</sup>१) ज्४५.१५(२) २४६४५ (३) उ ६५ **(४)** २५,१९३८८ (५) २१२ (५) **म** २ ११ (७) पे ३१२ (८) ,५९९ (९) शादि पाठ

नस्य नामधेयानि ' सत्य ज्ञानम न्त ब्रह्में ', ' स्मा द्वा एतस् ।त् तत्स्व । तदेवानुप्राविर्शंत् ", " एको देव वभूतेषु गृढ व यांपे ' " अञ्चरीरं ञ्चरीरेषु ' " न जायते भ्रयते वा विपश्चित् ', स्वमा त जागरिता "तम् ", ' आत्मेति विद्यार्तं ' यस्तु सर्वाणि भूतानि ' तदेजित तन्नैजिति ', " वेनस्तत्पञ्चनै ", ' तदेवाग्नि ', ' अह मनुरभव सूर्यश्च " " अ त प्रविष्ट

भवि इत्यन्त प्रज्ञप्तिमात्र तत्त्वरूप प्रज्ञान ह्या इति तस्य ह्या त्मत्व च त गोक्तमित्यभिप्रेत्याह ज्ञानस्य । या गि स्रष्टुरव सृष्टे कार्ये जीवरूपेण प्रवेश इत्येतद्व तैत्तिरीयकवाक्येन द्रव्यति त्या मनन्ति त्यादि । परमात्मैव सर्वसाक्षी सर्वभूतान्तरात्मेत्यत्र श्वेताश्वत रीयमन्त्रमुदाहरति एको दे इति शरीरादिसंस्पृष्टतेया प्रतीयमान स्याप्यात्मनस्तद्धभैससर्गाभावन ब्रह्मात्मैना ज्ञेयत्वे काठकवाक्यद्वयमुदाह रित अ रीर रेरे ज्वत्यादि अवस्थासाक्षिण आत्मनोऽवस्थाधमी स्पर्शित्वेन ह्यत्वप्रतिपत्तौ काठकवाक्यमाह स्वभान्त गरितान्त मिति नेम्यरनाभिरूपरथचक्रनिदर्शनेन दृश्यदर्शनतत्साधनभृतसर्वजगदा अयरूप प्राणशब्दितं ब्रह्मैव स मे ममात्मेति प्रवृत्त कौषीतकेयोपनिद्वाक्य मुदाहरति आते दि वि दिति यस्तु सर्वाणि भूता यात्म-

<sup>(</sup>१) पे उ ५ २ (२) ते उ २ १ (३) ै उ २ १ (४) ते २ ६ (५) े ६ ११ (६) उ २ २२ (७) उ २ १८ (८) उ ४ ४ (९) हो ३ ८ (१) उ ५ ६ (११) । ना उ २ ३ (२) १ ७ (१३) उ १ ४ १ (१४) सस्र ष्टतया—पाठ (१५) ब्रह्मात्मनो पाठ

ारा नान म् ' ' दे ेम्य ', ' तत्त्व आत्मा तत्त्वैमिर ' इत्यादि ेभ्य ३७

स्मृतिभ्यश्र पू: प्राणिन वे एव गुहाशयस्य ' आते देवतों ', " नव ारे पुरे ", सम सर्वेषु भूतेषु", न्येवानुपद्म्यति ' तदेजति त<sup>ै</sup>जति ' इति च मन्त्रद्व्यभीशावास्यगत मुदाहृत तत्राद्यो त्र स्पार्थ द्वितीय परोपाधिनिबन्धन चलनादि प्रतिभानं वतस्तु निर्विकार शुद्ध एवात्मा २ति दर्शयितुमित्यर्थ । वेनस्तत्परयन् विश्वा भुवनानि विद्वान् यत्र विश्व भवत्येकनीडम् इति मन्त्र तैत्तिरीया आमनन्ति तस्यार्थ यत्र यस्मिन्सर्वात्मके पूर्वोपादाने पूर्वोत्तरमन्त्रनिर्दिष्टे वस्तुनि विश्व समस्त एकनीडं भवति एकायन वर्तते, तदेव विश्वा भुवनानि सर्वेणि भुवनानि न तत पृथिकिमप्यस्तीति पश्यन् श्रुत्याचार्यप्रसादाद्नुभवन् विद्वान् ज्ञानी वेनो भवति विनते कान्तिकर्मणः, वनतेर्वा सभजनीयार्थः य धातोरिद् रूपम् वेन कान्तिमान् सभजनीयो वा भवति ईश्वर एव भवतीति पुनरपि विदुष सर्वात्मत्वे मत्रद्वय पठित 'तदेवाग्निस्तद्वायु ' इत्यादिरेक अह नुरभव सूर्य इति वामदे ववाक्यरूपोऽपरश्चेति अन्त प्रविष्ट शास्ता जनानाम् एक सन् बहुधा विचारः ' इति तैत्तिरीयकश्रुतिरकस्यैवान्तर्यामिणो बहुधा विचरणं ससारव्यवहार वदन्ती जीवपरयोरभेदं सूचयतीत्यर्थ त्रैव सोपक्रम छान्दोग्यवाक्य पठति सदेवेति ३७

श्रुत्युक्तेऽर्थे स्मृतीरप्याह स्मृतिभ्य ति

सर्वे प्राणिनो गुहाशयस्यैकस्यैवात्मन पूः पुराणि शरीराणि न ति

<sup>(</sup>१) वा ३ ११ (२) । उद्दर १ (३) उद्दर ७ (४) आपस्त े १६ ८ प े४ (५) स् १२ ११९ (६) सः गी ५ १३ (७) भागी १३ २७

" विद्याविनयसंपैने ', " अविभक्त विभक्तेषु ', ' वासुदेव सर्वम् इत्यादिभ्य एक एवात्मा पर ब्रह्म सर्वेतसारधर्भवि निर्मुक्तस्त्विमिति सिद्धम् ३८

स यदि ब्र्यात् यदि भग न्, अनन्तरोऽवाह्यः सबाह्या भ्य रो ह्यज कृत्स्न प्रज्ञ नघन एव सै धवघनवदात्मा सर्वे मूर्तिभेद र्जित आकाशवदेकर , किमिद दृश्यते, श्रूयते वा, साध्य स धन वा धिकश्चेति ुतिस्मृतिले कप्रसिद्ध वादिशत विप्रतिपत्तिविष्यमिति ३९

शरीरमात्मभेद इत्यर्थ उदाहतश्चितिस्मृत्यर्थ सकलप्य प्रकरणार्थमुपसं इरित ए एवेति ३८

तदेव श्रुतिस्मृतिन्यायसिद्धे ह्यात्मैकत्वेऽभिहिते लौकिकवैदिकव्यव हारविरोध शकते यदीि

गृहक्षेत्रदेशकोशादिक साध्य ऐहलौकिक दृश्यतं तत्साधन च प्रतिप्रह सेवाविजययुद्धादि तत्साधकश्च तद्र्थिवर्गो । ह्राणादिहै स्वयते तथा यागादि साधन स्वर्गादि साध्य तत्कामश्च साधक इति पाग्लौकिकमपि त्रिकं श्रयते स्वर्गकामो यजेत् ' इत्येवमादीत्यर्थ कुत्र दृश्यते श्रूयते वा १ इत्याकाक्षायामाह श्रुतिस्मृतिले सिद्धमिति लोक इति व्यवहर्तृजन उच्यते देहात्मप्रसिद्धिवल्लोकप्रसिद्धेग्तन्त्रत्वशकायामाह वादिशतेति वादिशतविप्रतिपत्तीना विषयो विषयत्व यस्मिन्नुक्तितये तत्त्वथोक्तम् ३९

<sup>(</sup>१) भागा ५ १८ (२) भागी १८ २ (३) भागी १९ ﴿४) विषय इति पाठ

आचार्यो ब्र्यात् अविद्या तमेतद्यदिद स्यते श्र्यते वा, ाध्य धन साधकश्चेति परमार्थतस्त्वेक एवात्मा अद्याद्देशेनकवद् भा ते तिमिरदृष्ट्याऽनेकच द्रवत् "यत्र वा अयदि स्यात्", 'यत्र हि द्वैतमिव भवति दितर इतर पश्यति", मृत्यो स मृत्युमामोति "(अथ) य ान्यत्पश्यत्यन्यच्छृणोत्य यद्विजानाति तदल्पम् अथ यद्वप मर्त्यम्" ति वाचार भण विकारे न धेयम् 'अन्तम् 'अन्योऽसाव योऽर्हम् " इति भेददर्शनिन देपपत्तेरविद्याकृत द्वैतम् ए मेवादि ।यम् ', "यत्र रूप" 'को मोह क शोक 'इत्याद्येकत्विधि जित

यवहारस्याविद्याविषयत्वान्न तेन पारसार्थिक ह्यात्मैक्य विरुध्यतः इति समाधत्ते आचार्यो ब्र्यादित्यादिना

स्पष्टोऽस्यार्थ उक्तेऽथें श्रुतीरुदाहरति य ा इत्यादिना इवश न्दोऽ यद्शेनस्याभासत्व द्योतयति स्वप्नावस्थाद्य ान्ताथों वैश द यत्र यदाऽविद्यावस्थाया द्वैताभावेऽपि द्वैतिमव द्रष्टृंदृश्यद्श्निभेदवद्भवति तत्तदा इतरो द्रष्टा इतर स्वव्यावृत्त कर्मभूत विषयमितरेण चक्षुषा करणेनेत्यर्था त् पश्यतीवेत्यर्थ य भेददर्शनोपळब्ध तदल्प परिच्छित्रं यच परि

<sup>(</sup>१) आभासते पाठ (२) ४३३१ (३) २४ १४,४५,१५ (४) उ.४.१० ४४,१९ (५) उ.७.२४ १ (६) तत्रे ६१४ (७) तत्रेव २ १ इत्यादौ (८) उ.१.४१ (९) इ.५२,२ (१) ४५,१५ (११) इ.उ.७ (१२) इ.ष्टु दस्य पाठ

द्येव, भगवन् कि र्थं श्रुत्या ।ध्यसाधनादिभेद उच्यते त्पत्ति प्रलयश्रेति ? ४

अत्रोच्यते अविद्यावत उपात्त रारादिभेदस्येष्टानिष्ट योगिनमात्मान मन्यमानस्य स धनैरेवेष्टानि प्र प्तिपरिद्वारोपा चिछन्नं तन्मर्त्ये विनाशि, यच विनाशि न तत्सत् नासतो विद्यत् भौव " इति वचनादित्यर्थ द्वैतस्याविद्याकृतत्वे श्रुतीरूपन्यस्य ह्यात्माद्व यस्य परमार्थत्वे श्रुतीरूपन्यस्यति ए भेवेत्यादिना ४

ननु साध्यसाधनभेद्श्चेद्विद्याविषय तर्हि मिण्यार्थगोचरत्वात् कर्म काण्डमप्रमाण स्यादिति शिष्य शकते यद्येव

न केवल कर्मका डाप्रामाण्यापत्तिः तैतिम यात्वे अपि तु ज्ञानकाण्डेऽि सृ वादिवाक्याना निर्विषयतया प्रामाण्यहानिप्रसङ्ग इत्यभिप्रेत्याह् उत्पत्ति लये ति श्रुत्या किमर्थसुच्यत इत्यनुपङ्ग ४१

तत्र वेदान्तदाक्यजनितद्रह्मात्मविज्ञानात्प्राक् कर्मकांडाप्रामाण्यापित क्रांक्यते १ तदूर्घ्वे वा इति विकल्प्याद्य प्रत्याह्—अत्रोच्यते अविद्याः व उपासेति

अप्राप्ते शास्त्रमर्थवत् इति न्यायात् कर्तृसायनफळभेद्स्वरूपस् शास्त्रज्ञानशूत्यानामपि प्रसिद्धे तत्र देदस्यानात्पर्यात् यथाप्रसिद्ध भेद् मादाय पुस पुरुषार्थसाधनमविज्ञात बोधयत शास्त्रस्य नाप्रामाण्यशंके त्यभिप्रेत्य सगृहीतमर्थे विवृणोति रीरादिभेद्स्येत्यादिना साधनै रेवेष्टप्राप्तिं चानिष्टपरिहार चेच्छत इष्टानिष्टप्राप्तिपरिहारोपायविवेकम जानत शनैस्तद्विपयम ान निवर्तयितु शास्त्रमित्यन्वय साधनैरेवेष्टा निष्टप्राप्तिपरिहारेच्छाया निमित्त विशेषणान्तरेण द्योतयन्नाह शरीरेति

<sup>(</sup>१) भा ति २ १६

यविवेक जानत इष्टमाप्तिं चानि परिहार चेच्छत शनैस्तिद्वि षयमज्ञा निवर्तियतुं श म्, न सा-यसाधना दिभेद विधत्ते, अ रूप ारो हि स इति तद्भेद भिवा विद्यां

शरीरादिभेद्स्य शरीरेन्द्रियादिसघातिवशेषस्य सबन्धिनी ये इष्टानिष्टे त् क्तमात्मान मन्यमानस्येति योजना अय भाव अनाद्यविद्यावृत निजस्बभावस्य शरीरेन्द्रियमनोबुद्धिप्राणेष्वध्यस्तात्मभावस्य परिच्छिन्न मात्मान मन्यमानस्य स्वातिरिक्तविषयसवन्धाधीनमेव पुरुषार्थमिच्छत तदुपाय पर्येषमाणस्य साक्षात्पुरुषार्थमात्मतत्त्व वोद्धमसमर्थत्वात् प्रथम तद भिलिषतस्वर्गादिसुखादिसाधन मानान्तराद्विज्ञात वोधयच्छास्रं त विधि निषेधयोर्व्यवस्थापयति ततो विहितानुष्ठानान्निषिद्धपरिवर्जनाचाहरहरे धमानात्मग्रुद्धेरनुपचीयमानपाप्मनो निपिद्धफलमिव काम्यफलमप्यनित्या शुचिदु खरूप ससार एवेति काम्यकर्मपरित्यागेनावश्यकमेव कर्मेश्वरा राधनरूपमनुतिष्ठतोऽतितरां शुद्धान्त करणस्य सूक्ष्मवस्तुतत्त्वप्रतिपत्तियो ग्योऽयमिदानीं जात इत्यात्मतत्त्वज्ञानम ात परमपुरुषार्थसाधनमुत्पाद्य दनया प्रणालिकयाऽज्ञातार्थावबोधनेनाज्ञान पुसो निवर्तयितुं शास्त्र प्रवृ त्तमित्येतद्भिप्रेत्य शनैरित्युक्तमिति ननु किमित्येवं तात्पर्ये वर्ण्यते प्रतीयमानसाध्यसाधनभेदस्वरूपस्यापि शब्दशक्तितात्पर्यगोचरता किं न स्यात् ? इत्याशक्योभयपरत्वे वाक्यभेदापत्तेर्मैवमित्याह न साध्येति कस्मादन्यतरपरत्वेऽपि वस्तुसत्त्वपरत्व नेष्यत इत्याशक्यापुरुषार्थे तात्पया योगादित्यभिप्रेत्याह अनिष्टरूप ससारो हि इति एव कर्मका ड स्याज्ञातार्थाववोधने तात्पर्ये न भेद्स्य वस्तुत्वबोधने इत्यप्रामाण्यराका स्यापाकृत्य सृष्ट्यादिवाक्यस्य साक्षादद्वैतवस्तुप्रतिपत्तिपरत्वान्नाप्रामाण्यश केत्याह—तद्भेददृष्टिमिति उत्पत्तिप्रलयादेरित्यादिपदात् स्थितिप्रवेश नियमनानि गृह्यन्ते उत्पत्तिप्रलयादेरेकत्वोपपत्तिद्रशनेनाद्वैतयुक्तिद्रशनद्वा

ससारमूल्युन्मूलयति उत्पत्तिप्रलयौदि एकत्वोपपत्ति पद<sup>ि</sup>नन ४२

अविद्य यामुनमूछित या ुतस्मृति यायेभ्य अनन्तरो ऽबाह्य सब भ्य तरो ह्यज सैंधवधनवत्मज्ञानधन एवेकरस आत्मा आकाश्चवत्प रेपूर्ण इत्यत्रैवेका ज्ञा मितिष्ठिता परमार्थ दिशेनो भवति, न साध्यसाधनोत्पत्तिप्रलयादिभेदेनाशुद्धि गन्धोऽ युपपद्यते ४३

तचैतत्परमार्थद्शनं प्रतिपत्तुमिच्छता णिश्रमाद्यभिमानकृ रण ससारमूळमिवद्यामेवो मूळयति सृष्ट्यादिवाक्यमित्यध्याहारेण योजना । अविद्याया ससारमूळत्व द्योतियतुं ता विशिनष्टि द्वेददृष्टिमिति। तस्य साध्यसाधनसाधकरूपस्य भेदस्य दृष्टि प्रतिभासो यस्या सा तथोक्ता, तामित्यर्थ ४२

अविद्योन्मूलने वा किं स्यादित्यत आह अविद्यायामु मृलित यामि त्यादिना

एव प्रतिष्ठितप्रज्ञस्य परमार्थदिर्ज्ञिन साध्यसाधनिवञ्जेपत्रुद्धयज्ञनक त्वात् तदा कर्मकाण्डस्यैव—स्वरूपतोऽप्रतीते अप्रामाण्यभि मेव इति विकल्पा रपरिहार उक्तो वेदितव्य ४३

एव सित यदुक्त प्राक्त् यद्येव ससारी च सन् इत्यादि तद्प्य । निवल-ति सुमुक्षायामुत्पन्नाया कर्मतत्साधनापित्यागे हेत्वभावादित्यभिप्रेत्याह हिति

ाक्तरूपेति पचप्रकारमित्यर्थ यजमानपत्नीपुत्रवित्त यसाध्यकर्मफल भूतैत क्षेकपितृलोकदेवलोकैषणाभ्यो व्युत्थानम्—वैपरीत्येनोत्थानत् तत्र

<sup>(</sup>१) प्रलय देरेक टीकासमत पाठ (२)४१,३३ वाक्ययो

तपाङ्करूपपु वित्तले कैषणा दिभ्यो युत्थान कर्तव्य, सम्यक् प्रत्ययविरोधात्तद भानस्य भेदद नप्रतिषेधार्थ पपित्तिश्रो पद्यते न स्मिन्नात्मन्यससारित्वबुद्धौ शास्त्र यायोत्पा दि ाया त राता बुद्धिभैवति न ह्यग्नौ शातत्वबुद्धि शरारे वाऽजरामरमरणबुद्धि तस्मादविद्याकार्यत्व तृ व

नि स्पृहतया त्साधनसर्वकर्मतदुपकरणसन्यासरूप पारित्राज्यम् --- कर्तव्यमि र र्थ आपातत परोक्षतो वाधिगतब्रह्मात्मभावस्य तदाऽऽपरोक्ष्योन्स खस्य ह्यादिदेहाद्यध्यासनिव धनकमीथिकारित्वाभिमानशैथिल्यात् तस्योद्देश्यविरोधा त्याज्यमे ससाधन कर्मेत्युक्तेऽर्थे हेतुमाह गिति अभेदद्शनमेव सम्यग्ज्ञान तदिच्छता च तद्विरुद्धाभिमानतदास्पद् सर्वे त्याज्यमित्यत्रैव श्रुताथीपत्तिमाह भेददर्शनेति मृत्यो स मृत्यु माप्नोति य इह नानेव पश्यैति ' उद्रमतर कुरुत अथ तस्य भय भवति ' इत्यादिभेददर्शनप्रतिषेधरूपो योऽर्थस्तस्योपपत्तिरूपपादन सा उपपद्यत इत्यक्षरार्थ भेदस्य तत्प्रयुक्ताभिमानस्य च प्रामाणिकत्वे श्रुत्या तित्रषेधो न घटत निह प्रमाणसिद्धस्य प्रमाणेन प्रतिषेध संभवति न च प्रतिषेधश्रुतेर्वि या तर्मुत्प्रेक्ष्यते अत प्रतिषेधकवाक्याना भेदापवाद परत्वाभावे तद स्नानमनर्थकं स्यात् तचानिष्टम् अध्ययनविधिविरोधान इति भाव ननु सम्यग्ज्ञानस्य कर्मसमुचितस्यैव मोक्षसाधनत्वान् न विहि तकर्मत्यागो युक्त इत्यत आह शिति विरोधादेव समुचयस्यानुष्टातु भशक्यत्वात्तद्विधानासभवात् कर्मज यस्य चानित्यत्वात् मोक्षत्वानुपपत्ते न ज्ञानकर्मसमुचयो । साधनमिति भाव यद्वा उक्तमेव विरोधं दृष्टा

<sup>(9) 8 8 98 (2)</sup> R

कर्मणां त्साधनाना च यज्ञोपवातादीनां परमार्थदर्शनिष्ठेन त्याग कर्ते य ४४

इति शिष्यानुशासनैप्रकरणम् १

कूटस्था यातम े प्रकरणम्
सु ासीन ण ब्र नि कश्चिद्रह्मचारी जन्ममरण
तोत्तया द्रढयति—न हीत्यादिना निरूपितमर्थसारमुपसहरति—तस्मा
दिति ४४

इति शिष्यप्रतिवोधनविधिनीन प्रकरण विवृतम् १

## कूटरा यातम धप्रकरणम्

तदेवं शिष्यस्य दहद्भयाभिमान पोहेन ब्रह्मरूपत्वमुपदिद्य तस्यामव स्थाया कर्मतत्साधनसन्यासो न्यायत उपपादित ब्रह्मरवभावविपरीतं चाविद्याकृतमित्युपक्षिप्त दिदानीमब्रह्मस्वरूपत्वस्याविद्यात्मकत्वम् आ तमन कृदस्थतया स्वाभाविक ब्रह्मरूपत्व च उपपादियतु ब्रक्षरणान्तर मारभमाण कृतस यासस्य मुमुक्षो कृत्य श्रवण विधित सृचयन् शिष्यप्रश्नमवतार्यति मिति

सुखमासीनमित्यनेनाविक्षिप्तिचित्ततया प्रस तोक्ता व्यावहारिक ह । ब्राह्मणमित्युँक्तयाऽनापदि । ह्मणेतरवर्णा गोपदेशो प्राह्म इति सूच यति परमार्थतो ब्रह्मिन मित्युक्तया शिष्यप्रतिबोधनसामर्थ्य सूच्यते कश्चिदिति प्रागुक्तगुणगणाह्य सुपरीक्षित शिष्य उक्त तस्योपदेश प्रहणकाले एकाकित्व सूचियतुं कश्चिदित्युक्तम् विशेषणानि

<sup>(</sup>१) शिष्य तिबोधनविधि मिप्रकरणम् पाठ (२) 'न्मजराम ाठ (३) विधिविधाननामक पाठ (४) तुलय ेउ ३३ पृ टिप्पणी

लक्षणात् ससारात्रिर्विण्णो मुमुक्षुर्विधिवदुपसन्न प्रपच् भगवन् कथमह सारा क्षिये रीरेन्द्रियविषयवेदना बान् जागरते दु खमनुभामि ता स्वे ऽनुभवामि, पुन पुन सुषुि पित्त्या विश्रय विश्रय जा त्स्वमयोर्दु खमनुभ वामि किमये व मम सभाव १ किंव ऽ यस्वभावस्य ो नै त्तिक १ २ ते यदि अयमेव स्वभ व, न मे मोक्षाशा सभा स्यावर्जनीयत्व त् अथ नैमित्ति निमित्तपरिहींरे स्य मोक्षोपपत्ति ४५

ब्रह्म रीत्यादानि ब्रह्मणि प्रत्यक्तत्त्वे चिर्तु विचिर्तुं शील्प्रमस्यास्तीति ह्यारी ब्रह्मविचारतत्पर इत्यर्थ अनेन नित्यानित्यवस्तुविवेको दिश्चित विशेषणा तरण वैराग्यमुक्तम् विवेकवैरा ययुक्तस्य शान्त्यादि रर्थप्राप्त ति मत्वा चरम विशेषणमाह सुमुश्चुरिति 'तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठेम्' इत्यादि शास्त्रमनु सरन्नाह विधि दुपस ति प्रश्नप्रकारमेवाह भगवित्यादिना नैमित्तक इत्य तेन प्रन्थेन ससारमोक्षविषय एक प्रश्न दु खानुभव स्यात्मस्यभावत्वविपयोऽपर किमयमित्यादिप्रश्न इति विवेक. प्रथमप्रश्नस्य निमित्तमाह शरीरेति शरीरेन्द्रियविषयनिमित्तवेदनानुभवो हि ससार तद्वान् सन्नह कथ ससारान्मोक्षित्ये इति जागरित इति द्वितीयप्रश्रस्य बीजमुक्तम् जाप्रत्स्वप्रयोर्द्ध खानुभवात् सुष्ठुंप्तौ चात्मिन तत्तद्ननुभ वात् सश्योत्थानमित्यर्थ नैमित्तिक इति च पप्रच्छेत्यन्वय उभयत्र फल्माह यदि भाव इत्यादिना ४५

<sup>( )</sup> मोक्ष्ये पाठ (२) प्रे दु खमनुभवामीति च पाठ (३) दि स्व पाठ (४) ारात्स्या पाठ (५) १२१२ (६) प्ते पाठ

त गुरुरुवाच श्रृणु वत्स, न तवाय स्वभाव किंतु नैमित्तिक ४६

इत्युक्त वि य उवाच किं निर्मित्तम् <sup>१</sup> किं व स्य निवर्तकम् <sup>१</sup> को वा स्वभाव <sup>१</sup> यस्मि मित्ते निव तिंते नैमित्तिकाभाव रे निमित्तनिष्टत्ताविव रोगी स्वभाव प्रिययेति ४७

अस्त्रभावपक्षमवल्रम्ब्य गुरुरुत्तर वदन् न भेतव्य त्वयेति शि यमाश्वासः यतीत्याह अन्यकार —त गुरुरि

किंतु इति मध्येऽध्याहार केंत्रे य ४६ कताश्वास शिष्य उवाच िं निमित्तिमिति

निमित्तनिवृत्तिमन्तरेण नैमित्तिकम्यात्यिनिकनिवृत्त्यनुपपत्तेस्तत्त्वरूप मिविदित्वा तत्पिरहारायोगात्तस्य प्रश्न त निवर्तकप्रश्नस्तु तत्स्वभा परिज्ञानेन तद्वलम्बनार्थ सुखदु खादिमन्त्वस्याख्यभावत्वोक्तो तर्हि किं स्वभाव आत्मेति नि स्वभाव वस्तु नास्तीति मन्वान पृच्छिति को बेति यस्मिन्निमित्ते निवर्तिते नैमित्तिकाभाव तर्तिक निमित्तम् १ किं वा स् निवर्तकमित्यन्वय इवश्चदो यथाशच्दार्थ रोगी रोगनिभित्तिवृत्तं यथा स्वभाव प्रतिपद्यते तथा दु खनिमित्तनिवृत्तौ य स्वभावमह प्रतिपद्येरं को वा मम स्वभाव इति योजना इति शिष्य उवाचेति सबन्व ४७

<sup>( )</sup> व नैमित्ति पा (२) विवारो —पाठ (३) तिपद्येश् मिति प्रतिपद्यत ति पाठौ (४) कार्य पाठ (५) तिपद्येयम् पाठ (६) इति गुरुणोक्त शि पाठ

गुरुरुव च अविद्या निमित्त विद्या तस्यै निर्वातिका अविद्याय निष्ठताय तिन्निमित्ताभ । मोक्ष्यसे जन्ममरणल क्षणात्स रात् स्वमज हु ख च नानुभविष्यसीति ४८ ेष्य उवाच का सौ अविद्या १ किंविषया वा १ विद्या

च ऽविद्या निवर्तिका यया स्वभाव तिपद्येय ? इति ४९ गुरुरु च त्व परमात्मान सन्तमसस रिण संसार्यह स्मीति विपरात प्रतिपद्ये, अकर्तार न्त तेति, अभोक्तार

पृष्टवस्तुस्वरूपकथनेनोत्तर् गुरुरुवाच-अविद्येत्यादिना

सा अविद्या निमित्त निदान यस्य स ससार तिन्निमित्त तैस्या भावादिति विश्रह् तदा स्वप्नजागरितदु ख चात्मधर्मत्वेन नानुभिव 'ध्यसीत्यर्थ ४८

स्वरूपतोऽवगतपदार्थाना विशेषवुभुत्सया विनेय पृच्छतीत्याह रिय उवाचेति

वाश दश्चार्थे किमाश्रया च सत्यर्थ स्वॅभाव प्रतिपद्येय जाभदा दावपि दु खादानुभवहीनमात्मतत्त्वमुपसपद्येयेत्यर्थ ४९

तव स्वरूपावरणविपर्ययाध्यासलक्षणा त्वत्स्वरूपाश्रयविषयाऽविद्या इति प्रथमप्रश्नस्योत्तरं गुरुह्वाचत्याह—गुरुरिति

परमात्मान परिपूर्णस्वरूप विपरीतं परिच्छिन्नस्वरूपमहमस्मीति त्व प्रतिपद्यसे इति प्रतिद्वन्द्व योज्यम् यिन्नमित्तमेव ससार्योद्यात्मतामेव प्रति पद्यसे प्ररिपूर्णत्वाद्यात्मत्व विद्यमानमिप न तिपद्यसे सेयमविद्या त्वदा

<sup>(</sup>१) तस्या पाठ (२) का ाविवद्या पाठ (३) तस्मादिति पाठ ﴿४) विद्या च का यथा स्व पाठ

सन भोक्तेति, विद्यम न चा विद्यनानमिति इयमविद्या ५

शि य उवाच यद्य यह विद्यमान , तथाऽपि न पर मारा कर्तृत्वभोक्तृत्वछक्षण सस रो मम स्वभाव मत्यक्षा दिभ प्रमाणेरनुभूयमानत्वात् नाविद्या निमित्त , अवि द्यायो स्वात्मविषयत्वानुपपत्ते अविद्या ना ान्या नन्यध ध्यारोपण या प्रसिद्ध रजत प्रसिद्धाया शुक्तिकायाम् यथा प्रसिद्ध पुरुष स्थाणावध्यारोपयति, प्रसिद्ध वा स्थाणु

श्रया त्वद्विषया चेति त्वद्नुभवसिद्धा त्व तु चिदानन्दैकरस कूटस्थ इत्य भिप्राय विद्यान ाविद्यमानमिति नित्यसन्तमनित्यमित्यर्थ ५०

शिष्यस्त्वात्मनो नित्यत्वमुक्तमगीकृत्याससार्याद्यात्मत्वमुक्तमाक्षिपती त्याह शि य उवाचे

प्रत्यक्ष अह कर्तेत्यादिप्रत्यय कर्तृत्तादि साश्रय, धर्मत्वान, क्ष्पादिवत् इति साश्रयत्वे सिद्धे नाचेतने मुखदु स्वम् पापाणादौ तद् दर्शनात् परिशेषा तनाश्रयत्वसिद्धिग्नुमानम् 'गुणान्वयो य फल-कर्मकर्ता कृतस्य तस्यैव स चोपभोक्तां य प्रष् सुप्तेषु जागर्ति काम काम पुरुगे निर्मिमाणं इत्यादिग्गमश्चादिशव्दार्थ विपक्षे वाधिका युक्तिं सगृह्णाति अविद्यायां स्वार विषयत्वानुपपत्तरिति अविद्यास्वरू पोपन्यासपूर्वक संगृहीतमर्थं विवृणोति अविद्या मेत्यादिना मिश्या ज्ञानमेवाविद्योक्तित मन्वानस्यायमुपन्यास शुक्तिकायामध्यारोपयतीति क्ष्यमाणस्यानु द्व एवमुत्तरत्राप्यनुषद्धो द्रष्टव्य करिमश्चिद्विपयभूते

<sup>() ।</sup> श्रात्म पाठ (२) चत्व पाठ (३) द्धेऽचेतने पाषा (४) श्रेवे ५७ (५) ५८

पुरुषे नापसिद्ध प्रसिद्धे प्रसिद्ध वा अप्रसिद्धे न चात्म न्यनात्मानमध्यारोपयति, आत्मनोऽप्रसिद्धत्वात्, तथात्मान नात्मनि आत्मनोऽप्रसिद्धत्वादेव ५.

त गुरुखाच न व्यभिचारात् न हे वत्स प्रसिद्ध प्रद्भ ए ध्यारोपयतीति नियन्तु शक्यम् आत्मन्यभ्या रोपणदर्शे त् गौरोऽ०, कृष्णोऽहमिति देहधर्मस्याह्मत्यय

ऽयेंऽन्यत प्रसिद्धस्य विषयान्तरस्याध्यारोपो ह्यविद्येति प्रसिद्धिं तत्रात्मा यदि प्रसिद्ध एव स्यात् तदा तस्याध्यासविरोधिप्रकाशात्मकत्वात् न तस्मि तद्धर्मप्रतिभास स्यात् यद्यप्रसिद्ध तदा विषयास्कृरणात् कुत्रा तद्धर्मप्रतिभासो भवेत् १ तथाच कर्तृत्वादेरात्मन्याविद्यकत्वानुपपत्ति त स्वाभाविक एवात्मन कर्तृत्वादिरुक्षणो धर्म इत्यभिप्राय ५१

तत्राधिष्ठानाध्यस्यमानयो पृथक् प्रसिद्धिम तरेणाध्यासानुपपत्तिरिति त मतम् किंवा प्रसिद्धिमात्र विना ? इति विकल्प्य ना त्य प्रसिद्धि मात्रस्या ीकारान् इत्यभिष्रेत्याचं निराकरोति गुरुरुवा — चारादि

सुपुत्यादावात्मन्यवभासमानेऽपि कर्नृत्वाद्याकारस्यानवभासात् विद्यि ष्टात्मविषयत्वमेव प्रत्यक्षानु ानागमानाम् इत्यविद्यात्मत्वावाधकत्वमिति द्रष्टव्यम् वत्सेति सबोधय द्यापि त्व बाल ए न यायमार्गे व्युत्पन्न इति दर्शयति अन्यत्र थक् प्रसिद्धमेवान्यत्र प्रसिद्धेऽध्यारोपयतीति निह निय तु शक्यते व्यभिचारादित्यन्वयः कुत्र व्यभिचार इति तत्राह—आत् ति सप्रह विश्वणोति ौरे ऽहि ति देहातिरिका तमवादिभि क्वशोऽहिमित्यादिदेहधर्मावभास आत्मन्यहप्रत्ययविषये तस्य

<sup>(</sup>१) सिद्धे पाठ (२) पत्तेरि पाठ

विषये आत् नि, अहमत्ययविषयस्यै च आत्मन देहेऽयमह मस्मीति ५२

शि ये आह प्रसिद्ध एव त त्माहप्रत्ययविषयतया, देहश्रायमिति तत्रेव स ते, प्रसिद्धयोरेवदे त्मनोरितरेतराभ्या रोपणा स्थाणुपुरुषेयो शुक्तिकारजतयोरिव तत्र क विशेषमाश्रित्य भगवतोक्त प्रसिद्धयोरितरेतराध्यारोप ति निय तुं न शक्यत इति ? ५३

गुरुराह श्रृणु, सत्य प्रसिद्धो देहात्म नौ न तु स्थाणु पुरुषाविव विविक्तप्रत्ययविषयतया वेलोकप्रसिद्धौ कथ तर्हि ? नित्यमेव निरन्तराविविक्तप्रत्ययविषयतयों प्रसिद्धो

च दहे मनुष्योऽह जानामीत्यवभासोऽपि अध्यासोऽङ्गीऋयने न हि देहात्मनो पृथक्प्रसिद्धिरस्ति अतस्तत्रोक्तनियमभङ्ग इत्यर्थ ५५

यथा स्थाणुपुरुषयो प्रसिद्धयोग्न्योन्यस्मित्रध्यास तथा दहात्मनोग्धी न्द्रियविषयत्वेनाहप्रत्ययविषयत्वेन च प्रमिद्धयोग्वेतगस्मित्रितगध्यांम विशेषाभावात् न यभिचार इति शङ्कते शिष्यं आ ति

तथा चाहकर्तृचिदात्मनो पृथगवभासाभावान्नेतरेतराध्यास इति दाष्ट्री न्तिकाऽसिद्धिरिति भाव ५३

आचार्यस्तु देहात्मनो प्रसिद्धत्वेऽपि त्यटभिमतंनियमस्तत्र नास्तीत्य भिप्रत्य व्यभिचार् द्रवयतीत्याह गुरुरिति

· सत्य प्रसिद्धौ देहात्मानौ तत्र शृणु विशेषमिति योजना विशेषमेवाहः

<sup>(</sup>१) स्य दे पाठ (२) य उनाचे पाठ (३) णात् स्था पाठ (४) योरिन रिन च पाठ (५) तया (६) स पाठ (७) त नि —

न हि अय दे, अय तम ्ति विविक्ताभ्या प्रत्ययाभ्यां देहात्मानौ ाति य कश्चित् अत एव हि मोमुह्यते छे आत्मानात्मविषये एवमात्मा नैवमात्मैति इम विशेषमा श्रित्य अवोच नैव नियन्तु शक्य मिति ५४

नन्विद्याध्यारोपित यत्र यत्, तदसत् त दृष्टम् यथा रजत शुक्तिकायाम्, स्थाणौ पुरुष , रज्ज्वा सर्प , आका तल्लमल्लिनत्विमत्यादि तथा देहात्मनोरिप नित्यमेव निरन्तरा

ति अविविक्तप्रत्ययविषयतया प्रसिद्धमेवाभिनयति मित्या दिना तत्र छिद्भमाह अ प हि गेमु ते । इति मोहातिशयमे वाभिनयति एवमाते । देह आत्मा इन्द्रिया यात्मा कर्तात्मा अकर्तात्मा व्यापक परिच्छिन्न, सगुण निर्गुण इति छोकवादिविप्रति पत्ते सर्वो छोको मोमुद्धमानो दृश्यत विविक्तंप्रत्ययतयोपलम्मे त्विदं न स्यादिति अस्ति विशष इत्युपसंहरति इम शिषिति तस्मादेकज्ञा नोपरक्ततयोपलम्म एवाध्यस्यमानाधि । नयो सिद्धिरध्यासेऽपेक्ष्यते न पृथक्सिद्धि इत्यतोऽह कर्ता भोक्तत्यस्याप्यह मनुष्य इतिवत् द्याकार प्रतिभासाद्ध्यारोपत्वसिद्धिरिति भाव ५४

न वात्मानात्मनोरुभयोरपि यद्यध्यासगोचरता तदाध्यस्तस्य मिथ्या त्वात् आत्मन सैत्त्वानुपपत्तिप्रस इति शिष्य शंकते नन्विति

यद्यद्विद्याध्यारोपित तत्तद्सदृष्ट यथा शुक्तिकादा रजतादीति व्या त्रिमुक्त्वा पक्षधर्मतामाह थ देहार रिपीि अनुमान प्रयुक्के

<sup>(</sup>१) क्तंतयो पाठ (२) त्यत्वा पाठ

विविक्तप्रत्ययेनेतरे राध्यारोपणा ा स्यात् तदितरेतरयो नित्यमेवाऽसच्व स्यात् यथा श्रुक्तिकादिष्वविद्यात्यारे पिताना रजतादीना नित्यमेवात्यन्त सच्चम्, तद्विपरीताना च विपरी तेषु तद्वदेद्दात्मनोरविद्ययेवेतरेतराध्यारोपणा कृता स्यात्, तत्रैव सित देद्दात्मनोरसच्च प्रसज्येत तचानि म्, वना शिकपक्षत्वात् अथ तद्विपर्ययेण देद्द आत्मन्यविद्ययाध्यारो पित, देद्दस्यात्मनि सित असच्च प्रसज्येत, तच्चानिष्टम्, प्रत्यक्षादिविरोधात् तस्माद्दात्मानौ नाविद्ययेतरेतरिसम्ब

तिद्तरेतरयोरित्यादिना तत् तत्र याप्तिपक्षधमेत्विभिद्धौ सत्यामिति यावत् आत्मन्यनात्मा अनात्मिनि चात्मा नित्यमेवासन् भवितुमर्हति, नित्यमेवेतरेतरत्राध्यस्तत्वात् शुक्तिकादौ रजतादिवत् रजतादौ शुक्त्या दिवचेत्यवयवत्रयमभिधायोपनयनिगमने निर्दिशति तद्वद्वह त्मनोगिति सिद्धसाध्यत्वाशका निराकरोति त निष्टमिति ननु नेतरेतराध्यामो उद्गीक्रियते येनात्मनोऽप्यसत्त्वप्रसङ्ग स्यात् कित्वन्यतराध्याम एवा न्यत्राङ्गीक्रियत इत्याशकते गुरु अति तद्विपर्ययेणानात्माधिष्टान विपर्ययेणेत्यर्थे तदेव स्पष्टयति—देह इति शिप्यो निराकरोति दहस्यात्मिने सतीि यथा शुक्तिकादौ सत्येव नेद रजतिमत्यादिना तदसत्त्व प्रतीयते, थात्मन्यहमवभासे सत्येव देहस्यासत्त्वमनुभूयेत न इतुभूयते अनुभूयत एवेत्यभ्युपगम प्रमाणविरोधादयुक्त इत्यर्थ यस्मा देवं युक्ति न सहते समान्नाध्यास इत्युपसंहरति—तस्मादिति कथ

<sup>(</sup>१) त्ययतय ने पाठ (२) ना शुक्तिकादिषु नि पाठ

यारोपितौ थ हिं ? स् भव त्यसयुक्तौ ५८ न, अनित्यत्वपरार्थत्वप्रसगात् सहतत्वात्परार्थत्वपनि त्यत्व च वशस्तभादिवदेव किंच यस्तु परैर्देहेन सहत कल्पित आत्मा, हतत्वात्परार्थ तेनाऽसहत परोऽन्यो नित्य सिद्धस्तावत् ५६

तस्यासहतस्य देहे देहमात्रतयाध्यारो पतत्वेनासत्त्वानित्य तर्ह्याह नुष्य इत्यादिव्यवहारो लोकस्येति गुरु शंकते कथ तर्हीति शिष्यो मीमांसकादिमतमाश्रित्य, सयोगसंबन्धादिति सदृष्टान्तमाह

भवदि ते यथा वशाना स्तभानामाधाराधेयभावेन परस्पर संयो गविशेषे सति गृहमित्येकशब्द्प्पत्ययगोचरत्वम् एव देहात्मनोरपि सयोगविशेषात् अह मनुष्य इत्यादिसामानाधिकरण्यव्यवहारगोचरत्व मित्यर्थ ५५

सिद्धान्ती परिशेषेणेतरेतराध्यास साधियतुमुक्तसवन्ध तावत्प्रत्याच्छे अनित्यत्वेति

यत्सहत तद्नित्य परार्थ च दृष्ट यथा वशस्तभादि तथा यद्यात्मापि
देहादिभि सहत एव स्यात् तदा सोऽप्यनित्य परार्थश्च स्यात् तचा
निष्टम अनित्यत्वे सघातात्मवादापत्ते परार्थत्वे चाचेतनत्वापत्तेरित्यर्थ
एव परपक्षनिराकरणेनार्थान्नित्यः स्वार्थश्चात्माभ्युपेय इत्युक्तम् तदेवान्त्यः
आस्तिकै सुदृरमपि गत्वा सोऽभ्युपगन्तव्य इत्यभिप्रेत्य स्वपक्ष साधयति
विचेति तेन परार्थेनानित्येन संघातेन छिङ्गेन पर सघाताद्न्यो विछ
क्षणस्तावदात्मा नित्य सिद्ध इति योजना विमतो देह स्वविद्धश्मणशेष
सहतत्वात् गृहवदित्यर्थ ५६

ननु सत्य संघाताद्चेतनाद्न्य आत्मा तस्य च घातासंबन्धेऽह मनुष्य

<sup>(</sup>१) स्यस पा

त्वादिदोषम ो भवति तत्र निरात्मको देह इति वैनाशि कप प्राप्तिदोष स्यात् ५७

न स्वत एवात्मन आकाशस्येवासहतत्वाभ्युप मात् सर्वे णासहत स चात्मेति न निरात्म हो देहा दि सर्वे स्यात्

इति यवहारानुपपत्तेस्तत्सवन्धो वाच्य तत्र संयोगविशेषस्यानङ्गी कार तादात याध्यास सवन्ध इत्यायातम् तथा च निरात्मवादापत्तिरिति प्रागुक्त शिष्य स्मार्यति तस्यासहतस्येति

तस्यासहतस्य सघातसाक्षिणो दहे स्वस्मिन्नध्यस्ते इति योज्यम् देहस्य स्वातन्त्र्येण सिद्धयनङ्गीकारादित्यर्थ तथा च तादृश देहेऽध्यारोपितत्वेन हेतुनात्मनो देहमात्रतयाऽसन्त्वानित्यत्वादिदोषप्रसङ्गो भवति तत्र एव परस्पराध्यासाभ्युपगमे सतीति यावन् अध्यस्तस्य मिथ्यात्वनियमान्, निरात्मको देहो निर्देहकश्चात्मेति शुन्यवादप्रसङ्ग इत्यर्थः ५७

कि शून्यवादप्रसङ्गात्तादारम्यावभासस्याध्यासनिवन्धनत्व नेष्यते भवता १ किंवा आधाराधेयभावादिसवन्धस्य प्रामाणिकस्य तद्धेतो सत्त्वात् १ इति विकल्प्याद्य निराकरोति गुरु स्व पवेति

अयमर्थ दहादिहिं रूपादिमत्त्वात्, सावयदत्वाद्गा घटादिवज्ञडो ऽपि सन् तद्विल णैचेतनात्मतयोपलभ्यतं ततश्च तप्ताय पिडवत्तस्य चेत नसन्त्रेषो वक्त य तथात्मन सघातसाक्षिणश्चैतन्यमात्रस्वभावस्य निर् वयवस्याकाशवत् र त परिच्छेदाशुद्धचादिधर्मयोगासंभवात् देहसंन्रेष कृतस्तर्सिमस्तत्प्रतिभास इति वक्त यम् तथा चेतरेतर्धर्मसंसर्गितयोभयो रितरेतराध्यासेऽनुभवानुसारेणैव सिद्धे निरिधष्ठानस्यारोपस्यादृष्टचरत्वात्, आरोपज्ञाने स्फुरतोर्मध्ये यदन्योपरागमन्तरण दाऽपि स्वातन्त्र्येण न

<sup>(</sup>१) गश्चे पाठ

य च वें सिंह मिति वें न निराक श भवति, एवम् तर वैनाशि पक्षप्र प्तिदे ष स्यात् ५८ यत्पुनरुक्तम् देहस्यात्मन त्वे प्रत्यक्षादिविरोध स्यादिति, तन्न प्रत्य दिभिर ति देहस्य सत्त्वानुप धे न त

स्फुरित त्स्वरूपेणैवारोपित भवित यथा गगनोपरक्ततया स्फुरन्मालि न्यादि यत्तु द्विपरीत तदितरस्मि स्वरूपेणारोपित भवित किंतु ससृष्टरूपेणैव यथा शुक्तीदमंशादि रूप्यादौ तत्रात्मनो देहाद्युपरागं विनाऽिप सुषुस्यादौ त स्फुरणात् तस्य सघाते स्वरूपेण नाध्यास किंतु ससृष्टर्वनैव देहादेस्तद्विपरीतत्वात् स्वरूपेणैव इति नानित्यत्वा दिदोषप्रसङ्गश्चिदात्मन नापि देहादेनिरात्मकत्वप्रस इति न शून्यवाद श्चावकाश देहस्य तु चैत यौभासव्याप्तत्या चिद्धर्माध्यारोपाधिष्टान त्वमुपचर्यते इति न परस्पराध्यासपक्षे कश्चिद्दोष इति स्वतोऽसहतस्या तम सर्वत्र सर्वदा विद्यमानत्वात् सघातो निरात्मक स्यात् नाप्यात्मा ऽनित्यत्वादिदोषवान् स्यादित्यर्थ आकाशस्येवेत्युक्त दृष्टान विद्यणोति य । िति स्वपक्षदृष्णोद्वारमुप हरित तस् दि ५८

तदेवं दूषणोद्धारेणेतरेतराध्यास तादात्म्यव्यवहारहेतुं प्राह्मित्वा आद्य विकल्पं निराकार्षीत् इदानीं परमते दूषणमापादियतुं द्वितीयमुत्थाप यति द**िति** 

निराकरोति न्नेति आत्मिन देहोऽस्तीत्येव प्रत्यक्ष ावन्न वित चक्षु स्पर्शनाभ्या देहस्य गृहीतत्वेऽिप आत्मन ताभ्यामगृहीत त्वात् तद्ग्रहणा वि च तत्रेदिमिति म्रहणानुपपत्ते पराश्चि खानि दि श्रुतेश्च न । इन्द्रियविषय अतो न तस्मिन् देहसबन्ध प्रत्यक्ष

<sup>(</sup>१) ५५ वाक्ये (२) चैतन्याः पाठ (३) उ ४

नि कुण्डे दरम्, क्षीरे पिं॰, तिले तैलम्, भित्तौ चित्र मिव च प्रत्यक्षादिभिर्देह उपलभ्यते तस्मान्न प्रत्यक्षादि विरोध ५९

कथ तिहै प्रत्यक्षाद्यप्रसिद्धात नि देहाध्यारोपणी, देहे चत्म रोपणा १ ६

नाय दोष स्वभावप्रसिद्धत्वादात्मन नहि, ादाचि एव नानुमानादिगोचरत्वमपीत्यभिष्रेत्य अनुपल्लिंध न्यतिरेकद्द ान्तैर्विष्ट णोति हित्यादिना आद्य प्रत्यक्षस्य द्वितीयोऽनुमानस्य, तृतीयोऽर्यापत्ते न हि कुण्डे वद्रग्बद्देहात्मानावेकदेशसल्प्रावुपलभ्येत इत्युक्ते, भित्तिचित्रयोभेंदेनानुपलम्भेऽपि यथा आधाराधेयभाव तथाऽत्रापीत्याश क्याह भित्तौ चि मिवेति चित्राकिताया भित्तेरूपलम्भवदेहाकारां कित आत्मा नोपलभ्यते तथा सित मिय मनुष्यो देहोऽयमम्तीनि व्यव हार स्यात्, न तु मनुष्योऽह स्थूलोऽह भित्यादिगिनि सहुदायार्थ ५९

ननु सामान्यतो गृहीते विशेषतश्चागृहीते विषये विषया नगाध्यासो ह तदिहात्मन प्रत्यक्षाद्यवि यत्व कथ तत्रानात्माध्यारोप , अनात्मनि वा कथमात्माध्यारोप तस्यात्यन्तासत्त्व इत्यभिप्रत्यः शिष्य शकते र्वि ६०

किमात्मन फुरणाभावात्तत्राध्यासो न सभवतीत्युच्यते ? किंवा विक यत्वेन स्फुरणाभावात् ? गृहीतसामान्याशागृद्धमाणिवशेषाशाभावाद्वा ? तत्र नाद्य इत्याह—नाय दो स् भाव सिद्धत्वादात्मन इति

स्वप्रकाशस्यात्मन स्वमहिन्नैव स्फुरणादित्यर्थ न द्वितीय इत्याह

<sup>(</sup>१) पण त्म ध्यारोपणम्—पाठ

त्कि द्विववाध्यारोपणा न नित्यासिद्धौ २ति निय तु शक्यम् , आकाशे लमलाद्यध्यारोपणदर्शनात् ६

क भगवन देहात्मनोरितरेतराध्यारोपणा देहादि घा त , अथवात तेति? ६२

गुरुखाच यदि देहादिसघातकृता, यदि चात्मकृ ा, तत्र स्यत् १६३

हा आकारो अप्रत्यक्षेऽपीति रोष अनैन्द्रियकेऽप्याकारो ऐन्द्रियक अमद्रीनात् अविषयेऽपि स्वत रफुरत्यात्मनि विषयाध्यासो ना भावित इत्यर्थ न चरम बहिर्रथेषु विद्यमानयोरपि सामान्यविरोषांरायोरिम पेङ्गल्यादिवद्धूमादावध्यास प्रत्यतन्त्रत्वात् स्वरूपमात्रेण रफुरणमध्यास विरोध्याकारेणारफुरण चाधिष्ठानस्याध्यासेऽपेक्ष्यते तदिहात्मन स्वरूपतः रफुरणंऽपि अनृतजङ्गु खा तवस्वानात्मव्यावृत्ताकारेण वेदान्तजनित ज्ञानेऽसति अध्यासविरोधिरफुरणाभावादध्यासोपपत्ते न कश्चिद्दोष इति द्रष्टव्यम् ६१

न वध्यासज्ञानाकारपरिणाम किमात्मन १ उतानात्मन १ किंबोभयो १ नाद्य तस्य विकारित्वापत्तेरनित्यत्वादिदोषप्रस ात् न द्वितीय अचे तनस्य तद्नुपपत्ते अत एव न तृतीय इत्यभिष्रेत्य शिष्य पृच्छिति किं रि ति ६२

शिष्याभिप्राय श्रोतुकामो गुरु स्मिन ति कि स्यादिति प्रच्छिति दी किं तत्र स्यात्तवेति शेष ६३

<sup>(</sup>१) र्थ विं भावित पाठ (२) ध्यासविरोधिनि असित विरो धिनि पाठौ

इत्युक्त िष्य आह यद्यह देहादिसघातमात्र ततो ममाचे नत्वात्परार्थत्वमिति न मत्कृता देहात्मनोरितरेतरा व्यारोपणा अथाहमात्मा परोऽ य सघ तात् चितिमत्त्वा त्स्वार्थ इि मयैव चिति तात्मन्यध्यारोपणा क्रियते सर्वान र्थे । भूग ६४

इत्युक्तो गुरुरुवाच अनर्थवीजभूता चेन्मिथ्याध्यारोपणा जानावे, ा वीस्तर्हि ६५

स्वाभिप्राय शिष्य प्रकटयतीत्याह् त्युक्त ति

अनात्मन खरूपेणाध्यस्तत्वात् नि स्वभावस्य तस्याध्यासकर्तृत्वानुप-पत्ते आत्मैव तत्कर्तेति स्वयमूहमान अहमवभासस्यात्मप्रत्ययत्वात् सघाते च तद्दर्शनात् स वाहम् अ यो वाध्यासकर्ता इत्युभयत्र दोपमुपन्य स्यति शिष्य इत्याह—यद्यहं मित्यादिन आद्ये पक्षेऽध्यासकर्तृग्भावान् ससारदर्शन न स्यादिति भाव द्वितीये स्वयमेव स्वानर्थार्थ प्रवृत्तत्वाद् निर्मोक्षापत्तिरिति भाव ६४

चि मात्राश्रयविषयानाद्यनिर्वचनीयाऽविद्यावेशवशात्, चिदात्मैवावि द्यापरिकल्पिताहकारादिस्थृत्रशरीरान्तमात्मत्वेनाभिमन्यमान मिथ्यैवा ध्यासकरोति प्रसिद्धिमुपगत परमार्थतस्तु कूटस्थ एवात्मा अविद्यानि-द्यूच्या च संसारनिवृत्तिर्निद्रानिवृत्त्येव स्वप्ननिवृत्तिरिति नानुपपन्न किंचि दित्यभिप्रेत्य शनैःशनैकक्तार्थं शिष्यबुद्धिमारोहयति गुकरित्याह इत्युक्तो गुरुरित्यादिना

े देहाद्यात्मभावनामनर्थार्थी चेदवगच्छिस किमिति तर्हि ता न मुश्विस् स्वतन्त्रत्वात्तव <sup>१</sup> इति ावत्संघातविरुक्षणता तस्य सृचयति अनर्थ-बीजभूताि ६५

<sup>(</sup>१) मन्यसे पाठ

नैव भगवन् क्रोमि न कर्तुम् अने ेनचित यु क्तोऽह स्वतन्त्र इति ६६

न तर्हि अचितिमत्त्वारस्तार्थस्त म् येन प्रयुक्तोऽस् न्त्र प्रवर्तसे चितिमान् स्वार्थ घात एव त्वम् ६७ यद्यचेतनोऽहम्, छुखदु वेदना भवदुक्त च

गुरुरुवाच किं सुखदु खवेदनाय मदुक्ताचान्यस्त्वम्, विं वानन्य एव १ इति ६९

साक्षिण कूटस्थत्वान्नानर्थसंबन्ध परमार्थत इत्युक्ताभिप्रायमनवबुध्य मान शिष्य प्राह**ै भगविन्निति** 

हे भगवन् न कर्तुं नैव शक्नोमीत्यन्वय अनिच्छतोऽिष मे निवृत्त्यभा वा हि स्वतन्त्र अन्येन केनचित्प्रेयप्राण इवेति मन्ये इत्यर्थ ६६ यद्येवं मन्यसे तदा चितिमत्त्वात्स्वार्थ इति मयैवं इत्यादिनोक्तं मृषा इति गुरु स्वाभिप्रायं प्रकटयित हिं तिमत्त्वादिति ६ ननु कथमह सघात ज्ञातृत्वादिति शि आ यद्यचेतन इति वदुक्तमिति सघात एव त्वम् इत्यादीत्यर्थ ५८

मिथ्याध्यासप्रयुक्तकर्तृत्वाद्यवभास देहे न्द्रियान्त करणगतचिद्गा साविविक्ततया तद्विशिष्टात्मविषयत्वात्तस्य चाविवेकविवेकाभ्यामात्मन परतन्त्रत्वस्वत त्वप्रतिभासगोचरत्वाद्विवेकनिराकरणेना स्वरूप तिष्ठा बुद्धि संपाद्येत्यभिप्रेत्याचाय पृच्छतीत्याह रुखा भित्या दिना ६९

<sup>(</sup>१) ६४ वाक्ये

िय उव च नाह तावदनन्य सात् <sup>१</sup> यस्मात्तदु
भय मेभूत घटादिकमिव जानामि यद्यन योऽहम्, तेन
तदुभय जानीयाम्, किंतु जानामि, तस्मादन्य सुख
दु वेदनाविक्रिया च स्वार्थेव प्राोति, त्वदुक्त च स्यात्,
अनन्यत्वे नच तयो स्वार्थता युक्ता निह चन्द कण्टक
कृते सुखदु खे चन्दनकण्टकार्थे, घट पयोगे वा घटार्थ
तस्मात्तदिज्ञातुमम चन्दनादिकृतोऽर्थ अह हि ततोऽन्य
समस् र्थ जानामि बुध्यास्त्वम् ७

शिष्य पुन स्वानुभवमनुसरन्नुत्तरमाहेति दर्शयति िष्य इि

नाह सघातानन्यः तद्रष्ट्रत्वात् यो यद्वष्टा न स तद्वनन्य यथा घट द्रष्टेत्यर्थ हेतोरप्रयोजकताशकामनवकाशयित—यदीति तेनेति अनन्य त्वेन हेतुनेत्यर्थ निह स्वय स्ववेद्यं किमिप भवित स्वात्मिन वृत्ति विरोधात् जडस्य च स्वप्रकाशतानुपपत्ते स्वान्यद्रष्टृविपयत्वाभावे तद् सिद्धिप्रस त् तव्यवहारलोप प्रसज्येतेति भाव उपनयिनगमने द्रश्यिति किंतु जा ।मि ।द्वय इति अनन्यत्वे विपयत्वानुपपत्तिरूपं वाधकमिधाय शे यन्तराभावातस्य स्वशेषत्वापित्तं वाधकान्तर माह सुखदु खेति विक्रिया कर्तृत्वादिलक्षणेत्यर्थ त्वदुक्त ति असत्त्वानित्यत्वादिपूर्वोक्तदोषश्च प्राप्नोतीत्यर्थ भवतु स्वार्थतेत्या शक्य विषयस्य स्वार्थत्वाभाव हा तेनोपपाद्यति—न यो रिति सुखदु खवेदनाविक्रिययोरित्यथ द्रष्टुरात्मनो दृश्याद्वयः शेषित्व चोपपादितमुपसहरति—तर् दिति ज्ञातुर्श्वेयसवन्यमाह बुद्धारुद्धिति ७०

त गुरुख्वाच एव ति स्वार्थस्त्व चिति त्वात् न परेण प्रयुज्ये नि चिति न पर त्र परेण प्रयुज् ते चितिमतिश्वितिमदर्थत्वानुपपत्ते त्वात् दापप्र । शयोरिव न चि दर्थत् चि ो भवति, अचि ोऽचिति त्वादे स्वार्थ धानुपपत्ते न य चितिमतोर योन्यार्थत्व दृष्टम् हि ष्टिकुड्ये अन्योन्याथ विते ७ चि त्वे ेऽपि भृत्यस् मिनोरन न्य र्थत्व म्

यद्येवं प्रतिबुद्धोऽसि वत्स न तर्हि परप्रयुक्तता तवेति तत्त्वमवबोधय त्याचार्य इत्याह—त रुरि

ननु चितिमतोऽपि परार्थत्व किं न स्यादिति चेत् तत्र वक्तव्य किं चिति ािश्चितिमद्र्थे १ किंवाऽचितिमद्र्थे १ इति आद्येऽपि स्वयमेव स्वार्थ १ चितिमद्नतराथों वा १ नाद्य एकिसम्भिन्नपकार्योपकारकभावस्क्ष णस्यार्थार्थित्वस्यायोगादित्यिभेप्रेत्य द्वितीयं प्रत्याह िति ति समत्वादन्योन्यि योन्यकृतातिशयाभावादित्यर्थे द्वितीयं दूषयित नापाति अचितिमदर्थत्व चितिमत इति पूर्वेणानु ग अचितिमतो जडस्य जडत्वादेव शेषित्वानुपपत्तेरिति हेत् थे मा भूक्तक्षंचेतनानामिप चिति मच्छेषत्वं तेषामन्योन्यार्थता किमिति न भवेत् १ अत किमिति चेत नोऽध्यक्ष स्वार्थ कल्प्यते इत्याशक्य दृष्टविरोधान्मैवमित्याह नाप्य तेषारिति १

यदुक्त चितिमतश्चितिमदर्थत्वं नोपपद्यते मत्वात् १ इति तत्र व्यभि चार श ते निन्वि ७२ नैवम् अग्नेहण्णमकाशवत्तव चितिमत्त स्य विविक्षितत्वात् प्रदिशे श्र दृष्टान्त दापप्रकाशयोरि वेति व सित स्वबु द्वचारूढमेव पुपलभसे अग्न्युष्णप्रकाशतुल्ये कूटस् नित्यचैतन्यस्वरूपेण यदि चैव त्सन दा निर्विशेषत् मुपगच्छि किमित्यूचिवान् धुप्ते विश्रम्य विश्रम्य त्स्वमयोर्द्व मनुभवामि किमयमेव स्वभाव , विं नै मित्ति ' इति च वि वयामोहोऽपगत , तिं नै १ ७३

स्वामिचैतन्यस्य भृत्यदेह एवाचेतनभाग उपकरोति न तन्निरपेक्षं चिन्मात्र तथा भृत्यचैतन्यस्य स्वामिदेह एवाचेतनभाग उपकरोति न चैतन्यमात्रं तथा दर्शनादित्यभिष्रेत्य परिहरति नैवम रिति

तदेवं चैतन्यस्यानन्यशेषत्वे सित तस्येश्वरात्मत्व सिद्धम् अत कृटस्य एवात्मेत्युपसहरति सताति चितिमत स्वार्थत्वमेव न परार्थत्वं सर्वदेति स्थिते सतीत्यर्थ स्वद्युद्धयारूढमेव स्वाध्यस्तान्त रणवृत्तिकव-छितमेव सर्वमध्यात्माधिभूतादिळक्षणं सघात अग्न्युष्णप्रकाशवत्स्वरूपभूतेन निर्विकारनित्यचैतन्यस्वभावेनोपळभसे त्वम् अतो नित्यमुक्तोऽहं न सघाताच्या तो न मे सघातधर्मसंसगोंऽस्तीति स्वस्थो भवेत्यर्थ

ओमिति चेत ब्रूयात् तदा गुरुरेव ब्रूयादित्याह—यदि चैवमिति मोहादेवाब्रुवमिति चेत्स ब्रूयात् तदा त प्रति गुरुणा वक्त यमाह कि विति ३

<sup>(</sup>१) रिति (२) नेति पाठ

इत्यु शिष्य उवाच भगवन अ ग स्त त्प्रसादा मोह िंतु कूटर ाय सशय कथम् ? शब्दादा ा स्वत सिद्धिनीि चे नत्वात शब्दाद्या ार त योत तेस्तु तेषाम् पत ेरतर या त्तविशेषा ां नीलपाद्या ार सिद्धच भव त् स्माद्ध ।रनिमित्तत्व स्य

ननु संसार्यहं दु खी नित्यमुक्तस्वभावादीश्वराद्न्य इत्यादिश्रमहेतुयों व्यामोहोऽविवेकलक्षण आसीन्मम इदानीं त्वत्प्रसादान्निवृत्त परतु कूटस्थचैतन्यस्वरूपेणेति यदिदं मम कूटस्थन्वमूचिवान्भवान प्रतिविषय नकर्तृत्वात् थ कूटस्थचित्स्वभावता १ इति—संशयो जायते इति शिष्य अमुत्थापयति इत्युक्त शिष्य

अपगतो यामोह इत्यनुषद्ग संघातसाक्षिणो निर्विकारस्योक्तत्वात् कथ सशय १ इति तन्मुखेनैव कूटस्थतामवगमियतुं गुरु पृच्छति मि सशय त्यनुषद्ग शिष्य स्वविदितमर्थे निवेदयति शब्दादान मिति शब्दस्पर्शरूपरसगन्धा विद्विषया सिद्धा तेषामचि दूपत्वात् स्वत स्फुरण नास्तीत्यविवादम् थ तर्हि तेषां स्फूर्तिरिति १ तदाह ब्दाद्याकारप्रत्ययोत्पत्तेस्तु तेषामि सिद्धिरित्यनु शब्दाद्याकाराणा प्रत्ययरूपत्वान्न स्वातिरिक्त ह्यतेति विज्ञानवादिमत माशक्य मध्ये निराकरोति प्रत्ययानामित्यारभ्य सिद्धिरित्यन्तेन रेतर यावृत्तानि विशेषणानि शब्दाद्याकाररूपाणि येषां ते तथा हे गर्भ विशेषणम् प्रकाशस्वभावत्वात्प्रत्ययाना ए परोपरागं विना नीलपीताद्याकारवत्ताया असभवात् न प्रत्ययमात्रस्वरूपा शब्दाद्य त्य ध्याहारेण योजना परमतनिराकरणमुपसंहरति—तस् दिति बाह्य

<sup>(</sup>१) वत्ताया टीकानुसारी पा

## उपदेशसाहस्री

त इति ह्याकारवच बाद्याकारत्विसाद्धिः था प्रत्यया नामप्यहप्रत्ययाल बनवस्तुभेदानां संहतत्वादचैतन्योपपत्ते स्वार्थत्वासभवात् स्वरूपव्यतिरिक्तग्राहकग्राह्यत्वेन सिद्धि दादिवदेव असहतत्वे सित चैतन्यात्मकत्वात्स्वार्थोऽप्यह

आकार शब्दादिरूप इन्द्रियसंसृष्टोऽथीं निमित्तं येषा प्रत्ययाना तेषा भावो बाह्याकारनिमित्तत्विमिति विग्रह इति यत तस्मात्प्रत्ययाना बाह्याकारवच्छ दाद्याकारत्वसिद्धिरित्यन्वय चैतन्यात्पृथगाकारवन्तो ये शब्दाद्य पराग्व्यवहारयोग्या तत्कृताकारत्वांत् सिद्धि प्रत्ययाना न स्वत इत्यर्थ एव शब्दादीनां विषयाणा स्वव्यतिरिक्तप्रत्ययप्राह्यत्व चेद ध्यवस्यसि तर्हि प्रत्ययस्वरूपे विशेषाभावसिद्धे कृटस्थत्वंसिद्धिरित्याश क्याह—त प्रत्ययानामपीति नहि विषयसंसृष्टतया भासमाना विष याकारा प्रत्यया स्वप्रका चैतन्यरूपा भवन्ति आगमापायित्वात् किंत्व न्यसाक्षिका एवेत्यभिप्रेत्य तत्स्वरूपविशेषं विशेषणनिर्देशेन कथयति भहप्रत्ययाल वस्तुभेदानामिति भहप्रत्ययालम्बन वस्त्वन्त करण तस्य भेदा वृत्तिविशेषा तदात्मकानामित्यर्थ विमता प्रत्यया न चित्स्व भावा सहतत्वात् सहतत्व चागमापायित्वाच्छव्दादिवन्, देहादिवद्वा तथा विमता स्वातिरिक्तमाहकप्राह्या अचेतनत्वात् शब्दादिवदेवेत्यर्थ अत परमौकाराभावात्प्रत्ययोत्पत्त्याद्यवस्थासाक्षी निर्विशेपश्चिदात्मा सिद्ध एवेति कुत कृटस्थताया सशय इति न वाच्यमित्याह असहतत्वे सतीति यद्यपि सघातादन्यश्चैतन्यस्वभाव स्वार्थ एवाता तथाप्यहप्रत्ययानामन्त

<sup>(</sup>१) त्वसि पाठ (२) त्वमभिप्रेत्य नेतरात सिद्धि पाठ (३)पर मार्थाकारा पाठ

## उपलब्धृत्वेन कूटस्थत्वानुपपत्तिशङ्का

पर याना न लपाताद्याकाराणामुपल घे विक्रिय वानेव कथ कूर्<sup>१</sup> इति य ७४

त गुरुरवाच न युक्तस् व सञ्चय , तस्तेष त्ययान नियमेनाशेषत उपल घेरेवाप रिणामित्वात्कृटस्थत्विर द्धौ नि श्रयहेतुमेवाशेषचित्तप्रचारोपलि ध श्चयहेतु । यदि हि तव रिणामित्व स्यात् अषस्व विषयचित्तप्रचारे लिधने स्यात् चित्तस्ये स् विषये, यथा चेंद्रियाण स्विव षु च तथात नस्तव स्विवषयैकदे पेलब्धि अत कू थतैव तवे ७५

त्र ह उपलिधिनीम धात्वर्थी विक्रियेव पल्रब्धु कू स्थार ता चे ति विरुद्धम् ६ करणवृत्तीना नीलपीताद्याकाराणामुपल्रब्धा उपलब्धिकर्ता इति हेतोर्विकि यावानेवाय कथ कूटस्थ इति मे सशय इत्यर्थ ४

ए चेहृरयद्शेने विवेचयसि न तर्हि ते शयावकाश इति परिहरति गुरुरुवाचे ादि ।

सशयायोगे हेतुमाह य ति य परिणामी चित्तादि तस्य क्रमेण स्विवषयप्राह्कत् मक्रत्स्नप्राह्कत्व सकलस्विवषयावस्थाप्राहकत् च दृष्टम् तद्यापक आत्मन प्रत्ययसाक्षिण सकाशाद्यावर्तमानं स्वव्याप्य परिणामित्वमपि तस्य व्यावर्तयतीति व्या कविरुद्धोपलब्धे क्रूटस्थत्वसिद्धा निश्चय एव युक्त न सशय इत्यर्थ उक्तमे ार्थं व्यतिरेकव्यािं विवृण्व सुप्पाद्यति यदि । त ५

् इदानीं प्रकृतिप्रत्ययार्थपर्यालोचनयोपलब्धा कूटस्थ इति विरुद्धमिति शिष्य शङ्कासुद्भावयति—तत्र ेति , धात्वर्थविकियायामुपछब्ध्युपचारात् यो हि बौद्धः प्रत्ययः, धात्वर्थो विकियात्म आत्मन उपछध्याभास फछावसान इत्युपछब्धिश्चिद्धदेनोपचर्यते यथा छिदिकिय द्वैधा

उपोपसर्गस्य लभतेर्घातो कर्तिर तृचो विधानात् धात्वर्थस्य च क्रिया त्वात् क्रियायाश्चोत्पत्तिविनाशवत्त्वात् तत्कर्तिर कथ विक्रियाराहित्य मित्यर्थ ७६

कियेंवं हि प्रकृतिभूतधात्वर्थ कर्तेव च प्रत्ययार्थ सर्वत्र मुख्य इति नास्ति नियम गडि वदनैकदेशे , सविता प्रकाशते सविता प्रकाशयित <sup>7</sup> इत्यत्र व्यभिचारादित्यभिप्रेत्य प्रकृते धात्वर्थतत्कर्नृवचन स्योपल्रब्धृशब्दस्य गाणार्थत्वमेव युक्तमित्याह गुरु त्वर्धेति सम्रह विवृणोति यो हि बौद्ध इति बौद्धो बुद्धिपरिणाम प्रति

सम्रह विवृणोति यो हि बौद्ध इति बौद्धो बुद्धिपरिणाम प्रति विषयमयित गच्छतीति प्रत्यय ननु बुद्धेरन्त करणस्य द्रव्यत्वात् तत्परिणामस्य च मृत्परिणामघटादिवत् द्रव्यत्वोपपत्ते —कथ क्रिया त्वमिति तत्राहः ात्व गें विक्रियात इति विशिष्टिक्रियात्मक इत्यर्थ हि मृदादिवत्स्वाकारतिरोधानेनान्त करणपरिणाम इष्यते किंतु जल्रुका बदालोकवद्वा संकोचिवकासरूपेण तादृशस्तु परिणाम परिणामिचेष्टा रूपत्वात् तत्विक्रयेति वक्तु युक्त इत्यभिप्राय तस्या क्रियाया उपलब्धि शब्दोपचारे निमित्तमाह—आत्म ि आत्मन वरूपभूता योपलब्धि सत्य क्रांनम् विव्हानघन ऐव विद्वात्मव्याप्तत्या चिच्छाया पत्ति —तदेव फल तद्वसानस्तत्पर्यन्त् इति क्रत्वोपलव्धिश्चाव्देनोपचर्यत इत्यर्थ तत्रानुकूल ान्तमाह

<sup>(</sup>१) गुरुरुवाचन पाठ (२) व प्र—पाठ (३) त्वाकि पाठ (४) ते २ (५) २ ४ १२

## भावफ ावसानेति धात्वर्थे रेपचर्य तद्वत् ७७ त्युक्त शिष्य अ इ न भग न् कूटस्त्वम ति द प्रत्य थीं ान १ मृ१ दि छेद्यवि

अय भाव अर्थप्रकाशो ह्युपलिधशब्दार्थ प्रसिद्ध स नार्थधमें अ निं जडत्वादित्युक्तं नाप्यन्त करणधर्म तस्यापि करणत्वाचैतन्यप्र काशाश्रयत्वायोगात् तथाऽपि स्वयप्रकाशमाननित्यचैतन्यात्मन्यव्यव धानेनाहंतयैवाध्यासात् स्वसत्ताया प्रकाशाव्यतिरेकात् आ मचैत यव्या प्रास्तत्त्वर्थाकारा वृत्ती कुर्वदन्त करण उपलब्धा कर्ता प्रमाता भोक्तेति च प्र ातृत्वकर्तृत्वभोक्तृत् ानुभवितृत्वव्यपदेशास्पद् भवति यथाऽय पिंडो दहित प्रकाशयतीति तद्वत् ा मा चाकाशवद्वि वि यत् त्कृटस्थोऽपि सस्ताद्यन्त करणगतस्वाभा विवेकात्तद्धभैंस्तद्वस्थाभिश्च मिथ्यैव व्यप दिश्यते चतु कोणो वर्तुल हा स्थूलो जातो न गेऽिप्रिरित यथ य पिण्डगताभासाविवेकाद्मिवर्यपदिश्यते द्वत् तस्मादन्त करणस्य विका रिण कर्तृत्वेऽपि उपलब्धे कियमाणत्वाभा त् उपलब्धिस्वरूपस्यामन सिद्धं कूटस्थत्वमिति ७

तत्रोक्तमर्थ विशदीकर्तुं दृष्टान्तस्य दार्ष्टीति ाननुरूपत्व श यति त्युक्त ि ह् नि

उभयत्र प्रकृतिप्रत्ययार्थयोरौपचारिकत्वस्योक्तत्वात्कथ दृष्टान्ता ामर्थ्य । मिति गुरुराह थिमिति

उपचिरतत्वेऽप्युपलब्धुर्विति या दुर्वारा यत छिदिकियासाध्य द्वैधीभा वाख्य फल विक्रिया एवमुपलिथफलस्यापि फलत्वाविशेषात्सा यतया विकियात्वोपपत्ते कथ पलब्धा कूटस्थ स्यादिति शिष्यो दृष्टान्ताऽसाम ध्यमुपपादयति छिदि द्येत्यादिना छिदिकियाया छेद्यविकिया सा य वसाना उ चर्यते यथा घात्वर्थत्वेन, तथोपल्लिधशब्दोपच रि ोऽपि घात्वर्थों बौद्ध पत्यय अ त्मन उप व्धिविक्रियाव ानश्चेत्, नात्मन कूटस्थतां तिपादियतु स े ७८ गुरुरुवाच सत्यमेव स्यात् युपलब्ध्युपलब्धोविंशेष नित्योपलब्धि ।त्र एव ह्युपल घा न तु तार्कि समय इवा न्या उलब्धि अन्य उपल घा च ७९

ननूप िषफछावसा ो घात्वर्थ कथमिति <sup>१</sup> ८

च्यते शृणु उपल ध्याभासफुलावसान इत्युक्तम् नत्ववद्वौद्धो धात्वर्थ उपलव्धिशव्दोपचिरतोऽपि आत्मोपलव्धिविक्रियाव सानश्चेदिति योजना छिदिक्रियाया छेत्तृकृतद्वैधीभावपर्यन्तत्ववदात्म तो पलव्धिविकारपर्यन्त उपलव्धिधात्वर्थश्चेदित्यर्थ ८

उपलब्धे स्वरूपेणैव फलत्व विवक्षित्वा दृष्टान्ताननुगुणत्वमध्यवस्यसि <sup>१</sup> किंवोपाधिवशात् <sup>१</sup> इति विकल्प्य, आद्य दृपयति स**व**ि

विशेषो भेद नित्यशब्देन बौद्धमताद्व्यावृत्ति मात्रपदेन भेदाभेदम तात् प्रज्ञानघन एव' प्रज्ञान हा इत्यादिश्रुतिप्रसिद्ध हेतु हि हीति एवकारव्यावर्त्यमाह—न ार्किकेति ७९

यद्येवमात्मतत्त्व कथ तर्हि धात्वर्थफलवत्त्ववचनमिति शिष्य शङ्कते निनिति ८

उपाधिवशात्फलत्वोपचार उपलब्धे न स्वरूपत इत्युक्त स्मारयन् पक्षा न्तरमविरुद्धमित्याह गुरु श्टण्विति

अन्त करणवृत्तीनामाविर्भावतिरोभावधर्मकत्वात् तद्विशिष्टतया स्फुर णमङ्गीकृत्य विषयस्थचैतन्याभेदेन प्रकाशमानवृत्तितत्स्थाभासाश्रयतया

<sup>&</sup>lt;sub>•</sub> (૧) ૧૧૨ (૨) 🛈 ૫ ૨

किं श्रुत तत्त्वया ? न त्वात्मा विक्रियोत्पादना सान इि ये म् ८१

शिय उच थ तिईं कू स्थे य्यशे स्व विषयचि त्तप्रचारे ब्युत मित्यात १ ८२

> गुरुराह त्यमेव चिम्, तेनैव कूटस्त मब्र ८३

भासमान आत्मा प्रमाता इत्युच्यते कमेन्द्रिया यिष्ठष्ठाय वि याव त्राणप्रधाना त करणिल गताभासाविवेकात् कर्ता ' इति उच्यते हुमा हुमकर्मोपस्थापितान्त करणपरिणामिवरोषं तद्विवेकात्स्वगतिमव पश्य त्मा भोक्ता इत्युच्यते एता वांमेव चित्तविलासावस्था स्वरूपचैतन्या नुगममात्रेण साक्षाद्वभा यित्रव भासमानोऽलुप्तप्रकाशोऽसिन्दिग्धोऽवि पर्यस्तोऽविषय साक्षी उपलब्धा ज्ञाता ' इति च व्यपदिश्यते वृत्ति विनाशात्तद्रतिचदाभासस्यापि विल्यात्तत्सस्कारसभवे ति समयान्तरे पूर्वावगतिवषयाकारस्पृतिवृत्त्युद्रये तद्गताभासद्वारा एव स्मर्ता विव्यपदिश्यते स एव तु चिदात्मा समस्ता विकारण भ्रोपलक्षितस्तदनु वृत्तसत्ताऽभेदेन सर्वाधिष्ठानम् इत्युच्यते, कारणोपाध्यविवेकेनालुप्त ज्ञानशक्तितया च अ तर्याम्यादि शब्दवा योऽपि ति तस्मात्केन चिदुपाधिना कचित् कचित्तथा तथा यवहारास्पद्वेनाऽविद्यावशाद्भास मानोऽप्यात्मा स्वरूपतो निर्विकारो निर्धर्म गेऽसग कृदस्थ एवेति ८१

एतत्सर्वमिभिप्रेत्योक्तमर्थे प्रश्नमुत्थाप्य उपसहरति । र्गित्यारम् वेर तेनैवाशेषस्वविषयचित्तप्रचारोपलब्धृत्वेने यर्थ कुतस्तत्र तवानाश्वासो जायत इत्यभिप्राय ८२ ८३

यद्येव भगवन् , कूट नित्योपलब्धिस्वरूपे माये शब्दा द्याकार ौद्धमत्ययेषु च त्स्वरू ेपल ध्याभासफलावसानव त्सूत्पद्यमानेषु कस्त्व राघे मम<sup>१</sup> ८४

त्यम् , नास्त्यपराध । कत्विवद्या । त्रस्त्वपराध इति प्रोव वोचम् ८५

यदि भगवन्, सुषुप्त इव विक्रिया ना स्त, कथ स्वमजागरि ? ८६

आत्मनो नित्यनिवृत्ताशेषस्वगतिवशेषतया क्रूटस्थत्वेऽत्रवोधिते अव बुद्धस्वरूप शिष्य स्वभ्रान्तिवीजमपश्यन् पृच्छति—यद्येवमिति

अथवा—बौद्धप्रत्ययाश्चेदुपलब्ध्याभासफलावसाना जायन्ते तदा ताना त्मिन नित्यं पश्यतो कोऽपराध इत्याक्षिपति यद्येवमिति ८४ ।

प्रश्नस्योत्तरमाह सत्य नास्त्यपराध इति

कथ हि किं न श्रुत त्वया १ इति मामात्थेति श ते किंत्विति जिज्ञासोस्त प्रक्षावत उक्तार्थानवधान नागन्तुकदोपनिमिक्तक भाव्यत इत्यभिप्रेत्य मयोक्तमिति परिहरति विद्येति यद्वा—आक्षेपं परिहरति त्यमिति नास्त्यपराधस्तव स्वानुभवाप्रच्छादकत्वात् थ तिहं स्वयोक्तं ममानाश्वासो जायते इति प्रच्छिति किंत्विति अन्योस्त्व पराध त्युक्तरमाह विद्येति तदे यथावदात्मन स्वरूपानवभासावि द्यानिबन्धन ए संसारित्वमिधकृतत्विमित्याद्यतद्ध विभास न परमार्थो ऽसीत्युपपत्तितोऽवगमितमात्मन कूटस्थनित्यत्वम् ८५

्रइदानीमवस्था यसाश्चितयावस्थाधर्मास्पर्शित्वेन पुन कूटस्थता प्रतिपादः यितुमाक्षेपमुत्थापयति दि न्निति

<sup>(</sup>१) मयोक्तामिति ाठ (२) त्य तत्त्व —पाठ

## अवस्था यमागन्तुकम्

गुरुराह किंत्वनुभूयेते त्वया सन् तम् ८ शिष्य उवाच बाढमनुभवामि किंतु विच्छिद्य विच्छिद्य न तु ततम् ८८

गुरुर ह आगंतुके त्वेते वा भूते दि तवात भूते, चैतन्यस्वरूपवत्स्व सिद्धे ते एव स्याताम् िंच गिरिते तवात्मभूते भिचारित्वा दिवत् हे य यत रूप त्त भिचारि ष्टम् जागरिते तु चैतन्य त्वात् यभिचरत सुष्टु चेत्स रूप स्वप्रजागरिते ममेति शेष ८६

त्वचैतन्यप्रकाइयत्वा तव स्वभावभूते ते अवस्थे इति रिहरति हराहे सन्ततमिति यदा ते भवत तदा नानुभूयमाने भवत इत्यर्थ ८७

अनुभूयमानत्वमङ्गीकृत्य सन्ततानुभवशब्दाथमजानान शिष्य आह् ा मिति ८८

त गुरुराह आग के त्वेते इि षुप्तावात्मस्वरूपे भासमानेऽपि तयोरनवभासात् नात्मन स्वरूपभूते ते अवस्थे—अतो विच्छिच विच्छिच चानुभूयेते त्वया ते इत्यर्थ विमतेऽनात्मभूते व्यभिचारित्वात् वस्ना दिवत् इत्युक्त्वा व्यतिरेकेणे देव द्रहयति यदीत्यादिना चेत अत्वादिति चित्स्वभावादित्यर्थ यत्र यद्नुभवगोचर तत्रैव चेत्तन्ना नुभूयते तदा तस्य ध्वंसो बाधो वा स्यात् उभयथाऽपि तस्य नाधि नि

<sup>(</sup>१) सतत पाठ

व्यभिचरेत्, ,नास्ताति ध्य वास्यात् आग तुकाना तद्धमीणामुभयात्मकत्वदर्शनात् यथा धन स्न दीनां नाशो दृष्ट , स्वमभ्रान्तिलब्धाना त्वभावो दृष्ट ८९

वेवं , भगवन् , चै न्यस्वरूपमध्याग तुक प्राप्तम् , स्व जागरितयोरिव सुष्ठुप्तेऽनुपलब्धे , चैतन्यस्वरूपो वा स्यामहम् ९

न, पश्य द्रुपपत्ते चैतन्यस्वरूप चेदागन्तुक पश्यसि श्य नैतद्ववेशतेनाप्युपपत्त्या येतु शक्काो वयम्, धर्मत्विमिति सदृष्टान्तमुपपादयति—सु े दित्यादिना नाशो ध्वस अभावो वाध ८९

तत्र शिष्योऽतिप्रद्गग श ते—नन्वेवि ति

है ष्टिश्चितिमतिविज्ञातिलक्षणे हि स्वप्नजागरिते दृष्टादिमचैतन्यमेव, अतो यदि सुषुप्तौ स्वप्नजागरिते नोपलभ्येते, इति तत्र ते न स्त तदा चैतन्यमेव सुषुप्तौ नास्तीत्यात्मा आगन्तुकचैतन्यो वा स्यात् अचैतन्य स्वरूपो वा, गत्यन्तराभावादित्यर्थ ९०

गुरु परिहरति नेति

नैवं वक्तुमुचितिमत्यर्थ कथिमिति चेत्तत्राह पश्येति पर्यालोच येत्यर्थ वस्तुस्वभाव आलोच्यमाने चैतन्यस्यागन्तुकत्वानुपपत्तेर्नैवं वक्तु मुचितिमिति वाक्यार्थ ननु सुषुप्ते दृष्ट्यादिरूपस्य चैतन्यस्यादर्शनात् जाप्रद दौ दर्शनात्, आगन्तुकमेव चैतन्य पर्यालोचयामीति चेत् तत्र वक्तव्यम् किं निरुपाधिकचित्त्वरूपमेवागन्तुक पश्यिसि १ किंवा नयना

<sup>(</sup>৭) तिवाबाध्यमेव स्यात् तिवाबाध्यवास्यात् पाठौ (२)कल्प यितुं पाठ (३) तुय पद्या न्धे १४ २६

अन्या वाऽचे योऽपि तस्य सहतत्व त्प र ध्र्यमनेकत्व ना त्व च न केनचिदु पत्त्या वारियतु शक्यम् अस् ार्थस्य स्वत सिध्यभावादित्यवोचाम चैत यस्वरूपस्य त्व त्मन स् त सिद्धरन्यानपेक्षत्व न केनचिद्व रियतु क्यम् अ यभि चारात् ९१

दिद्वारकबुद्धि<del>वृत्</del>युपहितम् <sup>१</sup> इति विकल्प्य आद्य प्रत्याह **चैतन्यस् रूप** दिति अछौकिकप्रज्ञस्त्व चेत् चैतन्य रूपमागन्तुक पश्यसि तर्हि पद्म वय तु न्यायप्रमाणकुराला अपि तचतन्यर रूपमागन्तुक द्रष्टु घटयितु वा न पश्तेनापि शक्तुम अन्यो वा कश्चिद्चैतन्योऽपि मूढोऽपि न शक्नुयादित्यर्थ अयं भाव चैतन्यस्याग तुकत्व चैत येन गृह्यते ? किंवाऽचैतन्येन <sup>१</sup> नाद्य स्वप्राह्यत्वे स्ववृत्तिविरोधात् न ह्यङ्कल्यप्रेण तदेव स्पृक्ष्यते असिधारया वाऽसिधारा छिद्यते नाप्यचैतन्येनान्यचैतन्यस्या गन्तुकत्व प्राह्मम् अयर स्याद्या यसिद्धे न द्वितीय ज स्य चिद्धीः नप्रकाशतया चित्प्रकाशकत्वायोगात् अ श्चेत य नागन्तुकमिति श्रुतिश्च भवति यद्भै तत्र पश्यित पश्यन्वै तन्न पश्यित नहि द्रष्ट्रईष्टे र्विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात् नतु तद्दितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्त यत्पद्रयेत् ' इत्याद्या एवमाद्य विकल्पमनुपपत्त्या निराकृत्य द्विती यमचैतन्यापादनेन निराकरोति—सहतत्वादि नयनादिद्वारकबुद्धि वृत्त्युपाधिप्रस्तस्य तु सहतत्वात् परार्थत्वादिकं पूर्वमेवोपपादितमिति नेदानीमुपपत्तिर्वक्तव्येत्याह त्य रे सि अत्रापि श्रुतिभवति न दृष्टेर्द्रष्टार पश्येर्न श्रुते श्रोतार श्रुणुया न मतेर्म र मन्वीधा न विज्ञातेर्विज्ञातारं विजानीया १ इत्याद्या अस्मिस्तु श्रुतिवाक्ये

<sup>(</sup>१) ४३ २३ (२) बृ ३ ४ २

नर्जुं भिचारे दक्षितो मया सुषुप्ते न पश्या माति ९२

न, याहतत्वात् ाघा <sup>१</sup> पश्यतस्तव न पश्यामी ति व्याहत वच म् हि दाचिद्धगवन सुषुप्ते मया चैत न्यमन्यद्व किंचिदृष्टम् यस्तिर्हे षुप्ते त्वम् य मेव तिषेध सि म् य तव ष्टि , चैतन्यम् इति मयो क्तम् यय त्व विद्यमानया किं हृष्टमिति प्रतिषे सि, ा दृष्टिस्त्वचैतन म् तिर्हे सर्वत्राव्यभिचारात्कृटस्थनित्य सिद्धं एव ाणापेक्षम् तःसिद्धस्य हि प्रमातुरन्य रिच्छित्तं प्रति प्रमाणापेक्षा या

पष्टचन्तराव्दवाच्यद्दष्टादेरन्यद्रष्टृव्याप्यतयाऽचैतन्यस्वभावत्वोक्ते तदन्यो दृष्ट्यादिस्वरूपप्रकाराकत्वेन द्रष्ट्रादिराव्दनिर्दिष्ट साक्षी नित्यचैतन्यस्वभाव सिद्ध इत्युपसंहरति चैतन्यस् रूपस्य त्विति ९१

उक्तमेवार्थं युक्तयन्तरेणोपपाद्यितु शङ्कामुद्भावयति नन्विति ९२ उत्तर संप्रहेण ह—न याहतत्वादिति

व्याहतत्वमेव प्रश्नपूर्वकं विवृणोति—कथिमत्यादि । न हि कदा चिदिति पुन शिष्यप्रश्न पद्मस्तर्हीति गुरोक्ति पद्मम् द्रष्टा दृष्टा दृष्टा मानेव त्व सुषुप्त इत्यर्थे यस्मादित्यादिस्तदुपपादनपरो प्रन्थ स्पष्टार्थः सुषुप्ते मया किंचि दृष्टमित्युत्थित परामर्शानुपपत्त्या सौषुप्तानुभवस्या वद्म्यभावात् तदा करणोपसहारात् आगन्तुकानुभवासभवात् स्वरूपचे तन्यमनागन्तुक कूटस्थात्मस्वरूप सिद्धमित्युपसंहरति ययेत्यादि । चैतन्यस्य स्वत सिद्धिमुपपाद्यति सिद्धस्य हि प्रमातुरिति हिश दो लोकानुभव सिद्धिद्योतनार्थे स्वत सि प्रमाणनिरपेक्षत्वेनैव सिद्ध त्वन्या नित्या परिच्छित्तरपेक्ष्यतेऽन्यस्यापरिचि चिक्रपस्य परिच्छेद य ा हि नित्यैव कूटस्था स्वयजोति स्वभावा आत्मिन प्राणत्वे प्रमाृत्वे वा न ता प्रति प्रमाणापेक्षा त भावत्वात यथा प्रकाशनमुष्णत्व वा होद ादिषु परतोऽपेक्ष्यते अ यादित्यादिभ्य, अतत्स्वभावत्व त् ना या दित्याद । दपेक्षा सदा तत्स्वभावत्वात् ९३

प्रमाणप्रवृत्ते प्रागेव प्रकाशमान इति यावत् एवंविधस्य प्रमातुर्येद्न्यत्प्र मेयं दृश्य तस्य परिच्छित्ति स्फूर्ति प्रति प्रमाणापेक्षा न प्रमातृस्वरूपप रिछित्तिं प्रति प्रमाणापेक्षेत्यर्थे या त्वन्यस्यापरिच्छित्तरूपस्याचेतनस्य परिच्छेदायाऽवभासनाय नित्या स्वत सिद्धा चान्या परिच्छित्ति संवि द्पेक्ष्यते सा हि कूटस्थैव-यतो नित्या स्वयज्योति स्वभावा चेति योजना ता प्रति स्वरूपकूटस्थनित्यसंविदं ति आत्मनि सविद्रुपे विषये प्रमाणत्वे तत्सत्तानिश्चयफलन्यापारात्मत्वे प्रमातृत्वे वा तत्र्या पाराश्रयत्वे वा न प्रमाणापेक्षा प्रमात्रपेक्षा वास्तीत्यर्थ अय भाव अन्त करणवृत्तिप्रतिविम्बित हि चैतन्यं प्रमाणम् इष्यते वृत्तिमदन्त करणप्रतिबिम्बितं प्रमातृ तदुभय प्रमेयावभाससमये नानवभासमान भवति तथा सति प्रमेयस्यैव स्वत स्फुरणशङ्कापातादिदोषप्रसङ्गात् तदवभास न मात्रन्तरात् प्रमाणा तराद्वा भवति अनवस्थाप्रस दिनुप पत्तेश्चेत्यत स्व काशतयैव प्रमातृप्रमाणप्रमेयानामवभासकस्यात्मन सिद्धि रिति तस्य सिद्धा नित्यस्वप्रकाशकूटस्थचिदात्मतेति अप्रकाशस्वभावस्यैव प्रकाशकान्तरापेक्षा न प्रकाशस्त्रभावस्येत्युक्तमर्थे दृष्टान्तोक्त्या बुद्धिमारो हयति ९३

अनित्यत्व एव प्रमा स्यात्, न नित्यत्व इति चेत् ९४ न अवगते र्नेत्यत्वानित्यत्वयोर्विशेषानुपपत्ते निह अवगते प्रमात्वेऽनित्यावगतिः प्रमा, न नित्या इति विशेषो ऽवगम्यते ९५

नित्याया प्रमातुरपेक्षाऽभाव , अनित्याया तु यत्नान्त रितत्वादवगतिरपेक्ष्यत इति विशेष स्यादिति चेत् ९६ सिद्धा त त्मिन प्रमातु स्वत सिद्धि प्र ाणनिरपेक्ष तयैवेति ९७

ननु सिवद् प्रमाणफळत्वप्रसिद्धे कथ नित्यत्वमित्याक्षिपति अनित्य त्व एवेति ९४

अर्थावगतिर्हि प्रमा न तस्या स्वरूपत एवानित्यत्वे कः प्रकमस्तीति स माधत्ते नावगतेरिति

सप्रह विश्वणोति—नहीति चक्षुराविद्वारकवुद्धिवृत्ति यक्ताया अव गते प्रमात्वे सति नित्याया प्रमात्व न भवति अनित्यायास्तु भवतीति विश्वणो नहि गम्यते विनिगमनाभावादित्यर्थ ९५

तत्र विनिगमनाभावोऽसिद्ध ति शि य शङ्कते नित्यायामिति अवगतेर्नित्यत्वे कारकव्यापारवैयर्थ्य स्यादित्यय विशे इत्यर्थे ९६ प्रमातु स्वावगतेर्नित्यत्वे प्र ाणव्यापारवैय्यर्थ्यमापद्यते १ किंवा विष यावगतेर्नित्यत्वे १ नाद्य इष्टापत्तेरित्याह सि । हींति

नित्यावगतिपक्षे प्रमाणनैरपेक्ष्य चेत्त्वयानुमस्यते तर्हि प्रमातुरात न स्वरूपस्य स्वत सिद्धि स्वप्रकाशता प्रभाणनिरपेक्षतयैव सिद्धेत्यर्थ अनि त्यस्यास्वप्रकाशस्य च जडत्वादात्मत्वानुपपत्तेरित्यभिप्राय ९

अभ वेडप्यपेक्षाऽभाव नित्यत्वादेवेि चेत् ९८ न, अवगतेरेवात्मानि सद्धावादिति परिहृतमेतत् प्रातु श्चेत्प्रमाणापेक्षा सिद्धि, कस्य प्रमित्सा स्यात् <sup>१</sup> यस्य प्रमित्सा,

न वात्मप्रमाया नित्यत्वाद्यदि प्रमाणानपेक्षा तर्हि प्रमाभावस्यैव तत्र नित्यत्वात्प्रमाणानपेक्षा किं न स्यादिति शङ्कते अभाे ऽपाति प्रमा भावेऽपीत्यर्थ ९८

परिहरति नावगतेरिति अवगतेरात्मनि सद्भावादेव प्रमाणानपेक्षा नह्यवगत्यभावशङ्कावकाश —असहतस्य सघातसाक्षिणि तिमत्त्वोपपा दनादित्यर्थ अथवा आत्मिसिद्धि प्रमाण नापेक्षते इति वदता प्रमा णाभावमपेक्षत २९युक्त स्यादिति मत्वा तद्पेक्षापि तव नोपपद्यते आत्म सिद्धेर्नित्यत्वादेवेति शङ्कते अभा ऽपीति वत सिद्धिप्रमाणनैरपेक्ष्य शब्दाभ्या सर्वानपेक्षप्रकाशमानात्मस्वरूपस्यैव विवक्षितत्वान्नात्र शङ्कावकाश इति परिहरति ना रिति इदानीं प्रमातु स्वत सिद्धिर्निरपेक्षेवेत्ये तृद्धिपक्षबाधकोपन्यासेन साधयन्नित्याया अपि प्रमाया विषयावगतित सि द्धये विषयस्थत्व सपाद्यितुं प्रमाण यापारापेक्षास्तीति सूचयन्पक्षान्तरम ातुश्चेदित्यादिना अयमर्थ सर्वे वस्तु ज्ञाततयाऽज्ञात तया वा साक्षिचैतन्यस्य विषय एवं इति स्थिते कदाचिद्ज्ञातत्वेन निर्वि कल्पकसाक्ष्यवगतस्य ज्ञातत्वच्यवहारसिद्धये यस्य प्रमित्सोत्पद्यते स एव तदा प्रमाता प्र ाणव्यापाराश्रय इत्युच्यते तत्र प्रमातु स्वरूपसिद्धिश्चे त्प्रमाणापेक्षा स्यात् तदा कस्य प्रमित्सा स्यात् <sup>१</sup> तस्यैव वा <sup>१</sup> अन्यस्य वा <sup>१</sup> प्रमातुमिच्छा च स्वविषया <sup>१</sup> अन्यविषया वा <sup>१</sup> सर्वेथापि नोपपद्यत इति त्रेच्छाश्रयस्येच्छागोचरत्व निराकुर्वन स्वप्रमातृकत्वमात्मनो निराक

<sup>(</sup>१) त्वात् माणानपेक्षा किं—पाठ (२) अन यसिद्धे पाठ (३) विः रणे प्र१३

स एव प्रमाताभ्युपगम्यते तदीया च प्रमित । प्रमेयविष यैव, न प्रमात्विषया प्रम तृविषयत्वेऽनवस्थापसगात्प्रमातु स्तिदिच्छायाश्च तस्याप्यन्य प्रमाता तस्याप्यन्य इति एवमेवेच्छाया प्रमात्विषयत्वे प्रमातुरात्मनोऽ यवहितत्वाच प्रो त्वानुपपत्ति छोके हि प्रमेयं नाम प्रमातुरि ।स्मिति प्रयत् प्र णजन्मन्यवहित सिद्धचिति, नान्यथा अवगति प्रमेयविषया न च प्रमातु, प्रमाता स्वस्य स्वयमेव

रोति तदीया चे कर्मविषया न कर्तृविषयेत्यर्थ कर्तैव कर्मापि कि न स्यादित्याशङ्क्यैकस्या कियायामेकस्यैव गुणप्रधानभावेन कर्तृकर्मतया वैरूप्यप्रसङ्गान्मैवमित्यभिप्रेत्यान्यप्रमातृकत्वे स्वयमसिद्धस्यान्यसाधकत्वा नुपपत्तरकरणस्य च निलीनतया साधकत्वासभवात् तस्यापि सिद्धावन्या पेक्षाया तस्यापि ज्ञथात्विमत्यनवस्थामाह मातृविषयत ति प्रमातु रनवस्थामभिनयति-अप्यन्य इि उक्तामनवस्थामिन्छायामतिदिशति आत्मनोऽप्रमेयत्वे हेत्वन्तरमाह ातुरिति एतदेव स्पष्टयति लोके हीति इच्लाजन्मव्यवहित्रिध्यमाण भवति स्मृति जन्मन्यवहितं स्मर्तव्यम् प्रयत्नजनमन्यवहितं च क्रियासाध्यं प्रय तितव्यम् प्रमाकरणव्यापारोत्पत्तिव्यवहितं प्रमेयमिति हि छोकप्र सिद्धमित्यर्थ सिध्यतीति निष्पत्तिप्रकाशयोर्निर्देश अन्वयमुक्त्वा व्यतिरेकमाह नान्यथेति अवगतिशब्दश्च प्रकाशप्रास्यो साधारणः सुपुप्तस्यापि प्रमेयसिद्धिप्रसङ्गादिति भाव तर्हि प्रमातुरपि सिद्धि रिच्छादिजन्मव्यवहितैव भवतु <sup>१</sup> नेत्याह ोति स्वयमेव प्रमाता खस्यैव प्रमातुरिच्छादीनामन्यतमेनापि व्यवहित कल्पयितुं न च केनचि केनचि वहित कल्पयितु शक्य इच्छादानाम यते नापि स्मृतिश्च स्मर्ते यविषय, न स्मर्तेविषया तथेच्छ या इष्टि व षयत्वमेव, नेच् विद्विषयत्वम् स् त्रच विद्विषयत्वेऽपि ुभ योरनवस्था पूर्ववदपरिहार्यो स्यात् ९९

ननु प्रमातृ विषयावगत्य त्पत्तौ अनवग एव प्रम ता स्यादि चेत् १

, अवग तुरवगतेरवगन्तव्यविषयत्वात् , अवगन्तृविष

च्छक्य इत्यन्वय तत्र हेतुमाह स्मृतिश्चेत्यादिना स्मृतीच्छयो स्वाश्रयविषयकत्वे वाधकमाह स्मित्रिंच वा षयत्वे ा स्मर्ता च इच्छावाश्च स्मित्रिंच्छावन्तौ तो विषयौ ययोस्तयोभाव स्मित्रिंच्छाविषयत्व तिस्मिन्निति विष्रह उभयो स्मृतीच्छयोरित्यर्थ स्मर्तु स्ववृत्तिव्याप्य त्वायोगात्समत्रं तरस्मृतिविषयता वक्तव्या तथा चैकस्मिन्नात्मिन स्मर्त्र न्तराभ्युपगमे तस्यापि पूर्वसमानयोगक्षेमतया स्मृत्यनवस्था स्यादित्यर्थ तुल्यमिच्छाया प्रयत्नस्येति च द्रष्टव्यम् ९९

तदेवमात्मिन न प्रमाणव्यापारापेक्षा प्रमातु स्वविषयप्रमाणिक्रया श्रयत्वायोगात् प्रमात्रन्तरकल्पनायामनवस्थानात् अप्रमेय एवात्मा सि द्ध्यित तस्य च बाह्यविषयावच्छेदाय प्रमाणव्यापारापेक्षासंभवात् न तद्धैयर्थ्यमिति चोत्तयावगते स्वतोनित्यत्वं साधितम् इदानीं प्रकारान्त रेण तदेव ाधियतु पूर्वपक्षयित मातृविष

यद्विषयावगतिरूत्पद्यते सोऽवगत सिद्ध इति चोच्यते प्रमातुश्चाव गत्यनुत्पत्तौ प्रमाता सुषुप्त एव सदा स्यादित्यर्थ १

त्र किं सुषुप्तसाम्यपरिहारायात्मनोऽवगतिविषयत्व वक्तव्यमित्यभि

यत्वे चान स्था पूर्ववत्स्यात् अवगतिश्वात्मिन कूटस्थिन त्यात्मच्योतिरन्यतोऽनपेक्षेत्र सिद्धा अवगतिश्वात्मप्रकाश वत् इति पूर्वमेव प्रसाधितम् अवगतेश्वेत पात्मच्योतिष्य स्वात्मन्यनित्यत्वे, आत्मन स्वार्थताञ्जपप्तिः, कार्यकरणस् घातवत्सहतत्वात्पाराध्ये दोषवत्त्व चार्योचामः कथम्? चैत यात्मच्योतिष स्वात्मन्यनित्यत्वे, स्मृत्यादिव्यवधानात् सान्तरत्वम् तत्रश्च तस्य चैत यज्योतिषः प्रागुत्यत्ते प्रध्व स चोध्वमात्मन्येवाभावाद्द, चक्चुरादीनामिव सहतत्वात्

प्राय<sup>१</sup> किंवा सुषुप्रसाम्यपरिहारमात्र वक्तव्यमिति <sup>१</sup>ृतत्र नाद्य इत्याह् तुरिति

अवगन्तुरवगतिविपयत्वे स्वाश्रयावगतिव्याप्यत्वायोगाद्वगन्त्रन्तरावग तिविषयत्वं वाच्यम् तथा चानवस्था पूर्ववत्स्मृतीच्छाविपयत्ववत्स्यादि त्यर्थ द्वितीयं प्रत्याह्—अवगतिछोति अत्राय पुरुष स्वयंज्योतिं आत्मैवास्य ज्योतिं " एषोऽस्य परमो छोके न विज्ञातुर्विज्ञातेर्विष रिलोपो विद्यंते ' इत्यादिश्वतेरात्मनो नित्यप्रकाशस्वभावत्वावगमात् अग्न्युष्णप्रकाशवदलुप्तावगतिरूपेऽवगत्युत्पत्त्यपेक्षाभावात् न सुपुप्ततुल्यता तस्येति भाव विपक्षे चोक्त दोष स्मार्यित—अवगतेश्चेतन्यात् योतिष इति जक्तामेवानुपपत्ति प्रश्नपूर्वकमुपन्यस्वति कथामित्यादिना स्मृ त्यादे स्मृतीच्छादिरूपाद्यवधानात् विच्छेदात् चैतन्यज्योतिप सान्त रत्वम्—इच्छादिवृत्त्यन्तरपूर्वकत्वमित्यर्थ किं तत्र स्यात्तदाह्—तत्वश्चेति

पार ध्र्य स्यात् यदा च तदुत्पन्नमात्मिन विद्यते, न तदा त्मन स्वार्थत्वम्, तद्भ वाभावापेक्षा ह्य त्मानात्मनो स्व थे त्वपरार्थत्वि स्मादात्मनोऽ यनिरपेक्षमेव नित्यचैत ज्योतिष्ट दिम् . १

वें ति, असित प्रमाश्रयत्वे कथ प्रमातु प्रात् त्वम् ? १२

उच्यते प्राया नित्यत्वेऽनित्यत्वे च रू विशेषाभा त् अवगतिर्हि प्रमा, तस्या स्मृताच्छादिपूर्विकाया अनि त्य या कू स्थानित्या वा न स्वरूपविषो विद्यते

आत्मा यद्यागन्तुकचित्प्रकाशिवषय स्यात् तदा सहत परार्थश्च स्यात् इन्द्रियान्त करणप्राणादिवदिति छितमाह यदा चेति चैतन्यज्योति स्तच्छव्दार्थ यदा चात्मिन तदुत्पन्न विद्यते तदा नैवमात्मन स्वार्थत्वं संभवतीत्यन्वय तत्र हेतुमाह द्वावेति तस्य सहतत्वस्य भावाभावौ तद्पेक्षा हीति योजना आगन्तुकचित्प्रकाशगम्यस्यानात्मत्वनियमात्

च पारार्थ्यात् तद्विलक्षण आत्मा नित्यचैतन्यखरूप एव सन् सदैवावभासत इत्युपसंहरति—तस्मादिति ११

इदानीं नित्यचैतन्यस्वरूपत्वे प्रमातृतानुपपत्ति श ते—नि ति १ २ जन्यप्रमाश्रयत्वाभावेऽपि प्रमातृत्वव्यपदेश उपपद्यत इति परिहरति उच्यत इत्यादिना

रूपविशेष स्वरूपविशेष समह विवृणोति गतिहीं तत्र

<sup>( )</sup> नैवं ति तदा पाठ टीका सारी

यथा घात्वर्थस्य तिष्ठत्यादे फलस्य गत्यादिपूर्वकस्यानित्य स्यौगतिपूर्वस्य नित्यस्य वा स्वरूपविशेषो नास्तीति तुल्यो व्यपदेशे दृष्ट तिष्ठति मनुष्या , तिष्ठन्ति पर्वता ' इत्यादि तथा नित्यावगतिस्बरूपेऽपि, ममातरि ममातृत्व व्यपदेशो न विरुध्यते फलसामान्यादिति ? ३

अत्राह शिष्य नित्यावगतिस्वरूपस्यात्मनोऽविक्रिय

दृष्टान्तमाह यथे तिष्ठतिर्ह्यचळत्वेऽथें प्रयुज्यते तत्र किंचिद्गतिपूर्वकमे वाचळ भवति यथा जङ्गमजातम् किंचित्त्वचळमेव सदा यथा स्थावरजा तम् उभयत्र तिष्ठतिव्यपदेशेनैव कश्चिद्विशेपोऽवगम्यते तथा प्रमातेति नित्यप्रमाश्चयत्वेऽपि व्यपदेशो न विरुध्यत इत्यर्थ फळसामान्यादिति फळस्वरूपे प्रमाया विशेषाभावादित्यर्थ अयमाशय प्रमाणफळ हि प्रमा सा च चित्प्रकाशरूपा प्रमातृगतेव वक्तव्या अन्यथा विषयगतैत्वे मयेदं विदितमिति स्वात्मनि ज्ञानज्ञेयसंबन्धानुभवानुपपत्ते ज्ञडस्य चा नत करणादे व्यापाराश्चयत्वेऽपि चिदाश्चयत्वायोगात् प्रमातृत्वानुप पत्ते चिदात्मनस्तु कृटस्थत्वात् व्यापारवत्त्वायोगात्मा प्रति कर्तृत्वानुप पत्ते चिदात्मनस्तु कृटस्थत्वात् व्यापारवत्त्वायोगात्मा प्रति कर्तृत्वानुप पत्ते सुख्यया वृत्त्या जडाजडयोरुभयोरिष प्रमातृत्वव्यपदेशायोग्यत्वात्, परस्पराध्यासेन व्यवहारप्रवृत्तिर्मभयोरिष प्रमातृत्वव्यपदेशायोग्यत्वात्, परस्पराध्यासेन व्यवहारप्रवृत्तिर्मभयोत्मने बाह्यविषयेऽपि प्रमातृत्विमिति स्थितौ स्वात्मनि स्वयप्रकाशस्वभावे कुत प्रमातृत्वशङ्कावकाश १ कुतस्तरा मनवभासप्रस १ तस्तमा च प्रमाणापेक्षा १—इति १०३

एव कुटस्थनित्यचैतन्यज्योतिषोऽन्त करणोपाधिसंबन्धप्राप्तमौपाधिकं

<sup>(</sup>१) स्यापूर्वस्य पाठ (२) ँशे न श्चिद्धि पाठ (३) विषयगत-त्वेन पाठ (४) प्रमात्वानु पाठ

त्वात ार्यकरणैर हत्य तक्षादानामिव ास्यादिभि कर्तृत्व नोपपद्यते असहतस्वभावस्य च कार्यकरणोपादानेऽनवस्था प्रसज्ये तक्षादानां तु कार्य रणैर्नित्यमेव सहतत्विमिति वास्याद्युपादाने नानवस्था दिति १४

इ तु अ इतस्वभावस्य रण तुप दने ृत्व नोपपद्यत इति कर मुपादेयम्, तदुप दा मिप विक्रेये े त्कृत्वे रणान र पादेयम्, दुपाद नेऽप्य यदि ि तु स्वात प्रमातृत्वमुपपाद्य इदानीं कर्तृत्वमिप तथैवेति प्रतिपादियितु चोद्यमुद्भाव यति ोति

क्षादीनामिवेति व्यतिरेकदृष्टान्त तक्षा ग्रुवर्धक वासी तदा युधविशेष कस्मान्नोपपद्यत इत्यत आह अ स्वभा स्ये तक्षा दिदृष्टान्त विवृणोति **क्षादाना** त्वे अनवस्था न स्यादिति सबन्ध इतिशब्द शकासमाप्त्यर्थ १४

असहतस्य कर्तृत्वादर्शनात् आत्मनोऽपि सहतत्व सिषाधयिषितम् ? किंवा वस्तुतस्तस्य कर्तृत्वाभाव ? इति वक्तव्यम् तत्राद्य पक्ष आत्मन कूटस्थत्वसाधनेनैवापोहितत्वाद्नवसरदु स्थ इति मत्वा द्वितीयमङ्गीकरोति असहतस्वभा रणानुपादाने ति तिन्त्र्ये कर्तृत्वे सतीत्यर्थ

अय भाव कर्तृत्वं कचित्करणोपादानसाध्यं चित्तु वसान्निध्य मात्रनिबन्धनम् तत्र करणोपादानसाध्ये कर्तृत्वे वस्तुत आत्मन करणो पादानासभवात् कर्तृत्वाभाव पारमार्थिक तथापि छौकिकमायावि वत्तेजसवचात्मन कर्तृत्वप्रतिभासो ायाप्रत्युपस्थापितान्त करणविकारा विवेकादुपपँद्यते द्वितीये तु तक्षाद्यात्मन स्वहस्तादिन्यापारियतृत्वरूपे

<sup>(</sup>१) असहतस्य त - पाठ (२) दुत्पद्यते

्रयेऽ वस्थाऽपरिहार्या स्यादिति न च क्रियैवात्मान कार यति अनिर्वर्तिताया स्वरूपाभावात् अथा यदात्म नमुपेत्य क्रिया कारयतीति चेत् न, अन्यस्य खत सिद्धत्वात्रिषय त्वाद्यनुपपत्ते न ह्यात्मनोऽन्यद्चेतन वस्तु स्वप्नम णक

कर्तत्वे स्वसान्निध्यातिरिक्तस्य करणादेरभाववदात्मनोऽपि सकलकरण साक्षितया सिन्निधिमात्रेणैव कर्तृत्वव्यपदेश उपपद्यते इति परमार्थतो ऽकर्तृत्वम् उपाध्यविवेकात्कर्तृत्वव्यपदेशश्चेति न किंचनावद्यमिति तथाच पारमर्षे सूत्रद्वय कर्ता शास्त्रार्थवत्त्वात् 'यथा च तक्षोभयर्थां " इति च र्ह्यस्वतन्त्र एव करिष्यत्यात्मेति कर्ममीमांस मतमाशक्य प्रत्याह—न किये क्रियाश द किं प्रयत्नवचन तद्याप्यधात्वर्थवचनो वा तत्साध्याऽपूर्ववचनो वा <sup>१</sup> इति विकल्प्याद्यौ प्रत्याह—अनिर्वेर्तिताया इति नहि स्वयमसिद्ध पर साधयतीति न्यायादित्यर्थ तृतीयेऽपि कि तिन्न पाद्य नियोगाख्यमपूर्व विवक्षितम्, उत पूर्वनिर्वृत्त धर्माधर्माख्यम् १ नाद्य पूर्वोक्तदूषणानुवृत्ते न च लिङादिश्रवणसमनन्तर प्रतीयमाना र प्रवर्तयत्यात्मानमिति वाच्यम् प्रतीतिकाले यद्यस्तीतिबुद्धि तदा सिद्ध त्वप्रतीतेर्न कारियतृत्वम् नास्तीति प्रतीतौ वन्ध्यासुतव कारियतृत्वम् साधारणप्रतीतौ च पक्षे निवृत्तिसभवान्न प्रेरकत्वसिद्धिरित्यभिप्रेत्य द्विती यमुत्थापयति थेति यद्प्यन्यत्पूर्वेसिद्धं तद्चेतनं <sup>१</sup> चेतन वा ? आद्ये न प्रेरकत्वसंभव इत्याह—नेत्यादिना आदिशब्दात्प्रेरकत्वप्रह तथा चा त्मनः कर्तृत्वे सति लब्धस्वरूपस्यादृष्टस्य प्रेरकत्वसिद्धि तत्सिद्धावन्यसि ब्रिरित्यन्योन्याश्रय इति भाव द्वितीयं प्रत्याह हीति अदृष्टमचेत नम् आत्मान्यत्वाच्छब्दादिवदित्यर्थ स्वप्रमाणक स्वतं सिद्धमिति

<sup>(</sup>१) सू.२३३३,४

दृष्ट्रम् दादिसर्वमेवावगतिफछावसानप्रत्ययप्रिति सिद्धं स्यात् अवगतिश्चेदात्मनोऽ यस्य स्यात् , सोऽण्यात्मैवासहत स्वार्थ स्यात् न परार्थ न च देहे द्रियविषयाणा ।र्थतामवगंतु वनुमोऽवगत्यवसानप्रत्ययापेक्ष सिद्धिदर्श नात् १ ५ ननु देहस्यावगतौ न श्चित्प्रत्यक्षादिप्रत्यया तर् पे ते १ ६

यावत् अत स्वसत्तास्कृत्यों रात्मसापेक्षस्य कुतस्तत्प्रेरकत्वसम इति भाव । शब्दादीनामात्मसापेक्षसिद्धिकत्व पूँवोंक्तं स्मार्यित ब्दादिस विति एव मीमासकशका निराकृता इदानीं क्षेत्रज्ञातिरिक्तोऽपीश्वरोऽवगत्या श्रय प्रेरकश्चास्तीति नैयायिकशकामपाकुर्वन्नात्मान्यस्याचेतनत्वानुमांने व्य भिचारप्रसिक्तं वारयति—अवगति दिति श्वरो वस्तुत आत्मिभन्नो न भवति अवगत्याश्रयत्वात् प्रत्यगात्मवदित्यनुमानानुगृहीताया अयमात्मा ब्रैह्म इत्यादिश्रुतेरात्मनोऽन्यो न चेतनोऽस्ति स चात्मभूत ईश्वरो देहादिभिरसंहत स्वार्थ स्वतन गे न परतन इति न क्रियाशेष अत आत्मन कर्नृत्वं विश्रममात्रसिद्धमित्यर्थ ईश्वरात्मनो जगत्कर्नृत्वमिप मायाद्वारकमेवेति न कापि कर्नृत्वं परमार्थमिति भाव नन्ववगत्याश्रयत्वा त्रथमसहत्वादि यतो देहादे सहतस्याप्यवगत्याश्रयत्वमस्तीति लोकायतमतमाशक्याह—न ि देहादिर्नावगत्याश्रय अवगम्य गन्तवात् घटादिवदित्यर्थः १ ५

नु कथ देहादेरवगत्यवसानप्रत्ययापेक्षसिद्धिकत्व यावता मनुष्योऽह पत्र्यामि जानामीति स्वसंवेद्यत्वमनुभूयते<sup>१</sup> इति शङ्कते—न न्विति १ ६

<sup>( )</sup> ७ वाक्ये (२) अनुमानेन पा (३) बृ २५ १९

बाढम्, जाग्रत्येव स्यात् मृतिष्ठचुप्तयोस्तु देहस्यापि प्रत्यक्षा देपमाणापेक्षेवे सिद्धि तथैवेन्द्रियाणाम् बाह्या एव हि ब्दादयो देहेन्द्रियाकारपरिणता इति प्रत्यक्षादिपमा णापेक्षेव हि सिद्धि सिद्धिरिति च प्रमाणफल्मवगतिमवो चाम सा चावगति कूटस्था स्वयसिद्धा आत्मज्योति स्वरू पेति च १ ७

अत्राह चोदक अवगति प्रमाणाना फल कूटस्थिन त्यात्मज्योति स्वरूपेति च विप तिषिद्धम् अनुभवमात्रम निकरोति ाढमिति

नायमनुभव स्वनिबन्धन किंतु देहात्मनोरिववेकनिबन्धन इति प्रत्या ययित जाग्रंत्ये स्यादित्यादिना यदि देह स्वयप्रकाशस्वभाव स्यात् तदा स्वसत्ताया प्रमाणनिग्पेक्षस्वभावत्वात्सुपुप्तिमरणावस्थस्यापि प्रमाणानपेक्षसिद्धिकत्वं स्यात्, न चैवमस्ति तस्माद्चेतनो देह इत्यर्थ देह उक्तन्यायमिन्द्रियादावितिदेशित तथेद्दियाणामिति तथा देहवद्प्र माणापेक्षेत्रं सिद्धिरित्यर्थ किंच देहादिग्नात्मा भौतिकत्वाद्राह्मवदि त्याह ह्या एव हीति भूतान्येव प्राह्मप्राह्मकरुणतदायत्वनत्वेन परि णमन्ते उपकार्योपकारकभावेन मिथ सहतानां समानयोनित्वनियमा दिति भाव ननु सिद्धिरिति निष्पत्तिक्चयते सा न प्रत्यक्षाद्यपेक्षेति तत्राह सिद्धिरिति चित देहाकारपरिणतेषु भूतेषु मदशक्तियद्वगित रूपचते इति तस्या अपि भौतिकत्वमविशिष्टमिति किंग्यतिकशङ्कामपा क्रिन्नवगतिस्वरूपमाह सा चेति इति चावोचामेत्यनुषद्ध १ ७ अवगते कृटस्थत्वे तस्या फल्टल्यपिद्धिविरोध श ते अत्राहित

<sup>(</sup>१) जामत्ये व पाठ (२) पेक्षयेव पाठ

इत्युक्तवन्तमा न विम तिषिद्धम् कथ तेहि १ क्रूटस्थ नित्यापि ती मत्यक्षादिमत्यया ते छक्ष्यते ताद्ध्यात् मत्य क्षादिमत्ययस्य अनित्यत्वे, अनित्येव भवति तेन मम णाना फल्लमित्युपचयते १ ८

यद्येवं भगवन्, कू स्थनित्यावगतिर त्मज्योति स्वरूपैव स्वयसिद्धा, आत्मनि पमा निरपेक्षत्वात् तते ऽन्यदचे

कार्यरूपाया अप्यवगते कार्यत्वं कृपाकाशकार्यत्ववदुपचर्यत इति न फल्लवप्रसिद्धिविरोध इति परिहरति त्युक्तवन हि िषिद्धः ि उपचारनिमित्तं पृच्छति हीं उत्तरमाह कृटस्थेति ताद्थ्यादिति प्रत्यक्षादिप्रत्ययस्य बुद्धिवृत्तेर्विषयसंसृष्टतयावगत्यभिन्य क्तर्यथेत्वादित्यर्थ तदेव कृटस्थावगतिरूपे आत्मिन प्रमातृत्व कर्तृत्व फल्लव च कल्पनामात्रमित्युपपादितम् सहतस्य च देहादेर्विषयपर्यन्तस्य पारार्थ्य जाड्य पराधीनसिद्धिकत्व चोक्तम् १८

इदानीमेवमात्मानात्मनोरवगिमतं तत्त्वमवगम्य शिष्य स्वावगतमर्थं गुरु प्रति निवेद्यन्नद्वैतत्वमात्मन सभावियतुं द्वैतस्य मृषात्व प्रकटयति यद्येवं भगचिन्नत्यादिना

हे भगवन् यद्येव प्रत्यगात्मतत्त्व क्रूटस्थत्वादिविशेषणावगत्यात्मक तिर्हि न प्रमातृत्वादिधर्मकं यत अत प्रमाणनिरपेक्षत्वात् परमार्थत प्रमातुरभावे प्रमाणस्याप्यभावात् तिन्नरपेक्षसिद्धिकम् तत प्रत्यगात्मनो ऽन्यदचेतनं परस्परोपकार्योपकारकभावेन सहत्य व्यवहारप्रवर्तकत्वात्परार्थं चेतनार्थं चैतनयप्रतिभासमात्र सिद्धं स्वप्रदृष्टवद्नृतमित्यर्थं ननु सुखदु

<sup>(</sup>१) तर्हि अवगते फलल्बम् <sup>१</sup> तत्त्वोपचारात् कू **ि** पाठः (२) चैतन्यार्थ पाठ

सहत्यकारित्वात्परार्थम् येन च सुखदु खमोहहेतुप्रत्ययावग तिरूपेण पारार्थ्य तेनैव स्वरूपेणानात्मनोऽस्तित्व, नान्येन रूपान्तरेण अतो नास्तित्वमेव परमार्थत यथाहि छोके र ज्जुसपेमराच्युदकादाना तद्वगतिव्यतिरेकेणाभावो दृष्ट एव जाग्रत्स्वमद्वेतभ वस्यापि तद्वगति यतिरेकेणाभावो युक्त एवमेव परमार्थत, भगवन् अवगतेरात्मज्योतिषो नैरन्तर्थभा वात्कृटस्थनित्यताऽद्वेतभावश्च सर्वप्रत्ययमेदे व यभिचारात्

खमोहान्वयित्वेन दृश्यस्य सत्त्वर जस्तमोरूपप्रकृतिकार्यत्वावगमात्कथमनृत त्विमिति साख्यशङ्कामपाकरोति ये चेि येन दृश्यमानाकारेण सुख दुःखमोहहेतुप्रत्ययावगतिरूपेण जड परार्थ भोक्तृशेषवत् प्रतीयते तेनैव रूपेणानात्मनः—स्वस्य दृश्यस्येति यावत् अस्तित्वं सद्भाव नाम्येन मत्त्वाचात्मना रूपान्तरेण तत्र प्रमाणाभावान् अत परमार्थनो नास्तित्व मेव दृश्यस्येत्यर्थ किंच विमत जायत्स्वप्रावस्य दृश्य नावगतिव्यतिरे केण कचिदपि परमार्थसत् दृश्यत्वाज्जडत्वाद्वा रज्जुसर्पादिवदित्याह् यथा हीति एव दृश्यस्य सापेक्षत्वेन मायामयत्वे सभाविते द्रपृतत्त्वमद्वैत मनुभवारूढ मम सवृत्तमित्याह—एवमेवेति एव मनीत्यर्थ े नैरन्तर्थ भावादेवेत्येवकारो योज्यः अथवा—यथा द्वैतस्य दृश्यस्य तेन रूपेण परमार्थ तोऽसत्त्वमनुभूयते मया एवमेव भगवन् अवगत्यात्मकस्य प्रत्यकप्रकाशस्य क्टस्थनित्यता, अद्वैतभावश्च मयानुभूयत इत्यध्याहार कूटस्थनित्यताया स्यासंभवादित्यर्थ अद्वैतभावे हेतुमाह त्ययेति न्यावर्तमानेषु प्रत्ययेष्वव्यावृत्तेरित्यर्थ ननु कुसुमेषु सूत्रवदृव्यावृत्तावप्यवगत्यात्मनो

<sup>(</sup>१) ह्रपेणात्मन पाठ

प्रत्ययभेदाश्चावग तं व्यभिचरा त यथा स्वमे नालपाताद्या ारेभदरूपा प्रत्ययास्तद्वगात यभिचर त परमार्थतो न स तात्युच्यन्ते एवं जा त्यपि नालपात दिप्रत्ययभेदा ामेवा वगात व्यभिचरन्तोऽसत्यरूपा भा तुमह न्त तस्याश्चावगते रन्योऽवगन्ता नास्ताति न स्वेन स्वरूपेण स्वयमुपादातु ह तु वा यते अन्यस्य च भावात् ९ थै ति एषाऽविद्या, य न्नि त्त ससारो जा तस्व

नाद्वेतत्वसिद्धि प्रत्ययाना कुसुमवद्वस्थितत्वात् इत्याशंक्यावगतिच्या वृत्तानामज्ञातसत्त्वे मानाभावा मे मित्यभिप्रेत्याह त्ययभेदास्त्विति विमता जाग्रत्प्रत्यया परमार्थतो न विद्य ते चैतन्यप्रकाश यभिचारि त्वान् ये एव त एव यथा स्वप्नप्रत्यया , तथाचेमे तस्मात्त्रथेति समुद्रायार्थ द्वैतस्य मिथ्यात्वे तस्य दृश्यत्व यभिचारित्व च कारणमुक्त तचैत यसक्षे आत्मिन नास्तीत्यात्मन सत्यत्व कृटस्थत्विनत्यत्व स्वप्नका शत्व च सिद्धमित्याह स्याश्चावगतेरि योऽवगन्ता स एवात्मेति स्थितेरवगन्तुरवगम्यमानत्वाभावाद्वगम्यमानस्य चानात्मत्वादात्मा स्वत परतो वा नोपादेय न हेयश्च, अ यस्य चाभावात्पूर्णोऽह त्वत्प्रसादादि दानीमस्मीति शेष १०९

एव शिष्येणोक्तं गुरुरनुजानाति थैवेति

प्रकरणोपक्रमे पृष्ट विद्याऽविद्यास्वरूप तद्विभाग सप्रपश्चमुपपादितमुप सहरति पषाऽविद्येत्यादिना यन्निमित्त ससारो जाप्रत्स्वप्रलक्षण एषा ऽविद्येत्यन्वय विद्या वेदा तमहावाक्यजन्यप्रत्ययाभि यक्तक्रूटस्थात्मप्रका

<sup>(</sup>१) मेदास्ववगतिं टीकानुसारी पाठ (२) गतिस्वरूप पाठ (३) स्तुर स्वामेवा पाठ

क्षण तस्या अविद्याया विद्या निवर्तिका इत्येवं त्वमभय मौप्तोसि नातः पर जाग्रत्स्वमदु खमनुभविष्यसि ससार दु ख न्मुक्तोऽसीति ११ अ मिति

इति श्रीअवगतिप्रकरणम् २

#### परिसंख्यानप्रकरणम्

मुमुक्षूणामुपात्तपुण्यापु यक्षपणपराणामपूर्वोतुपचयार्थिनां शक्ष्पेत्यर्थ एषा च विद्या तवेदानीं सवृत्तेति कृतकृत्यस्त्विमिति शिष्यं प्रत्याह गुरु त्येविमिति ११०

गुरुणोक्तं शिष्योऽप्यनुमनुते अमितीति इतिझव्द प्रकरणसम्मित्र चोतनार्थ १११

इति कृटस्थाद्रयात्मयोधनामक प्रकरण विवृतम् २

#### परिसख्यान रणम्

यथोक्तिविद्यावत कृतकृत्यत्वात्र किंचिद्विधितोऽनुष्टेयमस्तीत्युपपादितम् तत्र यद्येवं विज्ञानवतामपि केषांचिद्धेददर्शनवासनावशाक्षिर्वातस्थप्रदीपक- त्रिश्चलं विज्ञानं न भवति तदा तेषा ज्ञानदाढ्यीय परिसख्यान नाम वक्ष्यमाणमनुचिन्तनमनुष्टेयमुपदेष्टुमारभते सुमुक्ष्रूणाित्यादिना

मुमुद्धूणा परममुपशमिन्छतामित्यर्थ अविद्यामृळकत्वात्कर्मणां तन्नि वृत्तिमन्तरेणात्यन्तिकनिवृत्त्यसंभवात् पूर्वोपार्जितकर्माच्छेदोऽपूर्वकर्मानु पजनिश्चाविद्यानिवृत्त्यैवोपपत्स्यते इत्यविद्यानिवृत्तिद्वारा तदुभयमिच्छ-

<sup>(</sup>१) प्राप्नोषि पाठ (२) र्थाना थिन —पाठौ (३) नुमन्यते पाठ

परि ख्यान दमुच्यते अविद्याहेतवे दोषा । ज्ञान काय प्र त्तिहेतवक पृष्टत्तेश्चे निष्टमिश्रफलानि म युपचीयन्ते इति तन्मोक्षार्थम् ११२

त्र दस्पर्शस्त्रपरसगन्धाना विषयाण श्रो देग्र त्व त्, स्वात नि परेषु वा विज्ञान भाव ,ेषामेव रिणताना ब्रोष्टादानाम् श्रोत्रादिद्वारैश्च ज्ञ य ते येन च ायन्ते

ामित्युत्तरिवशेषणद्वयस्यार्थ परिसख्यानानुष्ठानप्रयोजनमाह—अवि हेतव ि अविद्या हेतुर्निदान ये ा ते था दोषा रागद्वेषाद्य ते च वागादीना व्यापारोत्पत्तिहेतव तद्यापार द्विविध कर्मजातं शास्त्रीयं स्वाभाविक च देवतिर्यङ्मनुष्यत्वप्रापकमुपचीयते इति यत अतस्तन्मो स्राथमविद्यारागादिनिबन्धनकर्मतत्फलासङ्गनिवृत्त्यर्थ परिसख्यान कार्य मित्यर्थ ११२

परिसख्यानप्रकार सोपस्करं निरूपयति त्रेत्यादिना

त्र प्रथममात्मानमनात्मभ्यो विविच्यानुसद्धीतेत्युपिद्श द्विवेकप्र कारमाह राज्य रोत्यादिना विषयत्वे हेतु गोत्रादिशाह्यत्वादिति स्वात नि शब्दादि वरूपे परेषु वा घटादिषु विज्ञानाभा गे विज्ञानुत्वाभा वश्चैतन्याभावो वा निश्चित यथा छोष्टादीनां विषयाणां तथा तेषामेव शब्दादीनां भूतसूक्ष्म णा परिणताना देहाद्याकारतामापन्नाना यथोक्तवि ज्ञानाभा गे निश्चीयत ति योजना विमता देहाद्यो न चेतनावन्त विज्ञानकर्मत्वात् छोष्टादिवदित्यर्थ हेत्वसिद्धि परिहरति श्रोत्र द्वाति ज्ञायन्ते देहाद्याकारपरिणता शब्दादय इति शेष एव देहेन्द्रियमनोबु

<sup>(</sup>१) लसङ्ग पाठ

स विज्ञाद्वैत्वादतज्जाताय ते हि शब्दाद्योऽन्योन्यससर्गित्वा ज्जन्मद्रद्धिविपरिणामापक्षयनाशसंयोगवियोगाविभावतिरोभाव विकारविकारिक्षेत्रवीजाद्यनेकधर्माण सामान्येन च सुख दु खाद्यनेककर्माण. तद्वि ातृत्वादेव से विज्ञाता सर्वशब्दादि धर्मविळक्षण . १३

़ तत्र शब्दादिभिरुपलभ्यमानै पाड्यमानो विद्व नेव परि सचक्षीत ११४

द्धिप्राणाहकारपर्वन्तस्य साक्ष्यस्यानात्मतया हेयत्वमुपिद्द्य अवशिष्टमहेय मनुपादेयं च साक्षिणमात्मान द्र्शयित येन चेति अतज्ञातीयो भूतसं घातिवरुक्षणस्वभाव इत्यर्थ विरुक्षणस्वभावत्वमेव प्रकटियतु विषयस्वभा वमुपन्यस्यित—ते हित्यादिना जन्मप्रह्णादेव तद् तरास्तित्व गृहीत द्रष्टेच्यम् जन्माद्य षद् भावाना स्वरूपिनवन्धना विकारा सयोग वियोगो पुत्राचनुवन्धनिवन्धनौ आविर्भावितरोभावश्वद्यायगन्तुकप्रकाश विषयत्या जहत्वचोतकौ द्र्शनाद्र्शने आविर्भावाित्शब्दार्थ विकारिय कारीति व्रणगण्डविस्फोटकाद्यवस्थोच्यते द्वेत्रवीजेति स्वीपुप्रशृद्धस्यात्मकपरि णामभेद उक्त आदिपदादनुक्तावान्तरभेद्पह् एवविधानेकश्मवन्त इत्यर्थ सामान्येनेति शब्दायनुभवे सति सुखदु समोहरागानुत्पक्तिः प्रसिद्धेत्यर्थ कर्मशब्द कार्यवचन शब्दादिविपयतद्वस्थासाक्षिणस्तद्वि-रुक्षणस्वभावत्वमाह तािद्वज्ञातृत्वादेवेति ११३

एव साक्षिसाक्ष्यान्वयव्यतिरेकाभ्यायात्मानात्मानौ विविच्य, आत्मान मेव शुद्ध अह ब्रह्मास्मि इत्यनवरतमनुचिन्तयतो यदाऽन्यप्रयुक्तशब्दासुप

<sup>(</sup>१) स ज्ञातृत्वात् पाठ (२) व तद्विज्ञाता पाठ (३) भावा स्वद्ध पनिबन्धनादिविकारा पाठ (४) विभागी पाठ

श दस्तु ध्वनि । यमात्रेण वि धर्भेवा षड्जादिभि त्रिये स्तुत्यादि भिरिष्टेरनि<sup>े</sup>श्च सत्यबाभत्सपरिभवाक्रोशादि भिर्वचनैर्वो मा दक्स्वभावमससर्गिणमविक्रियमचलमनिधनम भयमत्यन्त क्ष्म विषय गे चरा त्य स्प्रन्ड नैवाईति असस र्गित्वादेव मैम अत एव न श दिनामित्ता हानिष्टेद्धिर्वा अतो iं किं करिष्य ते स्तु तेनि दादि पेयाप्रियत्वादिछक्षण द <sup>?</sup> अवि नि हि श द्मात्मत्वेन गत पिय श दो वर्धयेत, अपि यश्च क्षपयेत् अविवेकित्व त नतु मम विवेकिनो बालाग्रमात्र प कर्तुमुत्सहते इति एवमेव स्पर्शसामा येन तद्विशेषेश्र शीते णमृदुकर्कशादिङ रोद्रश्लादिलक्षणैश्वापियै प्रियैश्व केश्रिच रारसमवायिभिबाह्य गन्तुक निमित्तेश्र न मम काचिद्वि क्रिय दृद्धिहानिलक्षणा अस्पर्शत्वात्क्रियते यो इव मु यातादिभि तथा रूपसामा येन तद्विशेषेश्च प्रियापिये स्त्रान्य ना दिलक्षणैररूपत्वाचा मम ाचिद्धानि द्विवी क्रियते रस ामान्येन तद्विशेषेश्च निया निये मधुर छछ कटु स्रम्भनिमित्तविक्षेप उपस्थितो भवति तदाऽव<u>ं</u>कृपानैष्ठुर्यादिविकारोद्भवभय परिहारायानुचिन्तनीयमुपदिशति दादिभिरि ११४ उक्तमेव विषयं विभज्य युत्पाद्यति द्सिवाति ध्वनिरव्यक्तवर्णविशेषो नाद्मात्र इत्यर्थ विशेषयर्पैरित्यस्य व्याख्या ड् ादिभिरित्यादि मा दक्स्वभावम् इत्यस्य विवरणार्थानि विशेष

<sup>(</sup>৭) मा पाठ (২) यत पाठ (३) व्वलक्ष्मग नाउ (४) दाऽकृपा पाठ

ति षायेर्मूढबुद्धिभ परि हीते अरसात्मकस्य मम न काचिद्धानिद्यद्धिर्वा क्रियते तथा ग धसामान्येन तद्विशेषेश्व प्रियाप्रिये पु पाद्यनुरुपनादिन्नक्षणेरगन्धात्मकस्य न मम काचिद्ध निर्देद्धिर्वा क्रियते, ''अश्च दमस्पर्शमरूपमव्यय तथा उरस नित्यमग धवच यत् " इति श्चुते . १५

किंच य ए बाह्या सुन्दादय ते शरीराकारेण स्थिता तद्भाइकेश्व श्रोत्राद्याकारे अ त करणद्वयतद्विषयाका रेण च अन्योन्यससर्गित्वात्सह त्वाच विक्रयासु ैव सति विदुषो न मम कश्चिच्छत्रुर्मित्रसुदासाने वाऽस्ति तत्र

णान्यससर्गिणमित्यादीनि उत्सहत इति इत्यत्र परिसंचक्षीत ' इत्यतुपङ्क ' किंच य एव इत्यत प्राक्तनो प्रन्थ स्पष्टार्थ ११५

एव तावच्छव्दस्पर्शस्परसगन्धे सामान्यविशेषस्पैने हानिवृद्धिर्वा ममेति तैरनभिभवमनुचिन्तनीयमभिधाय इदानीं शब्दायनुभवमनुचिन्तनीयं दर्श यति किं य एवेति

य एव शरीरेन्द्रियाकारे परिणम्य सस्थिता, त एवान्त करणद्भयति पयसुखदु । द्यात्मना च परिणमन्ते इत्यध्याहार तत्र हेतुद्भयमाह—अ न्ये न्येति सर्विव यासु सहतत्वात्संभूयकारित्वादित्यर्थ तत किमि त्यत आह—तत्रे ित भूतभौतिकानामेव सिक्रयत्वे सित विदुषो मम सर्विविकारिवकारिसंघातसाक्षिणो निर्विकारस्य न कश्चिन्छंत्रुत्वादि विद्यत इति चिन्तयेत् यदि कश्चिन्मिध्याज्ञाननिमित्तादेहाभिमानान म

<sup>(</sup>१) उ३१५ (२) तत्परिमाणरूपैस्तद्गा कैश्व पाठ (३) बुद्धिमनसी (४) तेषामन्योन्य पाठ (५) ११६ वाक्यारम्भे (६) शब्दादि —पाठ

यदि श्रित् मिथ्याज्ञाना भिमानेन प्रिय प्रिय वा प्रयुष्ठिते । फललक्षण मृषेव प्रयुष्ठ ते तस्याविषयत्वान अन्यक्तोऽ मिचन्त्योऽयम् इति स्मृते था वेषा प नामिप भूताना विकार्य अविषयत्वात् 'अच्छेचोऽयम दा ेऽप्रम् " इति स्मृ याऽपि क्षरीरे न्द्रिय स्थान त्र मुपलक्ष्य द्वक्ता विपरीतान च या प्रयादिप्रयुष्ठ , ज्ञा च धमीधमीदिमा तेषामेव, न तु मय्यजरेऽमृतेऽभेषे नैन कृताकृते तपत ' " न वधते ने न य न ", वाह्याभ्यन्तरों ज " ' न लि ये लोकदु खेन ह्या "

इत्यादिश्रुतिभ्य' अनात्मवस्तुनश्चाऽसत्त्व परमो हेतु: आत्म नश्चाद्वयत्वे, यस्यासत्त्वात् यानि सर्वो युपनिपद्वाक्यानि वि स्तर्शः सम क्षितव्यानि समीक्षितव्यानीति ११६

इति श्रीमत्परसहसपरित्राजकाचार्यश्रीसन्छंकरसमः।त्रृज्य पादकृतौ सकछवेदोपनिषत्सारोपदेशसाहरूया गद्यब ध समाप्त

सर्वात्मत्वान्ममेति चिन्तयेदित्याह अनात्मवस्तुनश्चेति छुतस्तस्यासस्व मित्यत्र हेतुमाह आत्म श्चेति आत्मनश्चाद्वयत्वे प्रामाणिके सति तद्वि रुद्धस्य द्वयस्यासस्वादित्यर्थे उक्तार्यसाधक प्रमाणमप्यनुशीलनीयमित्याह ानी ब्रह्मविद्याप्रतिपादकानि सर्वाणि वेदान्तवाक्यानि विस्तरशो बहुशाखोपसंहारेण पुन पुनरालोचनीथानीत्थर्थे द्विकक्तिग्यवन्धसमा प्रिद्योतनार्थो ११६

इति परिसल्यानप्रकरण तृतीय विद्यतम् ३
जपदेशसाहरूया सद्भद्यव धो यथामित
व्याख्यातो रामतीर्थेन भक्तया स्वज्ञानसिद्धये
इति श्रीमन्छकराचार्यक्रतोपदेशसाहरूया गद्यभागस्य पदयोजनिका नाम

टीका श्रीकृष्णतीर्थशिष्यश्रीरा तीर्थविरचिता समाप्ता

<sup>(</sup>१) असत्त्वादिति परमो हेतु पाठ (२) अद्वयत्विव याणि द्वयस्य ैतस्य वा पाठ

# आ च्छङ्कराचार्यप्रणीता उपदेशसाहस्री

#### पद्मप्र घ

१ उपोद्धातप्रकरणम् चैतन्य सर्वेग सर्वे सर्वभृतगुह यम् यत्सर्वेविषय तीत तस्मै वैविदे न

श्रीगणेशाय नम

यत्राध्यस्तिमद् सर्व मेयमात्राद्यविद्यया भाति नो भाति यज्ज्ञानात्तदस्मि ब्रह्म चित्सुखम्

तदेवं सर्वोपनिषद्र्थसारसंप्रहं गद्यबन्धप्रव धेन संक्षेपतो युक्त्योपदिइय पुनरप्युक्तमेवार्थजात पद्यब धप्रबन्धेन सोपस्कर विस्तरेणोपदेष्टुकामो भग वान् भाष्यकार पद्यप्र थारम्भे प्रन्थप्रतिपाद्यपरदेवतानमस्काररूप म ल कृत शिष्यशिक्षार्थ क्षोकेनोपनिवज्ञाति े यमिति

तस्मै सा ान्यत प्रैसिद्धाय नम प्रह्वीभावो भूयादित्यर्थ तस्य विशेषिज्ञासाया छक्षणमाह विद ति सर्वे वेत्तीति वेवित् तस्मै सर्वेशब्देन भूत भवद्भविष्यदित्येतदात्मकं जगदुच्यते त्सर्वे सर्वोवस्थ सर्वेदा सितृवत्सिनिधिसत्तामात्रेण प्रकाशयत्सर्वेवित् नहीदं जड स-त्तास्कृत्यों स्वतन्त्र भवति अतो यद्धीनसत्तास्कृतिमदिदं तद्सि सर्वज्ञ

सर्ववित्सर्वाश्रय इति तटस्थलक्षण सिद्धं भवतीति भाव एव जगत्प्रवृत्ति स्थितिसंहार नियामकत्वेन सन्मात्रतया ताटर्थ्येन लक्षितस्य स्वरूपलक्षणं वदन्—सर्वविषयवेदनाश्र तया सर्ववित्त्वम्—इति वैशेषिकादिमताशङ्कां वारयति चैतन्यमिति यचैतन्य चितिस्वभावं ज्ञानस्वरूप तस्मै—इति यत्तच्छब्दयो सबन्ध विज्ञानमान द श्रेह्म । सत्य ज्ञानमनन्त श्रेह्म । इत्यादिश्रुतिभ्य नह्यचित्स्वभावस्य चिद्धर्मकता युज्यते न खल्वनुष्ण स्वभावक जलमुष्णत्वधर्मक भवतीति भाव चिदेकरसस्यापि सर्वज्ञत्वं मायोपाधिकं व्यावहारिकमित्यनवद्यम्

ननु चेतनोऽणुपरिमाण इत्येकदेशिन मध्यमपरिमाण इति दिगम्बरा मन्यन्ते—अतस्तस्य सर्वविषयसंसर्गामावे कथ सर्वज्ञत्वम् १ प्रकाशो हि सावित्रादि स्वससृष्ट एव प्रकाशन्यवहारहेतु नासंसृष्टे विषये इत्यत आह—सर्वगमिति नित्यं विमुं सर्वगतम् , आकाशवत्सर्वगत नित्यं स पर्यगाच्छुक्रम् इत्यादिश्चितिवेगेधान् अणुपरिमाणत्वादि कल्पनानवकाश इति उत्कान्त्यादेखिङ्गोपाधिकत्वश्रवणान् न तेन स्वाभा विकविमुत्वार्थकश्चितिवाध इति दिक्

ननु सर्वगमित्युक्ते—सर्वमन्यत् तद्गतः च झान्यत् इति तस्य वस्तु परिच्छेदप्रतिभासात् सांख्यादिवादिमतवत् सजातीयविजातीयभेदवस्वं प्राप्तमित्यत आह्—सर्वमिति व खिल्वदं झां इद सर्व यदय मात्माँ आत्मैवदं सर्वम् द्रत्यादिश्चतेरित्यर्थ अनेन सर्वोपादानत्व मुक्तम् उपादान हि स्वकार्यं सर्व व्याप्तव्यापक भवति नानुपादानम् द्रियेकदेशेन सस्रुज्यमानमव्यापकमेव भवति—इत्यतः सर्वोपादानत्वा

<sup>(</sup>१) ३९ २८ (२) ते २१ (३) मुं ११६ (४) (५) ई ८ (६) उ३१४१ (७) २४६., ४५ (८) ७२५२ (९) तद्वदेकदेशेन—पाठ

सर्वमित्यभिप्राय सर्वात्मकमिप ब्रह्म जी ाद्यावृत्त जीवस्य ब्रह्मणो मिन्नत्वात् नह्यसंसारिसंसारिभावेन विरुद्धधर्मवतोरैक्यं सभवित दृह् नतुहिनविद्त्यत आह वभूत शित सर्वभूताना स्थावरजङ्ग माना गुहासु बुद्धिषु शेत इति सर्वभूतगुहाशयम्- गृहा अस्या ज्ञान यज्ञातृपदार्थो इति गुहा बुद्धि —गृह्ते सवरणार्थस्य तोरिद रूपम् सर्वप्राणिबुद्धधन्त साक्षितया निर्विकार वर्तत इत्यर्थ थाच श्रुति यो वेद निहित गुहाया परमे व्योमन् हृद्धन ज्योति पुरुष स वा एष आत्मा हृदि तस्यैतदेव निरुक्त हृद्यम् इत्याद्या तथाच तत्स्रृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् १ इत्यादिना स्रष्टुरेव णो जीवरूपेण प्रवेशश्रवणात् अयमात्मा ब्रह्में १ इत्यादिना स्रष्टुरेव णो जीवरूपेण प्रवेशश्रवणात् अयमात्मा ब्रह्में १ इत्यादिना स्रष्टुरेव णो जीवरूपेण प्रवेशश्रवणात् अयमात्मा ब्रह्में १ इत्यादितादात्म्यश्रुतेश्च न ह्मणोऽन्यो जीव इत्यव धार्यते विरुद्धधर्मसंसर्गप्रतिभासस्तूपाधिनिव धन न स्वरूपनिवन्धन इति भाव एतेन जीवो नाम ह्मणोंऽश विकारो वा स्वतन्त्रं एव वा इति भेदाभेद भेदवादिपक्षा निराकृता वेदित या

ननु सर्वभूतगुहाशयत्वे ब्रह्मणो मानसवेद्यत्व स्यात् तथा सर्व त्मत्वे प्रपश्चात्मत्वप्राप्तिरिति शङ्कायामाह यत् विविषय तिमिति सर्वमिव द्यातत्कार्यात्मकं विषयमतीत्य व्यवस्थितमित्यक्षरार्थ माया प्रकृति विद्यानमायिनं तु महेश्वरम् १ इत्यादिश्चते परमेश्वराधिष्ठितमायाविवर्तत्वाव गमात् सर्वस्य मायायाश्चानिवचनीयत्वात् परमार्थतं किमपि ब्रह्मणो मि वस्त्वस्य मायायाश्चानिवचनीयत्वात् परमार्थतं किमपि ब्रह्मणो मि वस्त्वस्ति तथा सर्वोन्त करणतत्प्रचारसाक्षिणो न मानसवेद्यत्वं संभाव्यते नहि मिथ्यादृष्टिगृहीतेन मरीच्युद्कादिना भूम्यादि उद्कादि मत्परमार्थतो भवति । काष्ठेनाग्नि प्रकाश्यते द्द्यते वा अतो युक्त

<sup>(</sup>१) ते २१(२) । ८३३(३) रे २६(४) ुड २**९१९ (५)** एवेति भेदा पाठ (६) ४१ () परमार्थ पाठ (८) वस्त्विति तथा तत्स पाठ

# समापय्य क्रिया सर्वी दाराग्याचा वर्विका ब्रह्मविद्यामथेदानीं कु वेद प्रचक्रमें २

सर्वविषयातीतत्विमिति भाव तथाच श्रुति नेति नेतिं ' नेह नानास्ति किंचैन , यतो वाचो निवर्त ते अप्राप्य मनसा सहै ' इत्याद्या अत्र चैतन्यिमित्यादिविशेषणत्रय तत्त्वपदार्थसाधारण सर्वभूतगुहाशयमिति च चुद्धचादिसाक्षी त्वपदार्थ उक्त सर्ववित्पदेन तत्पद्वाच्य ब्रह्मोच्यते सर्व विषयातीतिमिति तत्पद्छक्ष्यमुक्तम् यत्तच्छब्दयो सामानाधिकरण्यादे कार्थवृत्तित्वे सित तत्त्वपदार्थयोगैक्यमस्वण्डवाक्यार्थस्तात्पर्ववृत्त्या प्रतिपा दितो भवति तदेवं मङ्गळाचरणव्याजेन देदान्तशास्त्रीयविषयात्यवृत्वन्यो ऽप्यत्र प्रपश्चितोऽस्य तत्प्रकरणत्वद्योतनाय तथाहि उक्तवाक्यार्थो विषय चैतन्य सर्वविषयातीतिमिति च चिदात्मन सर्वानर्थसम्पर्शत्वा भावोक्ते अशेषानर्थनिवृत्त्युपछित निगतिशयानन्दाविभीवात्मक ब्रह्मैव प्रयोजनमुक्तम् अर्थात्तत्कामोऽधिकारी सूचित एव भवति उक्तविशेष णाना वेदान्तेष्वेव प्रसिद्धे शास्त्रब्रह्मणो प्रतिपाद्यप्रतिपादक्रमाव संबन्धो ध्वनितं इति १

एव देवतानमस्कार्ज्याजेन वेदान्तप्रतिपाद्यपरदेवतातत्त्रमुपक्षिप्तम् इदानीं वेदान्ताना तत्परत्व प्रतिपादियतु कर्भकाण्डनिर्धृत्तमर्थमनृद्य तेन ज्ञानकाण्डाख्यवेदान्ताना सगतिमभिद्धानस्तेपामगतार्थत्वमनन्यरोपत्वं च तावदाह—समापञ्चेति

वेद इदानीं ब्रह्मविद्यां वक्तु प्रचक्रमे इत्यन्वय इदानीमिति जिज्ञा गो पस्थितिसमय उक्त अथेति जिज्ञासाप्रवृत्तिप्रयोजकहेतुसाधनचतुष्ट सपत्त्यान तर्थमुच्यते तथाच विवेकवैराग्यशमादिसाधनसपन्नस्य मुमुक्षो

<sup>(</sup>१) बृ २३६ (२) उ४४ १९ (३) ते उ२४ (४) त १ पाठ (५) वेदाना पाठ

मोंक्षसाधनब्रह्मविद्यां साक्षात्प्रतिपाद्यितुं ानका डात्मको वेद प्रवर्तत इत्यर्थे कुतोऽस्य साधनसंपत्तिरित्यपेक्षाया कर्मका डोक्तकर्मानुष्टानज नितबुद्धिशुद्धित स्त्यभिप्रेत्याह । प येत्यर्धेन दारा न्याधानपूर्विका इति विहितिक्रियामात्रोपलक्षणम् नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तोपासनारूपा सर्वाश्रमप्रयुक्ता विधिविहिता सर्वा किया समापय्य समाप्ति प्रापय्य कर्मकाण्डात्मनानुष्ठेयकर्माणि प्रतिपाद्य स्थितो वेट इति सबन्ध अय भाव वेदो हि स्वत प्रमाणभूत सर्वार्थप्रकाशको नित्यनिरतिशयपुरु षार्थमर्थयमानस्य तदुपाय मृगयत सर्वोत्साह प्रयतसानस्यापि तमलभमा न ताद्दक्पुरुषार्थसाधन प्रत्यक्षादिभिरनवगम्यमानसुपदेष्टु प्रवर्तते नित्य निरतिशयपुर ार्थश्च मोक्ष एव नान्य इति मोक्षोपायप्रतिपादने वेदता त्पर्यमवगम्यते श्रुतिस्मृती चात्र भवत सर्वे वेदा यत्पद्मामनन्ति , सर्वे वेदा यत्रैक भवन्ति स मानसीन आत्मा जनानाम् इति वेदैश्च सर्वेरहमेव वेद्यं इति च मोक्षसाधन च साक्षादात्मतत्त्वज्ञानमेव तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पन्था विद्यतेऽयनार्ये इति श्चते तच नाशुद्धान्त करणस्योपदेष्टुं युक्त तस्य तद्ग्रहणसामर्थ्याभावात् श्रुतिश्च भव ति नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहित नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात् इति अतस्तस्य ज्ञानोत्पत्तिप्रतिबन्धकदुरितक्ष्यार्थानि नित्यानि कर्माणि प्रथम विद्यन्ते तानि च सयोगरूपचोद्नासमाख्यानाम विशेषेण सर्वशास्त्राप्तययन्यायेनेतिकर्तव्याङ्गकलापपरिमाणाधिकारिविशे षोक्तिपूर्वकमनुष्ठापयति धर्मेण पापमपनुदत्ति न कर्म लिप्यते नरे , अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा इत्यादिश्चतेर्द्धीरतक्ष्य एव धर्मानुष्ठानस्य पर प्रयो

<sup>(</sup>१) २ १५ (२) अ ३ ११ १ (३) म शि १५ १५ (४) ३ ८ (५) कड २ २४ (६) निधत्ते पाठ (७) ै.. सू २ ४ ९, ८ ३२ (८) । उ ७९ (९) ई , ११

# कर्माणि देइयोगार्थ देइयोगे पियापिये ध्रुवे स्याता तो रागो द्वेषश्चेत्र तत क्रिया ३

जन परम्परया परमपुरुवार्थोपयोगित्वात् नतु कर्मणा पितृलोकै इत्याद्युक्त पितृलोकादि प्रयोजनम् तस्य क्षयादिदोपदुष्टतया हेयत्वात् आनुषङ्गिक हि तत्कर्मफल भवति भवद्पि नेदं चित्तशुद्धिप्रतिवन्धकम् जदुक्त रे राचार्ये

> नित्येषु शुद्धिप्राधान्याद्रोगोऽप्यप्रतिवन्यक भोग भङ्गुरमीक्ष्य(क्ष)न्ते बुद्धिशुद्धिस्तु रोचते रित

काम्याभिचारादिकर्मविधान तु पुरुषवशीकरणेन स्वाभाविकप्रवृत्तिनि वारणार्थमित्येषा दिक् तथाच चित्तशुद्धे प्रथमापेक्षितत्वात्तद्र्थे कर्मविधान प्रथम प्रवर्तते पश्चाच ज्ञानोपदेश इति कर्मज्ञानकाण्डयोरर्थद्वारा हेतुहेतु मद्भावेन पौर्वापर्यसबन्ध उक्त ज्ञानकाण्डस्य साक्षात्करार्थविपयत्वात्कर्म भिरनपेक्षितार्थत्वा गतार्थत्वमनन्यशेपत्व च तस्य सिद्धमिति २

ननु कर्माणि कृतानि कर्नु फलप्रदानि लोके दृष्टानि यथा पित्रादि मिरुपिट्टिविपयाणीष्टफलानि तेर्निपिट्टिविपयाण्यनिष्टफलानि तदुदास्त विषयाणि दैवाधीनतयोभयार्थानि तथा वेद्विहितानि कर्माणीष्टफलानि निपिद्धान्यनिष्टफलानि विहितप्रतिपिद्धन्याभिश्रकर्माणीष्टानिष्टन्याभिश्र फलानि भवन्ति तथाच शास्त्र

अनिष्टमिष्टं मिश्र च त्रिविध कर्मण फलम् इति एव च कर्मणां फलाव्यभिचारात् मोक्षस्य च फलविशेषत्वात् कर्म

<sup>(</sup>१) १५१६ (२) एतत्कारिकाया छुद्ध पाठो मुद्रितपुस्तके एव वर्तते नित्येषु छुद्धे प्राधान्याद्रोगोऽध्यप्रति न्धक भोगं भङ्गुरमीक्षन्ते बुद्धिछुद्धय नुरोधत । वार्तिवे ११३१ (३) गी १८ १२

# धर्माध ौं ोऽज्ञस्य देहयागस्तथ पुन एव नित्य ेऽय स स्थक्रवद्ध मृ ४

विशेषसा यत्वोपपत्ते न विद्यया कृत्यमस्तीति न तदर्थि नि ानकाण्डानि मुमुक्षुणा विचारणीयानि किंतु कर्माण्येव कानिचिचातुर्मास्यादीन्यक्षय्य फलार्थान्यनु यानीति कर्मजडाना प्रत्यवस्थानमित्याशङ्कर्याह णणि भ्य मु

कर्मफल हि जात्यायुर्भोगलक्षण देह व घ विना नोपपदात इति कर्माणि देहयोगार्थमेवेत्यर्थ देहयोगे च संसारो दुर्वार इत्याह देह येग देहसबन्धे सति प्रियाप्रिये सुखदु खे वि स्याता भवेतामेव न वै सशरीरस्य सत प्रियाप्रिययोरपहतिरस्ति इति श्रुते तत सुख दु खयोस्तत्साधनयोश्च यथासख्य रागद्वेषो वासनारूपो स्या ाम् तो रागद्वे ाख्यान्निमित्तात्क्रिया ाङ्मन कायचेष्टा स्युरित्यर्थ ३

अ स्य प्रत्यगात्मतत्त्व ाजानतोऽहकारपरंवशस्य तत क्रियाभ्यो विहितप्रतिषिद्धरूपाभ्यो धर्माधर्मौ पुनर्भवे ाम् पुनस्ततो देहयोग तत प्रियाप्रिये इत्येवं संसारो जन्ममरणकर्मकरणतत्फळभोगळक्षण कुळाळ चक्रवद्धशमत्यर्थमविश्रमं यथा स्यात्तथा नित्यप्रवृत्तोऽनादिकाल रभ्य प्रवर्तते अय प्रत्यक्ष इत्यर्थ तर दिहिकार्थाना कर्मणामनित्यफळत्वस्य लोके दृष्टत्वात् आमुष्मिकफलार्थानामपि कर्मत्वादनित्यफलतानुमानात् तद्यथेह मेजितो लोक क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्यजितो लोक क्षीयते इति वस्तुबलावलम्बिश्रतेश्च अक्षय्य ह वै चातुर्मास्ययाजिन सुकृतम्ँ १ इत्याद्यर्थवादश्चत्यवलम्बनेन कर्मफलस्य नित्यत्वाशा न ार्येति भाव ४

<sup>(</sup>१) ८ १२ १ (२) ारवश्यस्य ि । पाठ (२) मीचत पुण्यचित इत्यपि पाठ (४) झा २ ६ ३ १

## अ ान तस्य मूल स्यादिति तद्धानमिष्यते ब्रह्मविद्याऽत आर धा ततो नि श्रेयस भवेत् ५

नन्वेवमि न मोक्षार्थिनो ज्ञानेन प्रयोजनमस्ति कृतकर्मणां ससार निमित्ताना फलभोगानन्तर नाशे सित निमित्ताभावात्रैमित्तिकाभाव इति न्यायात् अयत्नलभ्यत्वान्मोक्षस्य इत्याराङ्क्ष्याज्ञानमूलत्वात्कर्मण तिस्मन्सित तद्नुपरमान्मैदमित्याह् अ निमिति

यद्वा अज्ञस्य कर्मप्रवृत्त्यविरमात्ससाराविरम कृतकर्मफलभोगसम येऽपि कर्मप्रवृत्त्यवद्यभावात्पुनर्भोगसतानाविच्छेद्श्चेन् कथ तर्हि कर्मनि वृत्त्या मोक्षसिद्धिरिति वीक्षायामाह अ ाना ति अयमर्थ 'नीहारेण प्रावृता जरूपा चासुतृप उन्थशासश्चरितं' एक शत्रुर्न द्वितीयोऽस्ति शत्रुरज्ञानतुल्य पुरुपस्य राजन् येनाविष्ट कुरुते कार्यते च घोराणि कर्माणि सुदारुणानि वृत्यादिश्वृतिस्मृतिभ्योऽज्ञान तस्य पूर्वोक्तस्य कर्म तत्रुरुल्य संसारस्य मूल स्यादिति हेनोस्तस्याज्ञानस्य हानमात्यिन्त कोपरम इष्यते यत्नेन सपादनीयत्याऽभिभ्यते मृत्योन्मृत्यनमन्तरण प्ररोहा विच्छेदादित्यर्थ तरित शोकमात्मविन् '

> यदा चर्भवदाकाश वेष्टियच्यन्ति मानवा तदा दवमवि ाय दु खस्यान्तो भविष्यति ' ज्ञानेन तु तद्ज्ञान येथा नाशितमात्मन तेपामादित्यवःज्ञान प्रकाशयति तत्परम्

इत्यादिश्रुतिस्सृतिभ्यो यतो विद्यैवाज्ञानहानहेतुरवगता, अतो ब्रह्मवि द्यारच्या ततो ब्रह्मविद्यया निःश्रेयसं कैवल्य भवेत् तदुद्ये नात

<sup>(</sup>१) विवक्षाया पाठ (२) तें स्त४ २२ (१) **शा प** ३३२८ (४) **छाउ** ७१३ (७) श्वे उ६२० (१) भागी ७९६ (७) तोऽवि **निसा** पाठ!

# विद्येवाज्ञानहानाय न कर्माप तिकू नाज्ञानस्याप्रहाणे हि रागद्वेषक्षये भवेत् ६

रीयकतयाऽ ाननिवृत्तौ केवछात्मस्वरूपावस्थानरूपो मोक्षो छ<sup>-</sup>घ इव भवेदित्यर्थ ५

ननु कर्मणा विचित्रशक्तित्वात् हिरण्यदा अमृतत्व भजन्ते इत्यादि श्रुते कर्मणैव हि ससिद्धिमास्थिता जनकाद्ये इत्यादिस्मृतेश्च कर्म भिरेव मोक्षसिद्धे कृत ब्रह्मविद्ययेति शङ्कामपाकुर्वन्ननन्तरोक्तमर्थमुपपाद यति वि वेति भ्याम्

ससारमूलाज्ञानहानाय विधैव समर्थेत्यध्याहार एवकारार्थमाह नक ति तत्र हेतुरप्रतिकूळत इति अविरोधादित्यर्थ विधैव प्रकाशरूपत्वा दप्रकाशरूपामविद्या तत्कार्य च निवर्तयित यथा रज्ज्वावरणाविद्यांतमसी तत्किल्पतसर्पाद्याकार च रज्जुतत्त्वज्ञानप्रदीपौ निवर्तयत स्वभाविवरोधात् कर्म तु नाज्ञानतमोनिवर्तक तद्विरोधित्वात् अप्रकाशात्मकत्वाद्वा नीहार स्तोमवत् इत्याद्यनुमाने नान्य पन्था विद्यतेऽयनार्ये इत्यादिश्रुति भिश्च विरोधात् हिर यदा 'इत्याद्यवापेक्षिकमसृतत्व पर्यवस्यित 'कर्मणैव हिं इति स्मृति न कर्मणा न प्रजर्या इतिश्रुतिविरोधेऽन्यपरा इत्यतो न तद्वलात्कर्मभिरज्ञानहानशङ्कत्यभिप्राय विद्यां विनाऽज्ञानक्षया भावश्चेत् अज्ञानक्षयार्थमे विद्याऽन्विष्यता तत्कार्यस्य तु परमार्थत्वाद्वि द्या नाशानुपपत्ते तन्नाशे हेत्वन्तरमन्वेषणीयमित्यत आह ना । स् अज्ञानस्याप्रहाणे रागादिक्षयो न स्यात् अविवेकपूर्वकत्वस्य रागा

<sup>(</sup>१) ऋ स्त ८६३२ (२) भागी ३२ (३) कथत पठ । (४) बातमसि सापठ (५) तै अ ३१३ (६) हा उ.९ ५ के उ.२

रागद्देषक्षयाभावे कर्म दोषोद्भव ध्रुवम् तस्मान्ति श्रेयसार्थाय िद्येवात्र विध यते ७ नतु कर्म तथा नित्य कर्तव्य जीवने सति विद्याया सहकारित्व मोक्ष प्रति हि तद्वजेत ८

दावन्वयव्यतिरेकसिद्धत्वात् अज्ञानमया रागादयः, न परमार्थाः इत्यज्ञान निवृत्त्यैव निवर्तन्त इति न तत्र हेत्वन्तरान्वेषणेत्यर्थः ६ गुगाद्यनिवृत्तौ का हानिरिति तत्राह—रागद्वेषेति

क्षा रागद्वेपमोहा तदुद्भव तद्धेतुक कर्म ध्रुव पुन स्यादेव इति पुनः ससारो दुर्वार इत्यर्थ उपपादितमर्थमुदसहर्गत तस्मादिति अत्रेति वेदान्तोक्ति विधीयते प्रकाश्यत इत्यर्थ

तदेवमज्ञानमूळत्वात्ससारस्य ज्ञानमेव तन्निवर्तक मोक्षहेतु न कर्में त्युक्तम् तत्र यदि कर्मणा स्वातन्त्र्येण मोक्षहेतुता न संभवेत् तर्हि ज्ञानेन समुज्ञये सित तद्धेतुता स्यादिति समुज्ञययादिमतमुत्थापयित नु ेति

–नै सि उपक्रमे

<sup>(</sup>१) तुलय दु खस्य च देहोपादानैकहेतुत्यात्, देहस्य च पूर्वोपचितधर्माधर्ममूल त्वादनुच्छित्ति तथोश्च विहितप्रतिपिद्ध मंमूलत्वादनिवृत्ति मंणश्च रागद्वेषा स्पद्वात् रागद्रेषयोश्च शोमनाशोभनाध्यासनिवन्धनत्वात् अध्यासस्य चाविचारित सिद्धद्वेतवस्तुनिामत्तत्वात् द्वेतस्य च क्तिकारजतादिवत् सवस्यापि स्वत सिद्धा द्वितीयात्मानवबोधमात्रोपादानत्वात् अन्यावृत्ति अत सर्वानर्थहेतुरात्मानवशोध एव सुखस्य चानागमापायिनोऽपरतन्त्रस्वात्मस्वभावत्वात्, तस्यानवबोध पिधानम् अतस्तस्यात्यन्तोच्छित्तावशेषपुरुषार्थपरिसमाप्ति अज्ञाननिवृत्तेश्च सम्य ज्ञानस्वद्भप ।ममात्रहेतुत्वात्तदुपादानम् अशेषानर्थहेत्वात्मानवबोधविषयस्य चानागमिकप्रत्यक्षा दिल्लोकिकप्रमाणाविषयत्वादेदान्तागमवाक्यादेव सम्यग्जानम्

# यथा विद्या े चोदितत्व े प्रत्यव यस्मृतेश्वेव ार्य े मुमुक्षुभि ९

निह कश्चित्क्षणमि जातु तिष्ठत्यकर्मेकृत् कार्यते ह्यवश कर्म सर्व प्रकृतिजेंगुणै

इति स्मृत्युक्तन्यायेनावशेनापि जीव । पुरुषेण कर्म कर्तव्यमेव विद्या यथा तथा नित्य कर्मावश्य कर्तव्य यावज्ञीवम् इत्यादिश्रुतिविहितत्वा दित्यर्थ चपयोगाभावानमुमुक्षुणा नित्य कर्म न र्तव्यमित्यत आह विद्याया मोक्ष प्रति कारणभूतायाः सहकारित्वमितिकर्त व्यभाव हि यस्मान्तत्कर्म त्रजेत्प्राप्तुयात् अतस्तत्कार्य मुमुक्षुणेत्यर्थ विद्यायामृतम्भुते इति तृतीयया ज्ञानस्य मोक्षकरणत्वावगमात् करणस्य चे ति र्तव्यतासापेक्षत्वात्, अ यस्य चेतिकर्तव्यस्यात्राभावात्, कर्मभिरव प्रयाजादिभिर्दर्शादीव फलोपकार्यद्भैर्ज्ञांन समुचीयत इति भाव ८

कर्मणा बध्यते जन्तुर्विद्यया च विमुच्यते तस्मात्कर्म न कुर्वन्ति यतय पारदर्शिनं

इत्यादिस्मृतेर्मुमुक्षुभि कर्म न कर्त यभिति चेत्तत्राह था वि ति यथा विद्या मुसुक्षुभि कार्या तथा कर्मापि कतव्यम् कुत १ द्या चाविद्या च यस्तद्वेदोभय सह इति समुचयविधिना अविशेषण चोदित त्वादित्यर्थ किंच

अकुर्वन्विहतं में निन्दितं च समाचरन्
प्रसजश्चेन्द्रियार्थेषु नर पतनमुच्छितिः
इत्यननुष्टाने प्रत्यवायस्मृतेश्च कर्म कार्यमित्यर्थे थाचोदाहृतश्च

<sup>(</sup>१) **î** ३५(२) व तथाच विद्या पाठ (२) ई उ ११ (४) **ान्ति** २४३ ७(५) स्मृ ११ ४४

नतु ध्रुवफ विद्या नान्यत् किंचिदपेक्षते
नामिष्टोमो यथैवान्यद्भुवकार्योऽप्यपेक्षते
तथा ध्रुवफला विद्या नित्यमपेक्षते
इत्येव केचिदिच्छिन न कर्म प्रतिकूलत १
विद्याया तिकूल हि में स्यात्साभिमानत
निर्विकारात्मबुद्धिश्र विद्येतीह् प्र र्तिता १२
अह कर्ता ममेद स्यादिति प्रवर्तते
वस्त्वधीना भवेद्दिय कर्त्रधानो भवेदिधि १३

तिस्पृतिविरोधे तस्मात्कर्भे न कुर्वेन्ति यतय ्तीयमपि स्पृतिर्ज्ञानप्रज्ञ सार्थो वा विष्यतीति भाव ९

अत्र सिद्धान्ती विद्याया सहकार्यपेक्षितत्वमुक्तमाक्षिपति—निवि त्रह्मविद्या सहकारिनिरपेक्षा ध्रुवफलत्वान् , घटादि नवदित्यर्थः पूर्ववादी व्यभिचारेण परिहरति नेति अवश्यंभाविकलोऽप्यग्निष्टोमो यथोद्गीयशस्त्रादितद्वतदेवताज्ञानसहकारि कर्मापेक्षते, तथा विद्याऽपीत्यर्थ पूर्वपक्षमुपसंहरति इत्येव केन्त्रिदिच्छन्तीति

सिद्धान्त वक्तुमुपक्रमते नेत्यादिना विद्या स्वकार्ये न कर्मापेक्षते वत्प्रतिकूळत्वान् तद्विगोधित्वादिति यावत् निष्ट स्वप्रतिकूळ न्वभदायो भवति मा भूक्तिमिर तेजस महायभूतिमत्यर्थ १० ११ कर्मणो विद्याप्रतिकूळत्वमुक्त साधयति विद्याया इत्यथे

हिराब्द प्रसिद्धावद्योतक साभिमानत ति ब्राह्मण्याद्यभिमानस हितपुरुषनिर्वर्त्यत्वात्कर्मण विद्यायाश्च कृटस्थारमाकारतया जात्याद्यभि मानहीननिष्ठत्वात् प्रसिद्धो विद्याकर्मणोर्विरोध इत्यर्थ हिराव्द्यो

<sup>(</sup>१) शातिप २४३ ७ (२) द्विद्यो — पट (३) कर्मणा — पट

रका युपमृाि च बुद्धि गोषरे इैति तत्सत्यमादाय में कतु व्यवस्यति ४ विरुद्धताद यक्मे र्तुन । सहैं विदु र हेय मुमु ५

तिता प्रसिद्धिमुपपादयति निर्विकारेति नाह कर्ता भोक्ता किंतु क्रूटस्थ ैवास्मीत्येवमात्माकारान्त करणवृत्तिर्विद्येति इह वेदान्तेषु विद्वद्भि प्रकर्षेणोक्तेत्यर्थ कर्म तु अह ब्राह्मण अस्य मेण कर्ता ममेदं कर्म ाध्य फल भविष्यति इत्यभिमानपूर्वक प्रवर्तत इति प्रत्यक्षम् अत स्फुटो विरोध इत र्थ

ज्ञानकर्मणोरन्तर्मुखत्वबहिर्मु त्वाभ्या प्रवृत्तितो विरोधमुक्त्वा उत्प त्तितोऽपि विरोधमाह वस्त धीनेति

प्रमाणवस्त्वधीना विद्या यथाप्रमाण यथावस्तु च जायते न तत्र पुरुषस्वातन्त्र्य सभवतीत्यर्थ विधिर्विधय कर्म कर्त्रथीनं पुरुषेण कर्तु मकर्तुमन्यथा वा कर्तु शक्यम् अन पुरुषस्वात यासात यरूपविरु द्धहेतुजन्यत्वात् न कर्मज्ञानयो समुचय इत्यर्थ १२ १३

किंच विद्याया सत्या कर्मणो निराश्रयतया स्वरूपाळाभा ज्ञानसहका रितेति विंधान्तरण विरोधमाह कारका ॥

ऊषरदेशे जातामुद्दकबुद्धि यथोषरस्वभावा लिम्बनी विद्योपमृद्राति तथात्मन्यविद्याध्यस्तकारकबुद्धिमात्मस्वभावावलम्बनी विद्योपमृद्रात्येवे त्यर्थ इति तत्सत्यमित्यर्धऋोक पूर्वेणैवान्वेति उपमृद्रातीति यत अतस्तत्कारकजात सत्यमादाय कर्म कर्तु ज्ञानी कथ व्यवस्यतीति कथ शब्दाध्याहारेणायं योजनीय १४

विरुद्धत्वकृतसमुचयासभवे फलितमाह िरुद्धत्वादि

<sup>(</sup>१) तत्सत्यमितमा पाठ (२) सहैव पाठ (३) विध्यन्तरेण पाठ

# देहाचैरिवशेषे देहिनो ग्रहण निजम् प्राणिनां तद्विद्योत्यं तावत्कमिविधिभवेत् १६

अतो विरुद्धत्वादिति सामानाधिकरण्यम् विद्यया सह कर्म कर्तु विदुषा न शक्यमेवेत्यन्वय समुचयनिराकरणफलमाह तस्मादिति १५

ननु ज्ञात्वा कर्म समाचरत् इत्यादिवचनात् स्वर्गकामादिविध्यन्य थानुपपत्तेश्च देहादिव्यतिरिक्तात्मज्ञानवत कर्माविकारत् ज्ञानकर्म णोर्विरोधे च तद्योगात् अधिकार्यभावेन कर्मकाण्डस्याप्रामाण्य प्राप्तम्-इत्यादाङ्क्ष्य कर्मस्वरूपभेदाङ्गविद्योपप्रयुक्तिक्रमाधिकारादिविद्येपज्ञानस्य देहा दिव्यतिरिक्तात्मज्ञानस्य च कर्मविद्योपाधिकारिण्यपेक्षितत्वेऽपि न परमा त्मतत्त्वज्ञान तत्रापेक्ष्यत अनुपयोगात्, अधिकारिविरोधार्चे १ इत्यभि प्रत्य समाधत्ते दहाद्यौरिति

यद्वा यद्यौपनिषद ज्ञान कर्मकारकभेरोपमर्टक स्यात्, तदा ज्ञान काण्डेन कर्मका इ.य निर्विपयीकरणात् याधितविपयं कर्मकाण्डम प्रमाण स्यात् त निष्टं स्वाध्यायाध्ययनेविधित्रिरोतात् इत्याशङ्कय, किमात्मतत्त्वज्ञानाप्राक् ऊर्व्व वा तद्प्रामाण्यापन्तिरिति विकल्प्य आद्य निराकरोति देहाचैरिति देहिन आत्मनो दहाचैठेंहेन्द्रियमनोबुद्धिप्राण

घ र्गे द्वादशलक्षण्या व्युत्पायस्तत्र लक्षणे प्रमाणमेदशपस्वप्रयुक्तिकमसज्ञका अधिकारोऽतिदेश सामान्येन विशेषत ऊहो ायश्व तन्त्र च प्रसङ्गश्चोदित मात्

न्यामा े १११

(३) सू. भाष्ये १ ११ (४) ते आ २ १५ 🗸 💮 ११ ५ ६ ७

<sup>(</sup>१)<sup>2</sup>(२) प्रमाणादय प्रसङ्गात द्वादश पदार्था कम द्वादशानाम यायानी विषया

### नेति ने ाि देहादानपे े ८ ऽवशेषित अोषात्मबोधाथोनाऽिद्य े ाता

तद्धमेरिविशेषेणाविवेकेन प्रहण तद्विशिष्टतयैवात्माभिमानरूप निजं स्वामा विक न योषिदादा न्यादिभावबुद्धिवद्विष्टयधीन यदेवंविध ाणिनामा त्मज्ञान तद्वि गेत्थमनाद्यज्ञानजभ्रान्तिसस्कारोत्थ सर्वसाधारणत्वात् यावदेवं ब्राह्मणोऽह गृहस्थोऽह सकलेन्द्रियवानह सकामो बल ान् इत्या दिज्ञानमनुवर्तते तावत्कर्मविधि कर्मकाण्ड प्रमाण भवेदित्यर्थ मिति जनक हि प्रमाण भवति अधिकारिणश्च प्रमितिजनको वेद नानधिका रिण इति स्थिते कर्मप्रवृत्तिपर्यन्त प्रमितिजनकस्य विधिका इस्योक्ता धिकारिलाभा ह्यात्मतत्त्विवद्योदयात्प्राक् अप्रामाण्यप्र प्रिरिति ना ध्यय विधिवरोध इति भाव १६

द्वितीयं विकल्पमिष्टापत्त्या प्रत्याचष्टे ि

4नेति नेति इति वीप्सार्थया श्रुत्या देहादीन् मिथ्यादृष्टात त्मी
यभावेन गृहीतानशेषानपोद्य प्रतिषि य तिषेधाविधभूत आत्माऽ शे
षित सत्यस्य संत्यम् इत्यादौ किमर्थमित्यत आह शेषा
तोषा ति अविशेषश्चासावात्मा चेति तथा तस्य बोधो निर्विशे
षचित्सदान दस्वभावाविभाव तद्र्थमित्यर्थ परागर्थेष्वपोहितेषु तद्व
थित्वेन प्रत्यगर्थ एवावशिष्यते इति प्रत्यक्तर्त्त बोधार्थमित्युक्त भवति
बोधे सति कि स्यात्तदाह—तेनेति यित्रव धनो देहादावात्माभिमान
कर्माधिकारहेतु साऽविद्या तेन बोधेन निवर्तिता बाधितेत्यर्थ अतो
निमित्ता वाक्रिमित्तिकाभाव इति न्यायेनात्मत्त्वज्ञानवतो न कर्मविधि
प्रतिपत्तिरिति प्रति छवद्विज्ञानजनकत्वाभावात्कर्मकाण्डस्य दा

<sup>()</sup> निर्विशेषात्मभाना पाठ (२) ६२३ (३) <sub>ट</sub> २३५ (४) ३९२६ इतादी

### निष्टता सा भूय प्रस्येत प्रमा असत्येवाविशेषेऽपि प्रत्यगात्मनि के छे १८

नीमप्रामाण्यमिष्टमेव निवृत्ततीब्रक्रोध त्यभिचारविधिशा वदिति सर्व मनवद्यम् १

ननु निर्विशेषात्मवोधेन सकृत्रिवर्तिताप्यविद्या पुनरुद्भविष्यति तत कर्माधिकारहेतुसंभवात् कर्मविधि स्यात्—शुक्तितत्त्वावगमात्तद्ज्ञाननिवृ त्तावि पुनस्तत्र समयान्तरे रजतश्रमोदयोपळम्भात्—इत्याशङ्कथाहः निवृत्ते

प्रमाणतो निवृत्ता प्रमाणामिना दग्धा साऽविद्या भूय पुन कथ प्रसू-येत जायेत ? नहि मृता दन्धा च भार्या पुन प्रसवायोद्भवति तद्वि त्यर्थ अविद्यान्तरं जायेतेति चत् तत्र क्तव्य किं निर्निमित्त जायेत निमित्ताद्वा ? नाद्य अकारणकार्योत्पत्तावतिप्रसङ्गान् द्वितीये किमात्मा निमित्तम् अनात्मा वा <sup>१</sup> नाद्य इत्याह् असत्येवेति अविशेषे केवले इत्यनयोर्व्यास्यानव्यास्येयभाव यद्वा अविशेष इत्युक्ते मृत्यीदिकतिप यविशेषाभावेऽपि विशेषान्तरशा स्यात् अत उक्तं—केयळ इति ताव त्युक्ते एकाकिनोऽप्यात्मन प्रयत्न दिगुणयोगित्वविशंपशङ्का स्यात् तिन्न वृत्तयेऽविशेष इत्युक्तम् तथा चाविशेषे केवले प्रत्यगात्मनि सर्वान्तर परमार्थवस्तुनि साऽविद्याऽसती एव न सत्ता लभते असहायस्यात्मनः कृटस्थस्य कर्तृत्वानुप ते अविद्यान्तरसहायाभ्युपगमे चान्योन्याश्रयः, प्रसञ्चेतत्यर्थ अपिशब्देन पक्षान्तर निरस्यते अनात्मन्य प्यसत्ये साऽविद्या ार्यस्यानात्मनोऽविद्याहेतुत्वानुपपत्तेरित्यर्थ शुक्ति-कादौ रजतादिविक्षेपोपादानांशस्यैवाऽविद्याशक्तिभेदस्य ज्ञानेन निवृत्त्य भ्युपगमात् मूलाज्ञानस्य तादृगनन्तशक्तिमतो विद्यानत्वात् तद्वशात् पुन भ्रीन्त्युदयोपपत्तेर्दृष्टान्तो विषम इति द्रष्टव्यम् १८

चेद्ध्य प्रसूरे िभोक्ते धी थम् सदर ति च िने तर द्विद्य ऽसहि का १९ अत्यरेचयदित्यु ा ुत्याऽ ए हि ेभ्यो सान्तेभ्य एत दि जिनाम् २ अविद्याया पुनरनुद्भवसाधनफलमाह चेदिति द

देव ब्रह्मैवाहम भीति विज्ञाने विशिष्टज्ञानेऽपरोक्षानुभवे सित भूय पश्चात्र चेदिवद्या प्रस्येतेति कर्ता भोक्तिति धी कर्माधिकारिनिमित्तभूता थ सात् १ न स्यादेवेत्यर्थ चकार कर्तृत्वादे पार ार्थिकत्वशङ्कानिवृत्त्यर्थ कर्तृत्वादे पारमार्थिकत्वे विद्यानिवर्त्यत्वायोगादिनिमीक्षप्रसङ्ग इति भाव ज्ञानकर्मसमुच्चयनिराकरणमुपसहरित दिति यस्माद्विद्यायामुद्य न्नायां कर्मासंभव सिद्ध तस्मादसहाया के छै विद्या कैवल्यहेतु रित्यर्थ १९

विद्याया सहकारिनिरपेक्षत्वेनैव मोक्षहेतुत्वेनैव मोक्षहेतुत्विमिति युत्तयो केऽर्थे श्रोत लिङ्गमुपोद्वलयति—अर रेच दिि।

ैत्तिरीय पनिषत्सु सत्य पर पर सत्यम् इत्युपक्रम्य सत्यतप आदिमान गन्तानि कर्माणि श्रेय सावनत्वेन निर्दिश्य तानि वा एता न्यवराणि तपांसिं र इति तेषा फल्गुफल्रत्वेन नि दामिभधाय यास इति ब्रह्मां र इत्युक्त न्यास एवात्यरेचयत् इति तत्त्वज्ञानान्तरङ्गभूत न्यास स्तूयते तस्माहि न्दितस्यानुपादेयत्वात् स्तुतस्य चोपादेयत्वात् कर्म गिक्षत्वे मोक्षस्य संन्यासिवधानानुपपत्ते ससन्या मात्मज्ञानमेव मोक्षसाधन गम्यत इत्य प ति ज्ञानस्य स्वफले कर्मनिरपेक्ष त्वादेवेत्यर्थ लिङ्गान्तरमाह—पतावदि

# अमृतत श्रुत यैस्मात्त्यार्ज्य कर्म ुमुक्षुभि अश्रिगेमवदित्युक्तं त्रेदमभिधीयते २१

विदितम् १ इत्युपक्रम्य अद्भयमात्मतत्त्र दुन्दुभ्यादिदृष्टान्तप्रवन्धेनोपपात्य १ उक्तानुशासनासि मैत्रेय्येतावद् १ वत्वसृतत्वम् इति नस्यैवामृतत्वसा वनत्वावधारण श्रुत तस्य कर्मानपेक्षाया छिङ्क अन्यथा एतावत् इत्य वधारणार्थवचनानुपपत्तेरित्यर्थ अमृतत्वस्य तु नाशाऽस्ति वित्तेनं इति च तत्रोक्तो वित्तसाध्यस्य कर्मणोऽमृतत्वसाधनत्वाभावे छि मनुसधेयम् नच विद्या चाविद्यां च इति समुचयविधानविरोध तस्य देवतोपास नज्ञानकर्मसमुचयविध्यत्वात् अन्यथा हिरण्मयेन पात्रेणं 'अग्ने नय सुपयां इति च मार्गयाचनाद्यनुपपत्तेरिति सर्वमनवद्यम् न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानर्धु ,

त्याग एव हि सर्वेषा मोक्ष्सायनमुत्तमम् त्यजेतैव हि तज्ज्ञेय त्यक्तु प्रत्यक् पर पदम्

इत्यादिशास्त्रायस्मात्त्यागोपलिश्चतमात्मञ्जानमेव मुक्तिमाधन, तस्मा दिति प्रकृतार्थमुपसंहरति तस्मात्त्याच्य कर्म मुमुक्षुभि साधनचनुष्ट्रयस पन्नैरात्मतत्त जिज्ञामुभिग्त्यर्थ विविदिपोरपि नास्ति कर्मावसर कुतो विदुष इत्यभिप्राय २

अत्रार्धऋोकोऽविकः प्रागुक्ताविकार्वेन संख्येयः

तदेवं मुमुक्षुणा सर्वकर्मसंन्यासपूर्वेकज्ञाननिष्टेन भवितव्यमिति न्यायेनोप पाद्येदानीं परोक्तेंद्रष्टान्तमनूब दूपयति—अग्निष्टोमवादेति अर्धक्कोकेन २१

<sup>(</sup>१) तस्मा पाठ (२) ४५६ (३) बृउ४५ १५ (४) २४२४५३ (५)ई ११ (६)ई १५ (७)तै , ८२ (८) महाना १ ५ कै २ (९) इति भाछ्वीय अति –इति वार्तिके २१५ २२ तथा यतिधर्मसंग्रहे (१) ११

नैक रकस ध्यत त्फ ान्यत्वा कर्म द्या द्वि राताऽते ो पमे भवेत २२ कृष्य दिवत्फलार्थत दिन्यकर्मे पबृहणम् अग्निष्टोमस्त्वपेक्षेत विद्यान्यत् कि पेक्षते २३ प्रत्यवायस्तु स्यैव यस्याह ार इष्यते अहकारफ ार्थित्वे विद्येते नात्मवेदिन २४ दुषणमुच्यत इति प्रति ाय ऋोकेन दृषणमाह

कर्मणोऽग्नि शेमादेरनेककारकसाध्यत्वात् नियतद्रव्यमन्त्रतन्त्रप्रयोग साध्यत्वादिति यावत् तथा फला यत्वात्फलभेद्वत्त्वात् यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तर भवति इतिश्रुतेर्विद्याद्वारा वीर्य वत्तरफलिवशेषसभवाच युक्ता सहकार्यपेक्षेत्यर्थ नैव विद्याया इत्याह ि तद्विपरीता कर्मस्वभा विपरीतस्वभावेति यावत् यथावस् धीन प्रमाणनिव धनाया निरतिशयमोक्षेकफलाया विद्याया न सहकार्यपेक्षा युक्तेत्यर्थ यत एव स्वभावभेद कर्मविद्ययो अतोऽग्निष्टोमदृष्टा तो विषमो दार्ष्टीन्तिकाननुरूपो भवेदित्यर्थ २२

वैषम्यमेवोपपादयति ऋष्यादिवदिति

अग्निष्टोम —सातिशय साध्यफलार्थत्वात् अन्यकर्मोपवृंहणमन्यै क मीम सहकारिभिर्विहितोद्गीथाद्यङ्गसंश्रितोपासनादिरूपैरूपचयमपेक्षेतेति योजना तत्र दृष्टान्त ादिवदिति कृषिवाणिज्यादौ फलोपचयार्थ साधनविशे गेपचय प्रसिद्ध इत्यर्थ विद्या तु निरतिशयफल्लाद्नयत्सह कारिभूतं कि वस्त्वपेक्षते १ न किमपीत्यर्थ २३

दु अकुर्वेन्विहितं में इति प्रत्यवायस्मृतेश्चे इति तत्राह प्र स्तिवति

<sup>(</sup>१) उ१११ (२) मनुस्मृ ११४४ (३) १९

तर दिज्ञानहानाय संसारविनिष्टत्तये
ब्रह्मविद्याविधानाय प्रारब्धोपनिषत्त्वियम् २५
देरुपानिपूर्वस्य किपि चोपनिषद्भवेत
मन्दाकरणभावाच गर्भादे शातनात्तथा २६
इति उपोद्धातप्रकरणम्

'अस्य कर्मणोऽह कर्ता एतत्कृत्वेद फल भोक्ष्ये ' इति यस्याहकार इष्यते उप्टो भवति, स्वाभाविको वर्तत इति यावत् तस्याभिकृतस्य विहि ताकरण प्रत्यवाया भवेदित्यर्थ आत्मवेदिन आत्मतत्त्वज्ञाननिष्ठस्य तु अहंकारफलार्थित्व न विद्येत, विषयाभावात् अतो निमित्ताभावान्न प्रत्य वायस्तस्येत्यर्थे २४ ।

विद्यैवाज्ञानहानाय न कर्माप्रतिकृलते इत्युपक्रम्य इयता प्रन्थेन कर्मण न्वातन्त्र्येण वा, ज्ञानसहकारितया वा सर्वथा न साक्षान्मोक्ष् हेतुत्वमस्तीत्युपपाद्य ब्रह्मविद्यामथेदानी वक्तु वेद प्रचक्रमे इति परम प्रकृतसुपसंहरति स्मादि

विद्याया कर्मनिरपेक्षत्व तच्छन्द्रार्थ अज्ञानहानायानायज्ञाननिरास मिद्धयेऽपेक्षिनब्रह्मविद्या विधातु संपादयितुमियं परोपनिषत् वेदान्तभाग प्रारब्धेति योजना अज्ञानहानस्य विद्येषणं ारविनिवृत्तय इति संसारस्य विनिवृत्ति सम्यङ्निवृत्तिर्यस्मादिति विष्रह अङ्गीबत्वमार्षम् अत्रोपनिषच्छब्दो छक्षणया वेदान्तप्रन्थेषु प्रयुक्त २५

तर्हि कोऽस्य मुख्योऽर्थ इति वीक्षायां ब्रह्मविद्यायां शब्दसामर्थ्यं दर्श यन्नुपनिषच्छब्दव्युत्पादनेनापि स्वतन्त्रैव विद्या मोक्षहेतुरिति सूचयति सदेरिति

<sup>( )</sup> ६ (२) 、(♣) विवक्षायां याठ (४) ब्र<sup>ा</sup>वि द्याख्य **नि** पाठ '

## २ ात ानोत्पत्तिप्रंकरणम् प्रिषेड त्वािति नेताति ेि म् इद नाहि द नाहिमत्यद्ध प्रति द्यते १

षद्ल विशरणगत्यवसादनेषु इति धातोरूपनीत्युपसंगद्वयपूर्वकस्य कि
प्रत्ययान्तस्योपनिषदितिरूपम् अस्त्यत्र धात्वर्धत्रयम् थाहि ये मन्द् ब्रह्मविद्स्तेषा गर्भजन्मजरादिक (१) उपनिषाद्यति शिथिलीकरोती युपनिषदित्येकोऽर्थ जिज्ञासोश्च (२) उप समीपे नि निश्चयेन गमयतीति द्वितीय तत्त्वविदा तु गर्भादि (३) नाशयत्येवेति तृतीय एव सम्यग्धात्वर्थयोगाद्विश्वेवोपनि च्छब्द च्या ताद्श्याद्व थोऽप्युपनिष दुच्यते लाङ्गल जीवनम् १ इतिवदित्यर्थ २६

इति ममुंपोद्धातप्रकरणम्

तदेवं मुमुक्षोमोंक्षसाधनब्रह्मात्मिवद्याप्रतिपत्तये वेदा रिस्भ उपपद्यते इति स्थिते पुनराशङ्कथते ननु विद्योपदेशाय वेदा तारम्भस्तदोपपद्यते यदि विद्योदय सभाव्येत स इहात्मिन संसारित्वप्राहकप्रत्यक्षादिविरोधाद्वास्यशतेनापि नोत्पादियतु शक्यते असजातिवरोधितया प्रत्यक्षादेवेळवत्त्वात् तदुपजीविनश्चाग स्य दुवेळत्त्वात् कथचिदुत्पन्नापि विद्यायदि प्रमाणसिद्धं ससार बाधेत तर्हि प्रत्यगात्मनोऽपि ह्यास्पत्व कथ प्रत्यक्षानुभवो न बाधेत १ इति अत उत्तर दित प्रतिषद्धं मित्यादि

नेति नेति इति वीप्सया सकल इयप्रतिषेधे शेषितमुर्वरि यदात्मतत्त्व तेत् तिषेधावधित्वेन प्रतिषेद्धु स्वरूपत्वेन प्रतिषेधसाक्षितयाऽवस्थिते यत अत प्रतिषेद्धुमशक्यत्वात् अद्धा साक्षात्प्रतिपद्यते नि संदिग्धमुप

<sup>(</sup>१) प्रतिषेधप्र रणम्—पाठ (२) चै रणमिति टी ान्तरे ठ (३) वि ग्रोदयाय पाठ (४) तत ति पाठ

# अइधारिदमात तथा वाचारम्भणगोचरा निषिद्धात्मोद्भवत्वात्सा न पुनर्मानता व्रजेत् २

ल्रभ्यत इति योजना उपलम्भप्रकारमिनयति इदिमिति इद् देह स्वरूपं नाहमात्मा इदिमिन्द्रियजात मनोबुद्धिप्राणतदुपादानां चेतनपर्यन्त नाह किंत्वेषां प्रकाशकमन्यभिचारि स्वयप्रकाश क्रूटस्थमक्षरम् यस्मिन् सर्वजगानाश्रयोऽ याकृताकाश ओतश्चं प्रोतश्च तदेवाहं परमक्षरमिति प्रतिपद्यत इत्यर्थ अनेन विद्या नोदेतीत्येषा शङ्का निराकृता प्रतिषेद्ध मशक्यत्वादित्यनेन तु यथान्याख्यातेन बाबायोग्यत्व दर्शितमिति विवे क्तव्यम् १

न बह होति ज्ञानमुक्तविधयोत्पन्नमि न प्रतिष्ठा लभते देहेन्द्रिया यभिमानस्यानवरतमनुवृत्तेरित्याशङ्क्ष्य तस्य प्रमाणमूलत्वाभावाद्वाधितानु वृत्तिमार्त्रस्याभासत्वात्, न विद्याप्रतिपक्षत्विमत्यभित्रेत्य वाक्त्योत्यज्ञानस्य प्रावल्यमुपपाद्यति—अहभ्रीरिति

देहादावनात्मन्यात्मबुद्धिगेहभीगित्युन्यते, साहकर्तुरिदमञ्चात् पूर्वपूर्वा हकारवासनावासितान्त करणस्पादिदमात्मन सकाञ्चादुत्थिताभ्यासात्मि केत्यर्थ वरूपतोऽस्या दौर्वत्यमुक्त्वा विषयभेदादिप तदाह रम्भणगोचरिति निरूप्यमाण स्वत सत्ताहीनमपि यदपरोक्षव्यवहारगो चरतया गम्यते तद्वाचारम्भणमनृतज्ञडानात्मरूप तद्व गोचरो विषयो यस्या सा तथा यत एवमतो नेति नेति इति शास्त्रेण निषद्धो वा धित आत्मा स्वरूपमुद्भव कारण च यस्या सा निषद्धात्मोद्भवा तस्या

<sup>(</sup>१) इदंधी पाठ (२) देहरूपं—पाठ (३) दानचे नि सा पाठ (४) सर्व जगदाश्रये—पाठ (५) ३ ८ ११ (६) त्रस्वभावत्वा पाठ (७) २३६ (८) कारणं य<sup>°</sup>—पाठ

# पूर्वबुद्धि धित्वा गोत्तरा जा ते म दृश्चित स्वय सिद्ध फलत्वात्स न बाध्यते ३

भावो निषिद्धात्मोद्भवत्व तस्मादिति विष्रह सा पुनरिदंधीरात्मयाथा त्म्य । नानन्तर मानता प्रमाणत्व न त्रजेन्न लभेत (१) अवस्तुत्वात् (२) अवस्तुजत्वात् (३) अवस्तुविषयत्वाच स्वप्नावस्थविशेषज्ञानवदित्यर्थ अतो वाक्योत्थ । नमेव प्रवल नेतरदिति भाव २

इदानी पौर्वापर्ये पूर्वदौबल्य प्र तिवत् १ इतिन्यायेन प्रथमोत ाया अपि कर्ता भोक्तेत्यादिधिय उत्तरेण ब्रह्मात्मज्ञानेन बाध्यत्वमुपपाद्यति पूर्वबुद्धि

न हि शुक्तयज्ञानजन्या रजतबुद्धिमबाधित्वा, शुक्तिधीरुत्तरोत्पद्यते एवं कर्जादिबुद्धिमबाधित्वा नात्मतत्त्वज्ञानमुत्तरमुत्पद्यते अत प्रसक्त निषेधात्मकत्वाद्वाधस्य पूर्वसमये उत्तरप्रसत्त्यभावात् न पूर्वेणोत्तरस्य बाध क्रितु परेण पूर्वस्य प्रसक्तस्य बाध इत्यनवद्यम् पदार्थबोधे शब्दस्य माना तरसापेक्षत्वेऽपि न वाक्यार्थबोधे तदपक्षा पदार्थबोधेऽपि व्यवहारमात्र स्यैवापेक्षणात् पूर्वबुद्धेर्व्यवहाराङ्गत्त्वाशस्योत्तरेणात्मज्ञानेनाबाधना नोप जीव्यविरोधश्चेति द्रष्टव्यम् किंचौपनिषदात्म नमेव तत्त्वावेदकमत्यन्ता वाध्यार्थत्वादित्याह शिरिति ब्रह्मात्माकारान्त करणवृत्तिप्रतिफलिता परोक्षस्पृर्तिर्द्दिशिरित्युच्यते स चैक पराभावेनोपलक्षितोऽद्वितीय इति यावत् स्वयसिद्ध परनिरपेक्षसत्तास्पृर्तिक स न बा यते उक्तेविशेषणे वाधायोग्यत्वावगमात् फल्यत्वाच—नहि फल्य बाध्यते तस्य सर्वज्ञान । शरणत्वात् सर्वव्यवहारहेतुप्रकाशत्वाचेत्यर्थ नित्यसिद्धस्याप्यस्य फल्यत्व विषयाकारवृत्तिव्यक्तत्वापेक्षयोपचर्यत इति । व ३

<sup>(</sup>१) ै सू ६ ५ ५४ (२) अपेक्षत्वातः पाठ !

# इद वनमति य शोकमोहादिदृषितम् वनाद्गान्धारको यद्गतस्वात्मान प्रतिपद्मते ४ इति आत्मज्ञानोत्पत्तिप्रकरणम्

ण्व ह्यात्मज्ञानस्य वाक्यादनुत्पत्तिशङ्कां उत्पन्नस्य प्रावल्योपपादनेन पूर्वप्रवृत्तप्रत्यक्षादिभिर्वोध्यार्थत्वशङ्कां चान्मध्य इदानी कथमिद्मुत्पद्यता मिति वीक्षायां पदार्थपरिशोधनेनेति श्रोतदृष्टान्तेनोपपाद्यति—इद् वनमिति

इद् शरीरमेव वनिमव वन रागद्वेषशोकमोहादिभिर्व्याव्रतस्करादिस्था नीयैर्दूषितमाक्रान्तमतिक्रम्य दिङ्मात्रमाचार्यादवर्गम्यान्वयव्यतिरेकाछो चनया पदार्थशोधनेन देहादिक्रमनात्मतया त्यक्त्वा, स्वमात्मान सर्वा नुस्यूतमनपोह्यं प्रतिपद्यते अह ब्रह्मास्मिं इत्योपनिपद पुरु मक्गच्छ तीत्यर्थ यथा गान्धारको गन्धारदेशवासी पुरुषो वद्धचक्षुरेव तस्करेरा नीय महावने निक्षिप्त स बन्धमोक्षार्थी तत्राक्रोशं कुर्वन् केनचित्का रुणिकेनोपछच्ध, तेन मोचितबन्ध दर्शितस्वदेशमार्गो प्रामाद्भाम प्रच्छन्, पण्डितो मेधावी वनात्स्वदेश प्रतिपद्यते तथाऽयमपि संसारी अविद्या रागादितस रिमिध्याज्ञानपटेन विवेकद्दष्टिमाच्छावा, स्वदेशादेशगण्य प्रवे ज्ञितो वन्धमोक्षार्थी कदाचित्कनचित्कारणिकेनाचार्येण ब्रह्मविद्या स्वयमृह् मान स्वमात्मानमधिगच्छतीत्यर्थ ४

इति द्वितीयं औत्मज्ञानोत्पत्तिंप्रकरणम् २

#### ३ रात रणम्

#### ईश्वरश्चेदन तमा स्य ा विस्माति धारयेत् आता चेदीश्वरोऽस ति विद्या ।ऽन्यि वर्ति

येय ह्या तिपादिता तस्या काशमान ब्रह्म किं प्रत्यगात्मनो भेदेन प्रत्येतव्य १ तद्भेदन वेति १ द्वा सुपर्णा सयुजा इत्यत्र भेद्श्रव णात् अयमात्मा ब्रह्म इत्यभेद्श्रवणाच संदेहे निर्णयकार्ण श्रौतं द्शे यन् वाक्यविषयमर्थ स्पष्टयति ईश्वर इत दि ।

ईश्वरो जगत्कारणत्वेनोपलक्षित परमात्मा सत्यज्ञानानन ।न द्रूष स चेदात्मिभन्नो मेर्वादिवद्विषयभूत परोक्षो वा स्यात् , तदासावीश्वरो ऽहमस्मीति मुमुक्षुर्न धारयेतः आत्मान तत्त्वतो न प्रतिपचेत ततस्तत्त्व मस्यादिवचनविरोध स्यात् आत्मेति तूपगच्छिन्त प्राहयिन्त चं इति न्यायिवरोधश्च स्यादित्यर्थ ईश्वर एवात्माहमस्मि ना य इति चेद्धारये द्विजानीयात् तदा न श्रुतिन्यायिवरोध इति योज्यम् सा विद्या तिरो हित्तमेदाकारप्रत्यश्वह्मैक्यावलम्बिनी अन्यस्या अविद्याया निवर्तिका समू लसंसारनिवर्तिकेत्यर्थ ह्य वेद ह्मैव भवति ब्रह्मैव सन्त्र प्यति इत्यादिश्रुतौ ब्रह्मज्ञानस्य ब्रह्मभावफलश्चवणाद्द्यत्व क्षे स्थितस्य नष्टस्य वान्यस्यान्यभावानुपपत्तरैक्यज्ञानमेव फलवदिति तत्रैव शास्त्रतात्पर्य न भेदे तज्ज्ञानस्याफलत्वात् अन्योऽसाव योऽहमस्मीति न स वेदं इति भेददर्शनस्य निन्दितत्वाच भेदश्रुतेस्वनाद्यविद्याकिष्पतभेदानुवादपरः । स्वार्थे तात्पर्यमिति भाव १

<sup>(</sup>१) ३ २ ९ (५) बृड ४४ २ आ २ २ (६) ू उ१४१

# इद वनमति मोहादिदृषितम् वनाद्र ारको यद्धत्स्वात्मा प्रतिपद्यते ४ इति आत्मज्ञानोत्पत्तिप्रकरणम्

एव ह्यात्मज्ञानस्य वाक्यादनुत्पत्तिशङ्का उत्पन्नस्य प्राबल्योपपादनेन पूर्वप्रवृत्तप्रत्य दिभिर्बाध्यार्थत्वशङ्का चोन्मध्य इदानीं कथमिद्मुत्पद्यता मिति वीक्षाया पदार्थपरिशोधनेनेति श्रोतदृष्टान्तेनोपपाद्यति इद्

इद शरीरमेव वनिमव न रागद्वेषशोकमोहादिभिन्यां व्रतस्करादिस्था नीयेर्दूषितमाक्रान्तमतिक्रम्य दिङ्मात्रमाचार्याद्वगम्या वयव्यतिरेकालो चनया पदार्थशोधनेन देहादिकमनात्मतया त्यक्त्वा स्वमात्मान सर्वा नुस्यूतमनपोह्यं प्रतिपद्यते अह ब्रह्मास्मि इत्यौपनिषद् पुरुषमवगच्छ तीत्यर्थं यथा गान्धारको ग धारदेशवासी पुरुषो बद्धचक्षुरेव तस्करैरा नीय महावने निश्चिप्त स बन्धमोक्षार्थी तत्राक्रोशं कुर्वन् केनचित्का रुणिकेनोपल्रब्ध तेन मोचितवन्ध दर्शितस्वदेशमार्गो प्रामाद्भाम पृच्लिन् पण्डितो मेधावी बनात्स्वदेश प्रतिपद्यते तथाऽयमिष संसारी अविद्या रागादित्त रैर्मिथ्याज्ञानपटेन विवेकदृष्टिमाच्छाद्य स्वदेशादेहारण्य प्रवे शितो बन्धमोक्षार्थी कदाचित्केनचित्कारुणिकेनाचार्येण ब्रह्मविद्दा त्याजि तमिथ्यादृष्टिपट प्रतिबोधितस्वदेशब्रह्ममार्गोऽन्वयञ्यतिरेकाभ्या स्वयमृह मान स्वमात्मानमधिगच्छतीत्यर्थ ४

इति द्वितीयं औत्मज्ञानोत्पत्तिंप्रकरणम् २

<sup>(</sup>१) ূ उ १४१ (२) प्रतिषेधप्रकरणमित्यपि पाठ (३) त्पत्तिवि थिप्र पाठ

#### ३ रात्मप्र रणम्

#### ईश्वरश्चेदन तम स्य ा विस्मीति धारयेत् आत्मा चेदीश्वरोऽस्मीति विद्या ।ऽन्यि वर्ति

येय ह्यविद्या प्रतिपादिता तस्या प्रकाशमान ब्रह्म किं प्रत्यगात्मनो भेदेन प्रत्येतव्यं १ तद्भेदन वेति १ 'द्वा सुपर्णा सयुजां इत्यत्र भेद्श्रव णात् अयमात्मा ब्रह्म इत्यभेदश्रवणाच संदेहे निर्णयकारण श्रौतं दर्श यन् वाक्यविषयमर्थं स्पष्टयति १ श्वर इत दि ।

ईश्वरो जगत्कारणत्वेनोपलिक्षत परमात्मा सत्यज्ञानानन निन्द्रूप स चेदात्मिभन्नो मेर्बादिबद्विषयभूत परोक्षो वा स्यात् , तदासावीश्वरो ऽहमस्मीति मुमुक्षुर्न धारयेत्—आत्मान तत्त्वतो न प्रतिपचेत ततसत्त्व मस्यादिवचनिवरोध स्यात् आत्मेति तूपगच्छिन्ति प्राहयन्ति चै इति न्यायिवरोधश्च स्यादित्यर्थ ईश्वर एवात्माहमस्मि ना य इति चेद्धार्ये द्विजानीयात् तदा न श्रुतिन्यायिवरोध इति योज्यम् सा विद्या तिरो हितमेदाकारप्रत्यग्बह्येक्यावलम्बिनी अन्यस्या अविद्याया निवर्तिका समू लसंसारनिवर्तिकेत्यर्थ ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति ब्रह्मेव स ब्राप्येति इत्यादिश्रुतौ ब्रह्मज्ञानस्य ब्रह्मभावफलश्चणादन्यत्व क्षे स्थितस्य नष्टस्य वान्यस्या यभावानुपपत्तरैक्यज्ञानसेव फलवदिति तत्रैव शास्त्रतात्पर्यं न भेदे तज्ज्ञानस्याफलत्वात् अन्योऽसाव योऽहमस्मीति न स वेदं इति भेददर्शनस्य निन्दितत्वाच भेदश्रुतेस्त्वनाद्यविद्याकिपत्भेदानुवादपर्वा स्वार्थे तात्पर्यमिति भ व

<sup>(</sup>४) में ब ई ई ८ (५) बें ब २ २ १ औं द ई ५ १ (५) बें ब २ २ १ औं ५ १ १ व् (१) ू ब २ ६ (१) ैं ब २ २ १ ४८ (१) सं. १ ४ ३

आत्मनोऽन्यस्य चेद्धर्मा स्थून्त्वादयो अज्ञेयत्वेऽस्य ितै स्यादात त्वे त्वन्यधाह्वि २ थ्यि ध्यासनिषेधा तते ऽस्थूलादि म् परत्र चेन्निषेधार्थ शुन्यतावर्णे हित् ३

इतश्चामेदे वेदतात्पर्यमाह अर इशि

अस्थूळत्वादयो धर्मा प्रत्यगात्मनोऽन्यस्य भिन्नस्येश्वरस्य चे मता इष्टा स्यु तदास्येश्वरस्यान तम्भूतत्वादज्ञेयत्वे सति मुमुक्षोरस्थूळत्वादिभि श्रोते धम कि स्यात् १ न किमपि स्थूळोऽह कृशोऽहमित्यादिस्वगतश्चान्त्यिन वृत्तेरित्यर्थ यदा त्वस्थूळत्वादिधर्मक ईश्वरोऽहमस्मीति ज्ञायते, तदा तस्याप्यात्मत्वे सति प्रतीचोऽन्यधी ति स्वात्मन्येव गृहीताया कृश स्थूळत्वादिधियो मोहमूळाया बाधसिद्धि फळ स्यादित्यर्थ २

किस्म खल्वाकाश ओतश्च प्रोतश्चं इति कार्यकारणात्मकजगदा श्रयप्रश्नोत्तरत्वेनाक्षरस्योपक्रमात् एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि 'इति जगदीश्वरत्या मध्ये परामर्शात् अदृष्ट दुष्टृं इत्यादिना तत्स्वभावकथनपृ वैकमन्ते च एतिसम्नु खल्वक्षरे गार्ग्याकाश ओतश्च प्रोतश्चं' इत्युपसहागत् , श्चिरपरता ब्राह्मण्याक्यस्याशेषस्यावधारिता, तत्र नान्यद्तोऽस्ति दुष्टृ श्रोतृ मन्तृ विज्ञातृं ' इति द्रष्टृत्वाद्युपलक्षितस्य प्रत्यगात्मनो ऽक्षरब्रह्माभेदश्चावधारित इतीश्चरात्मनोरभद एव शास्त्राथों यत तस्मा रप्रत्यगात्मन्य यस्तस्यृलत्वादिप्रतिषधपरिमद वाक्यमास्थेयमित्यिभप्रत्याह मि येति

ततस्तरमान्मिथ्याध्यासस्य अज्ञानमूलस्य निषेधार्थे निवृत्त्यर्थे अस्थूला दिप्रत्यगात्मविज्ञपणत्वेन गृह्यताम् विपक्षे दोषमाह परत्रेति अस्थू लादिवाक्यं पण्त्र प्रत्यगात्मनोऽन्यत्र स्थूलत्वादिनिषेधार्थे चेत्स्यात् तदा

<sup>(</sup>१) ह्यन्य पाठ (२) उ २८ ७९ ११ (३) ध्यासाज्ञान पाठ

बुसुर ेयदि चान्यत्र प्रत्यगात्मन इष्ये अपा मना भ्र इति च नर्थ वच ति ईश्वरात्मप्रकरणम् ानस्वभाव कर म्

अहमत्ययबाज यदहमत्ययवित थतम् न हमत्ययवहृचु क में प्ररोहति

हि निश्चित शून्यतावर्णनमेव तत्स्यात्- आत्मनोऽ यस्य जडत्वात् तस्य च स्थौल्यादिवर्मयोगाि षेष्या त पातित्वे सति ईश्वरस्येश्वरत्वायोगाि षेधमात्रपरभेव वाक्य स्यादित्यर्थ तस्मादस्थूलादिधर्मकस्यानात्मत्वायो गादीश्वरमभ्युपगच्छतात्मैव गोऽभ्युपगन्तव्य इति भाव

किंच प्रत्यगात्मनोऽ यत्र स्थूलत्वादिप्रतिषेधे चाप्राप्तप्रतिषेधो नि फल श्चापद्येतेति दोषान्तरमाह सुतो रिति

यदि प्रत्यगात्मनो बुभुत्सोरात्मतत्त्व बोद्धुमिच्छो ससारित्वेनाभिम तादात्मन इति यावत् तद्न्यत्र देहेन्द्रियप्राणमनस्तद्धर्मनिषेध इष्यते तदा अप्राणे इत्यादिवचनमनर्थक निर्विषय स्यात् अन्यत्र प्राणादिप्र सक्त्यभावात् प्रतिषेधस्य च दृष्टार्थत्वादित्यर्थ

इति तृतीयं ईश्वरात्मप्रकरणम् ३

ननु यदिदमीश्वराभेदेनात्मनो ज्ञान ग्रेक्षसाधनमुक्त तन्नोपपद्यते संचितानेककर्मसद्भावात्कर्मणा च फलावश्यभावनियमात् तै प्रतिबन्धस मवादिति तत्राहः अ प्रत्ययोति

अहमिति प्रत्ययोऽहकारोऽनात्मन्यात्माभिमानलक्षणः, स बीजं कारण

## दृष्टवचेत्प्ररोह स्यान्नान्य इष्यते न्निरोे तत्स्यात्पृच्छामो वस्तदुच ाम् २

यस्य कर्मणस्तद्हप्रत्ययबीजम् अहमिति प्रतीयते आत्मा यस्मिन्नन्त करणे साभासे तद्हप्रत्ययवत् तिस्मिन्नहप्रत्ययवति स्थितं संचितं यत्कर्मजातं तत् नाह क भोक्ता किंतु ब्रह्मैवाहमस्मि इति य प्रमाणजनित प्रत्यय, स एव हि तेनोष्टं द ध कथ पुन प्ररोहित फलोन्मुखं जायेत ? इति योजना तथा च श्रुतिस्मृती क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे ज्ञानािम सर्वकर्माणि भत्मसात्कुरुते तथां ति ज्ञानोद्ये नान्तरीयकतया मूलाज्ञानस्य विरोधादेव निवृत्तिसंभवात् तद्ग तत्का र्यान् करणस्यापि निवृत्तराश्रयाभावे कर्मस्थित्ययोगात् कुतस्तेन मोक्ष प्रतिबन्धशे त्यभि । य १

नतु तथा ज्ञानवतोऽिष भिक्षाटनादिकर्म सफलमुपलभ्यते तथा तस्या दृष्टफलमि कर्म सफल स्यादिति कल्प्यत इति शङ्कते **ष्टवचेत्प्ररोह** स्यादि

परिहरति—ना । इष्यत इति नेति निषेधार्थ स भिक्षा टनादिर्विदुषो न्यापारोऽन्यकर्मा अन्यत्र वृत्त फल कर्म कारण यस्य गोऽन्यकर्मा स इष्यते ।नाविरोधिप्रारब्धफलकर्मनिबन्धन हि भिक्षाट नादि नैव विधिलक्षण तस्य ज्ञानविरोधित दित्यर्थ ननु ज्ञानाद्ज्ञान निवृत्त्या तन्मूलाहकारनिवृत्तिद्वारेण तदाश्रयकर्मनिवृत्तौ थमारब्धमिप कर्म सिद्धचेत् यि मित्ता विदुषो भिक्ष टनादिकर्मप्रवृत्तिरिति पृच्लिति पूर्ववादी रोध कर्माश्रय प्रथमतच्छब्दार्थ कर्म द्वितीय तच्छब्दार्थ २

<sup>(</sup>१) ं ,२८(२) गी४३७(३) वंविधल पाठ

देहाचार भ धीज्ज्ञान द्विय त्विय अभभूय फल कुर्यात्की ते ज्ञानमुद्धीत् आरब्धस्य ले होते भोगो ज्ञान च अविरोधस्तयोधे वेषधी चेतरस्य तु ४

#### <del>उत्तरमाह—देहा</del>

सिंद्रिषय प्रमाणजनितत्वेन प्रबल्णमि ात्मविषय ानमिभ्रम्य विदे हकैवल्यरूपात्फलात्प्रच्यां ज्य कर्म प्रार्ड्यफललक्षण स्वफल देहाभासजग दाभा रूप त्विय ज्ञानवत्यिप र्यादेव कुत १ देहाचारम्भ प्रति समर्थे त्वात् अ ते प्रार्ड्यकर्मफलभोगावसाने सित ज्ञान प्रतिव धरहित समु द्भवेदुद्भूत भवति वर्तमानकार्यसंपादकाविद्यालेशमण्यपव ध्य विद्वांसं स्वा राज्ये स्थापयेदित्यर्थ ३

नतु प्रारब्धकर्मवशाच्ज्ञानिनोऽपि भोग स्यात् न त्वनारब्धकर्मतत्फ-ल्योस्तस्मिन्नवस्थितिरिति कथमुपपद्येत<sup>१</sup> अज्ञानकार्यत्वाविशेषात्सर्वस्य अज्ञाननिवृत्तौ च पुनराश्रयाभावेनावस्थानाभावस्य समत्वात्—इत्या ङ्कय विशेषमाह आरब्धस्ये

भोगो ज्ञान चेत्येते हि यस्मादारब्धस्य कर्मण फले अतस्तयोरिवरोधो युक्त इतरस्य त्वनारब्धफलस्य सचितस्य क्रियमाणस्य वा कर्मणो वैधर्म्य वैपरीत्यं विरोध एवेत्यक्षरार्थ अय भाव ज्ञान हि स्वकारणाज्ञायमान शरीरादिसापेक्षमेव जायते अशरीरस्याग तुकज्ञानासभवात् शरीरादिक तु न ज्ञानकारणादुत्पद्यते अन्यकारणस्यान्यहेतुत्वायोगात् अत कैश्चि त्कर्मिविशेषे शरीरिवशेषे ज्ञानोत्पित्तयोग्ये स्वफल्दानायारब्ध सित तमा श्चित्य ज्ञानहेतुकर्माणि नमारभन्त इत्यभ्युपगन्तव्यम् तथा चारब्धे देहे

<sup>( )</sup> प्रच्छाद्य पाठ

देहात ानवज्ज्ञान देहात नबाधकम् आत्मन्येव भे द्यस्य नेच् पि च्ये तत वीमद सिद्धं प्रये ेऽ भिरारि ५ इति त्त्वज्ञानस्वभावप्रकरणम्

तद्भोगस्यावश्यभावित्वाद्भोग दकर्मार धशरीरमाश्रित्य स्वहेतुसमासादित ज्ञान स्वफलमज्ञाननिवृत्ति वेदपि न सद्यो भोगैकनाश्चयदेहारम्भककर्मा क्षिप्ताविद्यालेश निवर्तयत्युपजीव्यविरोधित्वाभावादिति नारब्धफलकर्म ज्ञानयोविरोध अनारब्धफलाना तु कर्मणामकर्त्रात्मतत्त्वज्ञानोदयविरोध्यादेव कर्तृस्वभावनिवृत्तावाश्रयाभावादभावोपपत्तेर्न ज्ञानसहावस्थानमुप त इत्यस्ति विशे इति ४

ननु ानिनोऽपि चेद्भोगो देहारम्भककर्मनिबन्धनोऽस्ति तर्हि तस्य कदाचिदेहात्माभिमानसभवात् तदुद्भृतदुरितप्रतिबन्धवशान्मोक्षानुपपत्ति रिति चेन्नेत्याह देह त दिति

यथा विवेकविलक्षणस्य लौकिकस्य देहे मनुष्योऽहमित्यात्मज्ञान नि स दिग्धमुपलब्ध तथा मुख्यात्मन्येव देहाराहकारपर्य तसाक्षि यात्मन्ये यस्य देहात्म निवाधकम् अहमस्मि पर इत्येवं रू नि सिद्ग्धं ज्ञान भवेत् स यथोक्तज्ञानबलादनर्थराशेरपनीतत्वा मुक्तिमनिच्छन्नपि लान्मु च्यत एवेत्यर्थ तथा चाविर्भृतात्मतत्त्वस्य पुनर्देहाभिमानहेत्वभावान्न मोक्षे कोऽपि प्रतिब ध इति भाव तथाच श्रुति भिद्यते द्यप्रन्थिश्चि-

<sup>(</sup>१) अयम श्लोक कि चिन्नोपलभ्यते (२) वृत्तफलस्य मीरायस्य मुक्तेषोरि वेगक्षयानि ति स्तू. भाष्ये ३ ३ २ जातेऽपि ाने विदुषो देहपातानिधश्रते अनुभवाच ानस्यावर ाज्ञाना निवर्तकस्य प्रारब्धविक्षेपस्थित्य कू-लाज्ञानाशनिवर्तनसा भा सिद्धे भोगेनैव प्रारब्धक्षय इति भाव

#### ५ द्वापरा रणस

#### मृ ङ्के यथोदङ्को न ग्रहादमृत य मेनाशभयाज्ज रात्मज्ञान हरू था १

द्य ते वेसशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे पर रे इत्या द्या तथा स्मृतयोऽपि बीजा यर युपदम्धानि न रोहन्ति यथा पुन ज्ञानद्रग्धेस्तथा क्षेशैर्नात्मा सबध्यते पुन यथा पर्वतमादीप्तं नाश्र यन्ति स्गद्विजा तद्वद्वद्वाविदो दोषा नाश्रयन्ते कदाचनं मन्त्रौषध बळैर्यद्वज्ञीर्यते भक्षित विषम् तद्वत्सर्वाणि कर्माणि जीर्य ते निन क्षणात् ' इति ज्ञानिन कर्मणा प्रतिब धाभावसुपपादितसुपसहरति इत्यर्थश्लोकेन सर्वमिद्मिति प्रारब्धकर्माविरोधित्वोक्ति सिद्ध श्रुत्यादिप्रमाणसिद्धमित्यर्थ प्रयोग उपपत्ति ५

यदि प्रागुक्तरीत्या ाट ज्ञानममृतत्व गमयेत् किमिति तर्हि सर्वे अह ब्रह्मास्मि इत्यादमरूप न गृह्यते १ निसर्गत एव वें । परमपुरु । प्रार्थित्वादिति त्राह मू ङ्क इति अत्रेयमाख्यायिका उदङ्को नाम कश्चिटिषभगवन्तं महाविष्णु तपसा तोषयित्वा देवरक्षितममृत प्रार्थि तवान् तदा भगवता देवे प्रत्युक्तम् अमृतमस्मै दीयताम् इति इन्द्रस्तु विष्णोराज्ञां पालयन्नमृतकल्ला नीत्वा मात वेषमास्थाय बस्ति देशे त कल्लशमुपनिधायोदङ्काय दातुमारेभेऽसूयया मा भ त्वस्यामृतपान मिति मन्यमान तदुदङ्कोऽपि चण्डालमूत्रशङ्कया न । हेति उदङ्को मूत्राशङ्क सन् यथाभूतमेव प्रत्यक्षोपल्रब्धमप्यमृत यथा नामही मदिभल

<sup>(</sup>१) २२८(२) (१) स्ता २२३५(५) इत्यहप्रत्ययप्र रणमित्य यत्र

खुद्धिस्थश्रलतावात्मा ध्यायेती च े ैगतस्य यथा द्वश्न स्तद्वत्संसारविभ्रम २ े स्य पातिलोम्येन नगाना गम यथ अत्मन तिस्तद्वद्वच विकेशि

षितममृतमिद्गिति न गृहीतवान् जातिनाशभयादिति योजना तथा जन्तोर्छोकस्य वर्णाश्रमोप धिविहितकर्मनाशभयादात्म नस्य यथोक्तस्या ऽमहस्तस्मिन्ननादर इत्युत्तरार्धयोजना पदार्थस्वरूपापरिज्ञान विपरीत ान च श्रुत्युक्तात्मस्वरूपामहणकारणमिति भाव १

नतु दृष्टान्ते देवेन्द्रस्य वेषान्यत्वममृतकल्रशस्य च मूत्राशयस्थाननिवे शन च जात्मन्तरमूत्रभ्रमोत्पादनेनामृताप्रहणकारणमासीत् न तथात्मनो भूतस्य भ्रमकारणमस्तीत्य आह—बु इति

अनाद्यविद्यया स्वात्मन्यध्यस्तबुद्धौ लिङ्गशरीरे अभिमानित्वेन स्थित आत्मा तस्या बुद्धौ चलन्त्या चलतीव दृश्यते न वस्तुत त्यविक्रिय त्वात् तथा तस्या ध्याय त्या निश्चलीभूताया ध्यायती नि ल इव दृश्यते तिभासते न वस्तुतो ध्यायति चलनाभावे तत्प्रतियोगिकस्य नैश्चल्यस्याप्यभावादित्यर्थे विकारबद्धुद्ध विवे ादादावेव ससार्यह स्मीति विपरीतनिश्चयदोषाच्छुत्यादिभिरीर्थमाणमप्यात्मनो त न गृह्याति लोक इत्यभिप्राय अविवे ादन्यथाप्रतिपत्तौ दृष्टान्तमाह नौ

ये तद्वदिति दार्शन्तिकोक्ति २ उक्तमेव प्रपञ्चयति—नौस्थस्येति

जल ा चलन्त्या नावि स्थितस्य जन यथा नौगतिदिग्वैपरीत्येन

# चैतन प्रतिबिम्बे व्याप्तो बोधो हि यते बुद्धे शब्दादिभिर्भासस्तेन मोमुह्ये गतु ४

जलाशयतीरस्थाना नगाना वृक्षादीना गमन विभाव्यते उपाध्यविवेकात् तद्भदससारिणोऽप्यात्मन संस्टृतिरनुभूयत इत्य उक्तार्थानुवादिनीं श्रुति ठति विति तिरि समान सन्नुभौ लो नुसंचरति ध्यायतीव छेल यतीवै इति श्रूयत इत्यर्थ ३

प्रपश्चित ान्तानुगुण्येन दार्ष्टीन्तिक पश्चयन्नुदाहृतश्चत्यर्थमाह् चैत न्य**ि**ेोति

चैतन्यप्रित विम्बश्चिदामास तेन ज्याप्तो हि यस्माद्वुद्धेवींघ विषया कारा बुद्धिर्जा ते अत स्वाभासाविवेकाच्छब्दादिभिर्बुद्धिवृत्ति । विषय द्रथंभावे तृतीया विषयभूतदेहाचात्मना भा तो भासन स्फुरणमा तमनो भवतीति शेष यदि शब्दादिनिर्भास इति पाठो छभ्यते तदा बोधविशे णम् शब्दादेविषयस्य निर्भासो यस्मिस्तथेति सुगमम् येनैव मेकस्या बुद्धि तौ देहादिविषयचैतन्ययो सन्न्छेष इव भवति तेनान्यो न्याविवेकनिभित्तेन जगत् जनोऽतिशयेन ह्यतीत्यर्थ यथा नौस्थ पुरुषो नावश्चछन नानुभवति अचछत्सु च वृक्षेषु चछनमनुभवत्युपाधिसामर्थ्यात् एव बुद्धिस्थ देहाचात्मभाविवाप आत्मा तदीय व्यापार न पृथगनुभ वित तदाभासाविवेकात्तु चिदात्मिन विकारमारोप नुभवति मृषेव इत्येतत् ध्यायती इत्यादिश्चत्योच्यते अत उपाधि । मर्थ्यात्संसारित विश्वम इत्यिभिप्राय ४

<sup>(</sup>१) ४३७ (२) तिस्युं पाठ () बुद्धिस्थदेहा

#### चैतन्यभास्यत हमस्तादर्थ्य च तस्य त् इदम महाणे न र ोऽनुभो भवेत् ५ इति बुद्धचपराधप्रकरणम्

एवमविवेकाधीने ससाराध्यासे विविक्तपदार्थस्य वाक्यात् अह ब्रह्मा स्मि इति बुद्धिवृत्त्युद्ये मुक्ति फल्लिष्यति अत पदार्थविवेकवता भाव्य मुमुक्षुणेत्यभिप्रेत्याह*ै न्यभा*स् ति

अहमोऽहकारस्य चिद्चिद्गन्थिरूपस्य ैतन्यभास्यता दृश्यता यच तादर्थ्यं चिदात्मनो विषयोपस्थापकत्वेन तच्छेषत्त्रमस्ति तदुभयमस्याहंका रस्य संबन्धि तरि न्निद्मंशस्य प्रहाणे विवेके सति न भवेन्न स्यादिति योजना त योऽनुभव साक्षी परिशि स पर परमात्मा वाक्यार्थभूतो भवेदित्यर्थ यद्वा-अस्याहमोऽहकारस्य चैतन्यभास्यता डता ताद्रश्र्य च तच्छेषत्वं च यद्यस्माद्दि तत् तस्माद्यमहंकारो नात्मेति वेद्यांशप्रहा णेन स्मि स्मद्र्थत्वाभिमानत्यागेन योऽनुभव स पर आत्मेति निश्चय वान्भवेदिति योजना थवा स वाक्यार्थविषय पर सर्वोत्तरोऽनुभवो ऽहमोऽहकारस्येदमंश हाणेन पृथकरणेन भवेदिति सबन्ध मात्मकस्याहकारस्य सबन्धी य इद्मश तस्य साक्षिसाक्ष्यान्त्रयव्यतिरेका गुमापायितद् ध्यन्वयञ्यतिरेकालोचनरूपेण मननेनापवाधे सति अविश ष्टांशोऽनपोह्य आत्मेर नुभवो भवेदित्यर्थ नन्वहमित्यवभासे इदमश एव न चकास्ति यस्य प्रहाणेन परोऽनुभवो भवेदित्याशङ्कायामाह—चैतन्य दर्थ्यं चो सुषुस्यादावात नि भासमानेऽप्यहकार भास्यतेति स्यान ।सादनात्मत्वे निृहे ते ति जागरि ।दावागन्तुकैत्वाचैतन्यभा रि । अत तिभासते इद्मंशाभावेऽपि चैतन्यभास्यत्वेन

<sup>(</sup>१) पर गेंड — पाठ (२) चतन्यै पाठ

#### ६ िशेषापोहप्रकर म् िच्चा त्यक्तेन ह**ेन स्वय नात्म** ेिष्यते था िन वेंण येन येन वि ते १

लक्ष्णेनास्तीदमाकारतेत्यर्थ तथा तादर्थ्यमप्यस्ति ात्मनि कर्तृत्वभोक्तृत्वादिन्यवहारनिर्वाहकतया आत्मशेषत्वमस्ति यद्यस्मात् एव तत्तस्माद्प्य नात्मत्वलक्षण द्रमंशो विद्यते अतस्तत्प्रहाणेन ब्रह्मात्मानुभवो भवेदिति सर्व समश्वसम् ५

इति पचम बुद्धचपराधप्रकरणम् ५

पदार्थविवेकवतो वाक्यात् अह इति ज्ञान भवतीत्युक्तम् तत्रा हमित्यत्रेद्मशप्रहाणेन साक्षित्त्वस्य शोधनप्रकार सृक्ष्मोपायो निर्दिष्ट तत्रास र्थ ति स्थूलोपायेन पदार्थशोधनप्रकारमुपदेष्टुं प्रकरण रभते तत्र यत्स्वरूपप्रहाणमन्तरेण ातु न शक्यते यथाऽभ्रेरोष्ण्य स्य रूप त्वादेव न वि षणता यद्यपि तथापि तथाविधस्य कचिद्विशेषणत्वव्यवहार कित्पतमेद्माश्रित्य इति स्थिते आत् नि सति सत्ताचैतन्यानन्दा नामनपाया तेषा विशेषणत्व, किंतु स्वरूपत्वमेव कृश स्थूल कृष्णो गौरोहं मनुष्य श्रोता द्रा का कामी कोधी ज्ञानी कर्ता भोक्ता सुखी दु खीत्यवंविधानि विशेषणानि नात्मन सत्तादिवत रूपभूतानि सत्य प्यात्मिन सुषुस्यादौ तेषामभावात् इत्ये मात्मन पृथगुद्धत्य कृष्ट स्थताऽवधेषेत्यिभप्रत्य पृथग्रूतस्य विशेषणत्वा वे दृष्टान्तमाह

थाऽय दृष्टा त था येन येन मनुष्यत दिना विशेष्यते तेन ेण शिष्टेन त्यक्तह्स्तातिरिक्तेन पादादिना वा स्वयमात्मा न विशेष्यते यथा

<sup>(</sup>१) विशिष्यते पा !(२) मूत्राशङ्कप्र रणमित्यन्यत्र पाठ

ार े हस्ते तुल्य सर्वे विशेषणम् अनात्मत्वेन स्माज्ञो मुक्त सर्वेविंशोषणे २ विशेषणमिदं सर्वे ध्वलकरण य विद्याध्यस्त सर्वे आत्मन्य द्ववेत

हस्तच्छेदानन्तरं हस्तवानहमिति न विशिष्टप्रत्यय क्रियते एवमेव पादा दिमान्मनुष्योऽहमित्यादिविशिष्टप्रत्ययो न कार्य इत्यर्थ १

देहद्वयसम ायिधर्माणामात्मिन व्यभिचारात्तैरात्मा विशिष्य न प्रत्ये व्य इत्युक्तमनृद्य फलितमाह तस्मादिति

अनात्मत्वेन यक्तेन हस्तेनेति सबन्ध विमतानि विशेषणानि नात्म स्वभावभृतानि विशेषणत्वात् छित्त्वा त्यक्तहस्तवदित्यर्थ यस्मादेवं तस्मात् हो ज्ञानवान् विवेकज्ञानवान् सर्वविशेषणैर्मुक्तश्चित्सदानन्द् मात्रात्मक एवावशिष्यत इत्यर्थ ३

उक्तन्यायेन विशेषणानामनात्मत्वेऽपि नात्मनस्तद्वियोगोऽस्ति—आग मापायाभ्या संबन्धनैरन्तर्यादित्याश याह विशेषणमिदं सर्वमिति

इद सर्वे विशेषण यथालकरणमलंकार्यसंबन्धेऽपि न तत्तादात्म्यतद्धर्म त् बुद्धिविषय था साधु शोभनं युक्तमिति यावत् इतरथा आगमाप ानुपपत्तेरित्यर्थ तर्हि कुतो मनुष्योऽहमित्यादौ तादात्म्यावभासस्त त्राह अविद्याध्यस्तमत ति मोहादेव तथाऽवभास इत्यथ यस्मादिव ययाध्यस्तमेवात्मनीदं सर्वे विशेषणं अतो ज्ञाते आत्मन्यविद्यानिवृत्ताव सत् बाधि येऽप्यविद्यमानं भवेत्तथा निष्टि भवेदिति योजना ३

<sup>(</sup>१) अविद्याध्या त पाठ भुरिगनुष्ट्वियम् ए क्षिराधिक्यात् तथा च पि च्छन्दोविषयमाह न्यूनाधिकेनैकेन निचृद्भुरिजौ ' ति **छन्दःसूत्रे ३** ५९

ज्ञातैवात्मा दा ो मुत्सृज्ये अहमित्यिप यद्भाह्य व्ये ाङ्गसम ित् ४ ावान् या दिदम ो य स्वतोऽनो वि म् वि प्रोग सिद्धो श्चित्रगु ५

ज्ञात आत्मनीत्युक्ते यत्वमारं न उक्तमिति श स्यात् ज्ञेयत्वे च विशेष दिवद्नात्मर प्रस इत्याशङ्कथाह ैेरि

यमुत्सृष्य दृश्याशापोहं त्वा यो ाता दा सर्वस्य एवा मा न-प्राह्माश इति प्राह्मोऽध्यवसेय कि क्षण १ केवलो ज्ञातृत्विको णेनापि रहि इत्यर्थ ातृत्वाद्यु क्षित चिन्मात्रमळु काशस्त्र । या सर्वानुस्यूत वस्त्वात्मेति विवेकवतो निष्टि त्ययो भवेदिति भाव अहमित्यनुभूयमानत त्कथ तिवात्मेत्युच्यत इस्रत आह अहमित पी यदपि इद हमिति प्राह्मात्मरूप मन्यसे तद्यपेताङ्गसम छिन्न इस्ततुल्य हि एव तत सुषुत्यादावा मन्यवभासमानेऽप्यहमित्यनवभास नादहमो व्यभिचारित्वे सति आत्मदृश्यत्यात्मत्वायोगादित्यर्थ

आत्मन —अहप्रत्ययप्राह्यत्वाभावे—चक्षुरादेरः विषयस्य सिद्धि १ इति मुग्धशा दृष्टान्तेनापा विन्नात्मनोऽन्यनिरपेक्षां स्वत सिद्धि यति निति

अहमित्यत्र यावाश्चिद्वभास्यत्वलक्षणेनेद्मंशो योऽहंकारादिर्यत्र विशे ण स्यात्—यस्मिन् स्वानुगतप्रतिभासे प्रत्यगात्मिन विशेष यवहारहेतु स्यात् स प्रत्यगात्माऽन्यो विशेषणत्वेनाभिमतात्तद्द्दकारादे पर विशे क्षयश्च सर्वेषां विशेषाणा प्रक्षयो व्यावृत्तिर्यस्मिन्निति व्युत्पत्तेर्निर्विशेषश्च एवरूप

सिद्धोऽन्यनिरपे एव सिद्ध फुरन् वर्तत इति पदयोजना यथा देवदत्तो विशेषणभूतायाश्चित्रगोरन्यस्तत्सबन्धात्प्रागे सिद्धो न चित्रगो सबन्ध स्वसिद्धि प्रत्यपेक्षते थाऽऽत्म प्यहकारादिसंबन्धात्प्रागेव इदम ेऽहमित्यत्र त्याज्यो नात्मेति ण्डितै अह ेति शिष्टांशो भूतपूर्वगतेभवेत ६

इति विशेषापोहप्रकरणम्

७ द्वा र म्

बुद्धच रूढ सदा र्व यते यत्र तत्र वा य स्मात्पर सर्वे श्रास्त्रि वेग

हिम्ना सिद्धो नाहकारादिक स्वसिद्धावपेक्षते इति दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकस गतोऽर्थ ५

नन्बहमोऽनात्मत्वे, कथमह होति तादात्स्यश्रुतिरुपपद्येतेत्याश या ऽध्यस हकारस्य मूळनिवृत्त्यर्थो श्रुति नाहकारस्यात्मत्वप्रतिपत्त्यर्थेति परिहरति इदम ेऽ मि

अहमित्यत्राहंकारावभासे य इद्मश स नात्मा दृश्यत्वादिति निश्चित्य पिण्डितैस्त्याज्य तस्मिन्नात्माभिमानो न कार्य इत्यर्थ तर्हि कथ श्रुति निर्देश १ त्राह अहमि अह इति वाक्यार्थनिष्ठाया योऽह काराश उद्घिख्यते स भूतपूर्वगतेहेंतोर्भवेत् भूता सजाता पूर्व गतिः प्राप्तिस्तस्या इति विम्रह अहकारळक्ष्य वस्तु तत्साक्षिरूपम् अहम् इति ुत्योद्धिख्यत इत्यर्थ ६

इति षष्ठ विशेषापोहप्रकरणम् ६

एव कृतान्वयञ्यतिरेकस्य परिशोधितपदार्थतत्त्वस्य वाक्यादेव वाक्यार्थ ज्ञानमुपपद्यत इत्युपपत्त्या निर्धारितमर्थे स्वानुभवावष्टम्भेन स्पष्टीकर्तु प्रक रणान्तरमारभते—बुद्धचारुढिमिट दि

<sup>(</sup>१) शिष्टोंडशो पाठ (२) इति छित्वाप्रकरणमिति वा पाठ

#### यथात्मबुद्धिचार । ।क्षी द्वत् परेष्विप ैवापोद्ध न चौऽऽदातु शक्यस्तरः ।त्परे मृ २

यस्मान्मया सर्वमध्यात्ममधिभूतमिषदैवि त्यादिछक्षण यत्र तत्र व जाम्रत्स्वप्रयोरिहछोकपरछोकयोर्वा स्थितं प्रत्यक्षादित ज्ञा तो । यदुप छभ्यमस्ति त्सर्व बुद्धचारूढ बुद्धिवृत्तिकोडीकृतं दा दृइयते प्रकाइयते तस्माद्ह सर्वदृश्यविछक्षणत्वात्पर प्रपञ्चातीतं ह्यास्मि सर्वज्ञ सर्वार्थप्र । श्र सर्वगोऽपरिच्छिन्नश्चारमीत्यर्थ १

ननु कथमेतावता सर्वज्ञत्व पुरुषान्तरबुद्धचारूढेंऽथें पुरुषान्तरस्यानु भवस्मरणयोरसंभवादेकस्यात्मन सर्वार्थप्रकाशकत्वासि १ इत्यत आह य ात्मेति

आत्मिन सर्वव्यवहारप्रवर्तक या आत्मसविन्धनी बुद्धिरात्मबुद्धिस्त स्याश्चार प्रचारो येषु ते आत्मबुद्धिचारा आध्यात्माधिदैवस्यूलसूक्ष्मदेहा त्मका तेषां साक्षी स्फोरकोऽह यथा तद्वत्तथा परेषु पर ग्रेयबुद्धिचा रेष्वप्यह साक्षी साक्षिभेदे प्रमाणाभावात् मध्येव सकल जात मिय सर्व प्रतिष्ठितम् यि सर्व लय यति तद्बह्माद्धयमर यहम् इत्यादि श्रुतेर्मध्येवैकिस्मिश्चिदेकरसे आत्मिन सर्वप्रमातृतद्बुद्धितत्प्रचारगोचरस्य प्रपञ्चस्य लिपतत्वावगा युक्त मम वैज्ञत्वादीत्यर्थ य दिवमह सर्व साक्षित्वेन वाधिष्ठानत्वेन च सर्व सर्वगतश्च तस्मादगोद्धम् अयमस्य द्रष्टा न भवति अत्र स नास्तीति । निराकर्तु ने शक्य केनचित् न चैवादातु नेन क्रियया वा प्रकाशियतुमुत्पादियतुमा ष्टु वा शक्य हि यस्मादह प्राह्मप्रहकादिप्रपञ्चविलक्षण तस्मात् पर पर त्मैवेत्यु सहार २

<sup>(</sup>१) वाडडदा पा (२) के १९

विकारित्वमशुद्धत्व भौतिकत्वं न चात्म ेषबुद्धिसाक्षित्वाद्बुद्धिवन्नाल वेदना ३ मणौ प्रकाश्यते यद्ददक्त द्याकारताऽऽतपे मयि ये सर्वमातपेनेव तन्मय ४

ननु बुद्धचारूढ चेत्सर्वे काक्यते क्षेत्रज्ञेन तदा दर्शनिकयाया कर्तृ त्वाद्विकारित्वादिदोष प्रेस्तस्यानात्मत्वप्रस इति शङ्का निरस्यति वि ॥रत्विमि

आत्मनो न विकारित्व बुद्धिवत्सावयत्वाभा त् सर्वविकारसाक्षित्त तत एव नात्मनोऽग्रुद्धत्व क्रियागुणयोगित्वमस्ति सकलगुणिकया वद्वस्तुसाक्षित्वाच नापि भौतिकत्वमात्मनो रूपादिहीनत्वात् किंच नात्मनो बुद्धिवद्द्पवेदना—यथा बुद्धेर्बुद्धितत्ससर्गादिविषया वेदनाऽस्ति नैवमात्मन —अशेषबुद्धिसाक्षित् त्सर्वबुद्धिस्वरूपतद्विकारादिसाक्षित्वादि त्यर्थ ३

यदि निर्विकार एवात्मा कथ तर्हि स सर्वार्थप्रकाश त्युच्यत इत्या शङ्कथ लोकप्रसिद्धदृष्टान्तेन निर्विकारस्यैव प्रकाशकर मुपपादयति र्गा

मणौ स्फटिकादिलक्षणे जपाकुसुमादिरूपा रक्ताद्याकारता आतपे सूर्यालोके सत्येव प्रकाश्यते गृह्यते यद्वत् तथा यि क्षेत्रे आदित्यस्थानीये विद्यमान एव त्फटिकादिस्थानीयायां बुद्धौ जपाकुसुमादिरक्ततादिस्थानीयं सर्वे विषयजातं संदृश्यते तत्तस्मादातपेनेव निष्प्रकम्पेन मया सर्वे । श्यते 'न बुद्धिवद्विकारवता नापि बुद्धिरेव द्रष्ट्री न चैवं सति बुद्धेरनु प्योग एव चैतन्यस्य विषयविशेषाकारत्वापादनाय तदुपयोगादिति ४

<sup>( )</sup> चाल्प पाठ (२) वत्ता ३ति सर्वत्र दृश्यते

बुद्धों भवेद्बुद्धों सत्या ाहि पर्यघे यस्मात्सदा तस्माद्धैतं वि । ५ अविवेकात् पराभाव दुद्धिरवैत्तथा िवेका परादन्य स्वय चापि न विद्यते ६ इति बुद्धचारूढप्र रणम्

दानीं प्रत्यगात्मनोऽद्वितीयत्वमुपपादयस्तस्य च शुद्धत्व स्पष्टयति बुद्धाविति

जाप्रदादौ बुद्धौ सत्या स्वाविद्ययाध्यस्ताया बुद्धौ समारूढ सदृश्य द्वैतं भवेदुद्भवेत् नास्ति विपर्यये—बुद्धावसत्या स्वापादौ दृश्य नास्ति ड स्याज्ञातसत्त्वे प्रमाणाभाव दित्यर्थ द्रष्टा तु साक्षी सदा वीस्वप्यवस्थासु दृष्टै न दृश्यवत्स्वसत्ता व्यभिचरित यस्मादे सत प्रकाशमानत्वाव्य भिचार तद्यभिचारिणश्च सत्त्वानुपपत्ति तस्माद्दैत न विद्यत इति नित्य शुद्ध एव प्रत्यगात्मेत्यर्थ ५

यद्यपि द्वैतससर्गकृतमशुद्धत्वमात्मनो नास्ति द्वैतस्या वात् तथापि विद्याऽविद्याभ्या सब धाद्शुद्धिर्भविष्यतीत्याशङ्कथ बुद्धेरेव विद्याऽविद्ये नात्मनस्तत्ससर्ग इति शुद्ध एवात्मेत्याह दिति

न विद्यते विवेको भेदो भासमानतया यस्मिन् सोऽविवे देहादा वात्मबुद्धि विपर्ययज्ञानमिति यावत् तस्माद्विवेकात्परस्यासंसारिण सर्वसाक्षितया विविक्तस्याभावमिवद्यमानता यथा बुद्धिरवैद्विदितवती अ द्ध ध्यासादेव चिदात्मनोऽपि भ्रान्तियोगात्साभासा बुद्धिरेवाज्ञान विपर्यासाश्रय इत्यङ्गीकृत्य यथा बुद्धिरवैदित्युक्तमिति ष्टव्यम्—तथा विवेकात्तु अनात्मापवादेनात्मन भावनिर्धारण विवेक ।द्विवेकात् ऊर्ध्व परादसंसारिण परमात नोऽन्यो जीव सारी न विद्यते स्वय

<sup>(</sup>१) वेत्त पाठ

द विलापनप्रकरणम्
चिति स्वरूप स्वत ए मत
रसादियोगस्त मो कारित
अतो न किचित्त चेष्टितेन मे
फल भवेत्सर्व शेषहा १
विमुच्य मायामयकार्यतामिह
शान्तिम याह्यसद् हि ात् दा
अह पर दा विमुक्तवत्
तथाऽज क यविं यत २

चापि सौभासबुद्धिरपि सनिदाना न विद्यते तदा प्रत्यम्त्र भूतत्वात्सर्वे स्येत्यर्थे तथाच भ्रान्तिसम्यम्ज्ञानयोर्विद्याविद्यारूपयोरपि बुद्धित त्रत्वान्नात्मनोऽशुद्धिग घोऽपीति भाव ६ इति सप्तम बुद्धयाद्धव्यक्ररणम्

ननु विद्याऽविद्ययोर्थिद् बुद्धिगतत्व तर्हि साख्यसिद्धान्तप्रस ते हि—बुद्धिरेव पुरुषस्यापवर्गार्थ भोगार्थे च ाना निरूपतामाचरति इति वदन्तीत्याशङ्कामपनुदन् पूर्व स्वानुभवानुरोधेन साधितमेव ात्मज्ञानमा त्मन सवादात्मकेन प्र रणान्तरेण द्रढयति ितस्व इति रसादियोगो रागादिनिबन्धनो भोक्तत्वादिसबन्ध मोहोऽविवेक फिलितमाह—अतो े १

यस्मात्सर्वविशेषराहित्यात्तव चेष्टितेन मे ममानाधेयातिशय किमपि फ नास्ति तस्मात्तवो शम एव युक्त इत्याह विमुच्ये

<sup>(</sup>१) चितिस्वरूप पाठ (२) विमुक्तिमत्—पाठ (३) स्वाभास —पाठ

मायामयकार्यता मिथ्याचेष्टित विमुच्यासदीहिता रर्थकप्रयासात्प्रशा नित प्रशममिह मयि प्रत्यगात्मन्यायाहि प्राप्नुहि अ मायामयचेष्टितासदीहि तराब्दाभ्यामविद्यानिबन्धनत्वस्य सूचितत्वात्साख्यमतराङ्का निरवकाशीकृता वेदित या ननु किमिति प्रत्यगात्मनि मनसो छय उच्यते सत्यज्ञाना दिलक्षणे ण्येव कस्मान्नोच्यते <sup>१</sup> इत्याशङ्कचाह स**दा** यत सदैवाह ब्रह्मेव तथा सति सदा विमुक्तवनमुक्त इास्मि न तु मे मुक्ति र्व धाभावाँदिति योजना अजत्वविशेषण जन्मादिसमस्तविकारप्रतिषेधा र्थम् अत एक संदैकरूपमित्यर्थ सजातीयभेदरहितमिति वा द्वयव र्जि विजातीयभेदहीनमित्यर्थ अतो यन्मय्येकीभूत येव देकी भूतमिति स्थिते न परेऽञ्यये सर्व एकीभवन्ति इति श्रुतिविरोध इति भाव अपरा योजना हे मते असत्सु स्वरूपशून्येषु देहेन्द्रिय विषयेषु यदीहितमभिल्धिषत ्ष्टमृदृ वा फल त ादसदीहितात्सदा जाब्रह्शायामपि प्रशानित प्रशममायाहि तद्र्थ व्यापार परित्यजेत्यर्थ **उपशान्तापि त्व नैवात्मान धारयेत्याह**ि ये कार्यता बुद्धिरूप कार्यात्मता विमु य विहाय माया कारणरूपमाया अय गच्छ तदात्मिका भव तर्हि तद्रूपेण स्थित्वा पुनरुद्भविष्यामीति चेत् तत्राह इहेति इह मत्स्वरूप एवान्तरय विश कार्यकारणरूपता विहाय तप्ताय पीतोदक बिन्दुवन्मद्रूप्यस्ता भवेत्यर्थ कथमह मुखा त कवलीकृत ह्याण्डकोटिर्म येतस्ततश्चाल्यमानेन त्वया प्रस्ता स्यामिति चेत् नाह कदापि चालियतु त्वया शक्य त्वद्भान्तिमात्रमेतिद्त्यभिष्रेत्याह अ र ह्येति यतोऽह अयमारमा ै इति श्रुतेरिति योज्यम् विमु दिति सदा पर ह्मविशेषणम् स्वार्थे तद्धित विमुक्त नित्य क्तमेवेत्यर्थे तथा यथा श्चत्युक्त तथेत्यर्थ व्याख्यातमन त् २

<sup>(</sup>१) ३२७(२) ट्र५२९

दा च भूतेषु समोऽस्मि वेद्यो यथा च ख सर्वगमक्षर शिवम् निरन्तर नि मिक्रिय पर ततो न ेऽस्ती क्ष्म वेहित ३ अह ममेको न वन्य देष्य तथ न कस्या यहम्स इत असङ्गरूपे ऽहमतो न मे त्या कृतेन ार्य त चाद्वयत्त ४

नन्वजत्वादिप्रतिपादकशास्त्राद्धसणो निर्विशेषतया नित्यमुक्तत्वेऽपि, कथमात्मनो देहादिष्वन्वितस्य निर्विशेषतया सरूपतासभव इत्यत आह सदा भूतेष्विति

चराब्दोऽवधारणार्थ अह केवलोऽविद्यातःकार्यरूपविशेषणरहित सर्वेषु भूतेषु सम एवास्मि उपाधिपरामर्शमन्तरण मयि विशेशेल्लाभावादि त्यर्थ सर्वानुस्यूतस्याप्यसङ्गस्वभावतया निर्विशेषत्वे दृष्टान्तमाह—य ।

ति आकाशस्यासङ्गत्वादे प्रसिद्धत्वात् न तस्मिन् शा कार्येति चशब्दार्थे सर्वगमित्यादीनि ब्रह्माकाशयो समानि यत आकाशवत्के वलोऽह सर्वभूतेषु सम अत आकाशस्वभावोपमित संगिमित्यादिविशे षण पर ब्रह्मैवास्मीति योज्यम् उपपादिते ह्यात्मैक्ये फलितमाह इति ३

ब्रह्मभूतस्य तव मदीहितै फलाभावेऽपि कथंचिन्मबेष्टया त्वत्सब निधन त्वा प्रति गुणभूतस्य प्रधानभूतस्य ा कस्यचिद्रर्थस्य चिदुः पयोगो भविष्यतीत्याशङ्क्य सोऽपि मयि दु सपाद इत्याह—अहमिति

<sup>(</sup>१) दन्य पाठ

### फले च हेतों च ज गो विषक्त न् इति प्रचिन्त्याइमते वि क्षेणे जन य दिम लक्ष्मवान् स्वरूपतत्त्वार्थविबोधकारणम् ५

एक एवाह चित्स्वरूपस्य मम परमार्थत सजातीयविजातीयस् गतभेदे मानाभावात् ततो न मम गुणभूत किंचिन्मत्तोऽन्यदि यते मृग्यते तथा कस्यापि प्रधानभूतस्याह गुणभूतो नास्मि कृत १ असङ्गत अनिष्पादि तातिशयत्वात् अनाधेयातिशयत्वादित्यर्थ यतोऽहमसङ्गरूप अतो न मे वया कृतेन किमपि प्रयोजनमस्ति किंच—त्वमेव न सि कुतस्तवे हितं तत्फल वेत्याशयेनाह—तव चे मस्वरूपाज्ञानकिल्पतायास्तवा थिष्ठानभूतमस्वरूपव्यतिरेकाभावात् अभेदे चोपकार्यो कारकत्वासभ ात् अल विकल्पनया प्रशान्तैव भवेत्यर्थ ४

इदानीं कृतार्थस्याचार्यस्य स्वानुभवसिद्धार्थाविष्कारकप्रकरणनिर्माण त्तौ निमित्त दु खिजनदर्शनसंजातकरुणैव न ख्यात्यादीत्यभिप्रेत्याह े चेति

अय ज गे हेतुफलात्मके ससारे विशेषेणासक्तवानिति प्रचिन्त्य विमृद्य दृग्जनस्य लोकस्यात ससाराद्विमोक्षणे मोक्षार्थमहिमम मत्यात्मसवाद्रूप प्रन्थ प्रयुक्तवान् प्रणीतवानिस्म किमनेन सवाद्ग्यन्थेन जनस्य भवेदिति तद्र्थ विशिनिष्ट रूपेति स्यात्मनो रूप नित्यचैतन्यस्वभाव तक्त्वार्थो त विस्पष्टबोधकारणमित्यर्थ ५

<sup>(</sup>१) नै स्ति ६ (२) ध्यात्म सत्यात्म पाठौ

दमेतं यदि चिन्तयेन्नरो
विमुच्यतेऽज्ञानमहाभयागमात्
विमुक्तका श्र था दा
चरत्य गो सम आत वितस्रखी ६
्ति मतिविलापनप्रकरणम्
९ सः ाव पि म्
स्ट्रक्ष् व्यापिते ये धादेरुत्तरोत्तरम्

एवंविधोऽय सवाद तस्मात्साध्यसाधनपर्यावर्तेरुक्षणात्ससारा न्मुसुक्षभिरयमनुचिन्तनीय त्यभिष्रेत्याह **ादमेतभि**ति

अज्ञानक ान्महाभयागमात्संसारादित्यथ यद्वा महाभयस्यागमो स्मात्तन्महाभयागममज्ञान तस्मादिति विष्ठह भयहेत्वज्ञानाद्विमुच्यत इत्यर्थ कारणनिवृत्त्या कार्यनिवृत्तिमाह ि क्तकामश्चेत्यादि चरति जीवन्नेव बन प्रतिभासरहित सन् ब्रह्मण्येव विचरति कृतकृत्यो भवती त्यर्थ सुगममन्यत् ६

इति भतिविलापनप्रकरणम् ८

य प्रत्य णो वाक्योत्थज्ञानेनाज्ञाननिष्टत्त्या मुक्तिरुक्ता तस्य सर्वान्तरत्वेन निरितिशयसूक्ष् त्व व्यापित च यथा चै खम् इत्यत्र सूचितमुपपादियतु रणान्तरमारभते सूक्ष् तेत्यादिना गन्धशब्द पृथिवीशब्दार्थे पृथिव्यम्ब्वादि क्षणात्कार्यात्पूर्वस्मात्पूर्व

<sup>(</sup>१) ाधनविपर्या पाठ (२) इति चितिस्वरूपप्रकणमित्यन्यत्र पाठ (३) ३

स्मादुत्तरोत्तरं कारणतया स्थितेषु प्रत्यगात्मावसानेषु सवान्तरात यन्तेषु पदार्थेषु यथाक्रम पूर्वपूर्वप्रहाणत कार्याकारापोहेन सूक्ष्मता व्यापिता च विज्ञातव्या-कार्यकारणान्वयव्यतिरेकालोचनया संभावनीयेत्यर्थ कार्येषु विद्यमान पि कारणस्वरूप तत्कार्याकारतिरोहित या न स्वरूपेणावभासते इति सूक्ष्ममुच्यते न पुन कार्यपरिमाणान्न्यूनपरिमाणयोगात् तथा सकल स्वविकारानुगतस्यैवोपादानकारणत्वात्कार्यापेक्षयाधिकदेशवृत्तित्वेन व्यापि त्व च कारणस्य थाहि चतुर्विधभूतमामोपादानरू । पृथिवी ता यामेषु गृह्यमाणेषु गृ ते तत्र तच्छब्दप्रत्ययव्यवहारादर्शनाङ्<del>कोकस्य</del> स्तद्पेक्षया सूक्ष्मा तद् याप्तदेशवर्तित्वाद्यापिका च नच तत्तत्कायोपा दानभूता पृथिव्यंशा भिन्ना इति नोपादानस्य व्यापकतेति वाच्यम् कार्या कारभेद्व्यतिरेकेण मृत्स्वरूपभेदे प्रमाणानिरूपणात् अन्यथा तटाकान स्थमृन्निर्मितकुसूलस्य गृहाङ्गणदेशे मृदात्मना विलयाभावप्रसङ्गात् पादा नाद्न्यत्र कार्यलयानुपपत्ते तस्मात्स्वकार्यापेक्षया पृथ्वी तावत्सूक्ष्मा या पिका च सिद्धा तथाद्भिर्व्याप्ता पृथिवी तद्यद्पा शर ासीत्तत्समहन्यत गृथिव्यभवत् इतिश्रुतौ जलपरिणामिवशेषस्य श्रराब्दवाच्यस्य दिधम ण्डाकारस्य पृथिव्यात्मत्वश्रवणात् स्वेद् वणादे पर्वताप्रशिलायामन्त भूमो च सर्वत्रोपछभ्भात् रसस्य च सिळळासाधारणगुणस्य पृथिव्यां सर्वत्रोपलम्भात् तस्यैकत्वेऽिप कटुतीक्ष्णत्वादिभेद परिणामिवशेषोपाधि निबन्धन इति तस्माज्जलव्याप्ता पृथिवी सपरिणामेति जल पृथिव्या व्यापकं सूक्ष्म च प्रागुक्तयुक्त्या सिद्धम् तथा सप्टथिवि जल तेजसा रणेन व्याप्त सर्वत्रोष्मोपलम्भात् त ायोगोलकादौ सूर्यकिरणेषु चोदकस्य लयदर्शनाच था चैवं तेजसो जलाब्यापकत्व सूक्ष्मत च प्रसिद्धम् तद्िप वायुना यतश्चोदेिः सूर्योऽस्त च गच्छतीति

<sup>(</sup>१) ाबद्धर पाठ (२) रि भेद पाठ (३) १२२

#### शरारा पृथिव तावद्यावद्व अम्ब्बोदीनि च त्त्वानि तावज्ज्ञेयानि तस्त्र २

प्राणाद्वा एष उद्ति प्राणेऽस्तमेतिं , इति श्रुते प्राणशब्दवाच्ये वायौ लय श्रवणाक्वालारूपस्य च हेर्वाय्वधीनप्रवृत्तिनिवृत्तिदर्शना वायुश्चाका शेन प्रस्त इति सिद्धमेवैतत् सूक्ष्मत्व तु व्याख्यातमेव सर्वत्र एतत्सर्व सत्तास्फूर्तिभ्या व्याप्तमेवानुभूयत इति सिच्चन्मात्रं सर्वस्योपादानम् तस्य चार्थान्तरेणानुगमादर्शनाि रुपादानकत्वे सिद्धे निरपेक्षव्यापकत्व प्रागु कपरिपाट्या निरतिशयसूक्ष्मत्व च सिद्धयति तदनेन सिच्चन्मात्रेण सर्वस्य दश्यराशेर्यस्तत्वा तत पृथक् किमिप वस्तु विद्यत इति तस्य पर मसूक्ष्मताव्यापिते निश्चित्य सोऽहमसङ्गकूटस्थाद्वयात्मेति सदा भावयेदिति तात्पर्यार्थे १

ननु नैतावतात्मन उक्तरूपत्वज्ञानसिद्धिरध्यात्माधिदैवतयो पृथिव्या देर्भेदेन प्रथमानत्वादित्यत आह**रारेति** 

यावद्वाह्या पृथिवी प्रमाणत परिमाणतो भवति, तावत्तावत्प्रमाणा ।
रीरा पृथिवी ज्ञेयेति सबन्ध तथाम्ब्वादेनि चत्वारि भूतानि कृत्स्नशो नि
रवशेषतया तावत्तावत ।णानि ज्ञेयानि यावच्छारीरा बाह्या च पृथिवीति
योजना एतदुक्त भवति अध्यात्माधिभूताधिदैवात्मना विभक्ताना पृथि
व्यादीनामेका विजृम्भितत्वादेकप्रयत्नेन प्रविछा नोपपत्ते सर्वत्र प्रत्यक्त
त्त्वानुगमात्प्रत्यगात ।वसानमेव ध्यात्मादिरूपं तेन व्याप्त न त पृथगस्ति
इति प्रत्यक्तत्त्वेऽवधार्यमाणे ।ह्याध्यात्मिकादिभेदस्फूर्तेरनवकाशात्
प्रत्यगात्मब्रह्मतावन्मात्रमेव सर्वमवशिष्यत इति भवेदेव प्रागुक्तात्मतत्त्वज्ञान
सिद्धिरिति २

<sup>( )</sup> अबादी पाठ (२) १५२३ (३) मना—पाठ (४) प्रलंबेन पाठ

वाय्वादाना यथोत्पत्ते पूर्व धा अहमे सदा ग्रुद्धश्चिन्मात्र सर्वगोऽद्वय ३ ह्माद्या ६ वरान्ता ये ाणिने पूः द्ये दोषा िरन्मे क्रोऽन्य ४ भूतदोषे दाऽस्पृष्ट सर्वभूतस्थमाश्वरम् नी यो या शेदु ां वाक्षते

नन्वेव परागर्थस्यासत्त्वे कथमात्मन प्रत्यक्त्व सर्वगतत्विमत्याद्युपपद्यते १ तस्य पराचीनविकारापेक्षत्वात् अत कथ पराचा त्यगात्मावसानत्व मित । शङ्क्ष्य चिन्मात्रस्वरूपस्यैवापूँर्वादिलक्षणस्य प्रत्यगादिशब्दैर्लक्ष्यत्वा ह्रक्ष्यमाणदृशायामारोपितपरागर्थं पेक्षायामपि स्वरूपस्या यानपेक्षत्वाद्यक्त सर्वस्य प्रत्यगात्मावसानत्वावधारणिमिति दृष्टा तेनोपपाद्यति वादा

े ति

स्पार्थ ३

ननु कथमाकाशवदेक एवात्मा सर्व त्मा भवेत् १ ब्रह्मादिभेदेनात्मनाम नेकत्वस्य विभाव्यमानत त् तथा चैतन्यमात्रत चानुप रागादि दोषसंसर्गोपळव्धेरित्याशङ्कथाह ति

ममैव चिदातमन से प्राणिन पूर पुर शरीरभूता स्मृता निर्णीता इत्यर्थ तथा काम गेथाद्यो दोषा आत्मनो मे न स्वाभाविका व्यभि चारित्वात् परतोऽपि ते न सभवन्तीत्याह—जा रन कुतोऽन इति अन्यस्याभावादित्यर्थ ४

प्रत्यगात्मनो निर्दे सिद्ध ारदोषस्य प्रत् क्षत्वादित्याशङ्का काशकाष्ण्यप्रत्यक्षवदात नि दोषदृष्टेर्भ्रमत्वाने विमित्याह भूतदो

<sup>(</sup>१) सर्व ाठ (२) **पस्तंबी ध्यातम**े ४ तुलय—गद्य पृ४३ (३) बृ४५ १९

मच्चै न्यावभ त्वात्सर्वपाणिधिया दा पूर्मम प्राणिन सर्वे सर्वज्ञस्य विप मन ६ जनिमज्ज्ञानविज्ञेय स्व ज्ञानवदिष्यते नित निर्विषय ज्ञान तस्मा त न विद्यते ७

अस्प्रष्टमिति छेद सर्वभूतेषु स्थितस्यापि तद्दोषैरस्प्रष्टत्वमीश्वरत्वा दिति हेत्वर्थ विशेषणमीश्वरमिति सर्वस्येशितार कारणमिति यावत् नहि कारण कार्यधर्में सस्पृदय इत्यर्थ स्प मन्यत् ५

यदुक्त ब्रह्माद्या स्थावरान्ता प्राणिन एकस्यात्मन शरीरभूता इति तत्कथमित्यत आह—मच्चे न्येति

सवज्ञ ी भा कस्यात एव विपाप्मनो दृश्यदोषससर्गरहितस्य ममात्मनः सर्वे ाणिन पृः शरीरम् कुत १ सर्वप्राणिधियां सदा मचै तन्यावभास्यत्वादिति योजना योऽय विज्ञानमय प्राणेषु हृद्यन्त ज्योंति पुरुषं १ ति श्रुतेर्बुद्धयन्त साक्षितया प्रकाशमानस्य चै न्यज्यो तिष एव सर्व प्राणि वात्मत्वावगमात् तस्य च बुद्धितत्स्थाभासभेदमन्त रेण स्वरूपतो भेदानिरूपणात् वितुरिवोद्कपात्रतत्स्थाभासव्यतिरेकणेति सिद्धमेकस्यात्मन सर्वाणि भूतानि शरीरमिति भाव तथाच श्रुति यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरं य सर्वाणि भूतान्यन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः इति ६

तर्हि भास्यप्राणितद्वद्धीनां सत्त्वाद्द्वैतक्षतिरिति तत्राह—जनिमदिति यज्जनिमद्यच ज्ञानविज्ञेयं यत्कार्यं जड च तन्मिध्येष्यते यथा स्वप्न तथा जाप्रदिपि कार्यं दृइय चेति मिध्येति तत् द्वैतं न विद्यते यस्मात् तस्माञ्ज्ञेयस्यासत्तात् ज्ञान नित्यं सदा निर्विषय विषयनिरूप्यं

<sup>( )</sup> संस्प्रशते—पाठ (२) ४३७(३) ३ १५

#### ज्ञातुर्ज्ञातिर्हि नित्योक्ता सुषु त्व यशून्य ग्रज्ज्ञास्त्विविद्यातस् द्धा चा दे यताम् ८

न भवति यद्वा नित्यमिवनाशि सर्वेविनाशसाक्षित्वादिति योजना नह्यध्यारोपितेन द्वैतेन पर ार्थमद्वैत विहन्यते न स्वारोपितेन ग्रेया दिना तदाधारभूस्यादि द्वितीयं दृष्टमिति भाव ७

रूपज्ञानस्य निर्विषयत्व नित्यत्व चोक्तं श्रुत्योपपाद्यति ी तिरिति

सुषुप्ते त्वन्यस्य ज्ञेयस्यासत्त्वप्रदर्शनपूर्व ज्ञातुरात्मनो ज्ञाति रूप भूता ज्ञप्तिर्नित्येति श्रुत्योच्यते हीत्यर्थ थाच श्रुति यै तन्न पद्म्यति पद्म्यन्वे तन्न पद्म्यति नहि द्रष्टुईष्टेर्विपरिलोपो विद्यतेऽविनाशि तात् न तु तद्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यत्पश्येत्ं 📑 इत्यादिका 🕖 यद्यपि सुषुप्ते निर्विषयं ज्ञान विषयाभावात् स्वरूपतो नाशशीळवाभावाच नित्यं श्रुतिसिद्धं तथाप्यवस्थान्तरे सविषयमुपलभ्यत इति ज्ञातुर्ज्ञातिर नित्या स्यादित्यत आह ा दिति यत श्रुतिसिद्ध नित्य निर्विषयं ज्ञान अत कारणात् ज प्रज्ज्ञातिर्विषयदर्शनात्मिकाऽविद्या भ्रानि रेवा त्मनो निर्विकारतया ।नकर्तृत्वायोगात् अन्त करणस्य च जडत्वादेव ज्ञानाश्रयत्वानुपपत्तेरध्यस्तमेव सविषयं ान तद्गा च विषयजात द् परमार्थिमिष्यता स्वीकियतामित्यर्थ जागरितादौ वि याकारबुद्धि त्तीनां स्फुरणावगुण्ठितत्वात् सर्वे त्युत्पत्तिस्थितिविनाशसाक्षितया स्फुर णस्यैकस्य नित्य यान्यस्यावश्यमाश्रयणीयत्वात् जाप्रत्यप्यात्मचैतन्य नि त् मेव था विषयाणा वृत्तिसमकालमे फुरणाद्विषयन्यभिचारेऽपि स्फूरणाव्यभिचारात्तस्य विषयानिरूप्यत्वान्निर्विषयत्व च सिद्धिः ति भाव

<sup>( )</sup> सद्धितीयं पाठ (२) वृ ४३२३

#### रूप त्वाद्यसत्त दृष्टचादे मेता यथा एव वि । मत्व भूमनो नास्ताति गम्ये ९

इति सूक्ष्मता यापिताप्रकरणम्

नतु आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोत यो मन्तव्यो निद्ध्यासि व्य इति श्रुत्येवात्मनो दर्शनादिकर्मत्वोक्तर्द्दश्यत्वाद्रशनामुजङ्गादिवदसत्त्वप्राप्ति रित्याशङ्कय अश दमस्पर्शमरूपमव्यय तथाऽरस नित्यमगन्धवच यत् न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्येदेवेस्तपसा कर्मणा ११ इत्यादिश्रुति विरोधात् रूपादिहीनस्य दर्शनाद्यविषयत्वात् द्रष्टव्य इत्यादिश्रुति रहीर्थेन तव्येन योगादर्शनाद्यईत्वोपदेशमुखेनानात्मप्रवणतात्याजनार्थेत्याह रूपवत्वादि

यथा द्रष्टव्य इत्यादिवशा ानकर्मत्व एव यत्र नान्यत् श्यिति नान्यच्छूणोति नान्यद्विजानाति स भूमां इत्यत्रापि प्रागुपन्यस्तश्रुति विरोधात् यत्रान्य पश्यत्यात ानमेव पश्यति १ इति स्वात्मदर्शनविधि परत्वकल्पनायोगाद्भूस्रो ह्मणो विज्ञानकर्मत्व नास्तीति गम्यते निश्ची यत इत्यर्थ ९

इति नवम सूक्ष्मताव्यापिताप्रकरणम् ९

<sup>(</sup>१) २४५(२) उ३१५(३) उ३१८ (४) ७ २४१

शिस्वरूप गगनोपमं पर

भा त्वजमे क्षरम्
अलेपकं गत यदद्वय
देव चाह वि ॐ
हिस्तु शुद्धोऽहमविक्रियात्मको
मेऽस्ति श्चिद्विषय स्वभा
पुर स्तिरश्चोध्वमधश्च
पूर्णभूः त्वज आति वि

इदानीं पूर्वप्रकरणे युक्तया व्यवस्थापितमात नो निर्विषयज्ञानस्वभावत्व स्वानुभवाभिनयेन कटयन्नविषयत्वेनैवात्मज्ञान भवतीति द्रद्ययितु प्रक रणान्तरमारभते दृशिस मिति

स द्विभातमेकदैव विस्कुरितम् सदै स्पष्ट भासमानमिति यावत् यदेवंविधमक्षर तदेवाहं सतत भवामि अतो विमुक्त अ इत्यभ्यनु र्थ अकार उक्तस्वरूपमोंकारद्वारा मुमुक्षुबुद्धचभिव्यक्त भवतीति सूचियतुं अकारनिर्देश १

ननु नाकाशवद्लेप त्व शे सगच्छते दृश्यसब धात् अशुद्धिवि क्रियादिदोषसंभवात्—इत्याशङ्कय दृशेरात्मस्वरूपः ात् तस्य च नित्य शुद्धत्वादे श्रुत्येव निर्धारणात् मैवमित्यभिष्रेत्य श्रुतिसिद्धमर्थ प्रकटयति शिस् शुद्ध

<sup>(</sup>१) तुल्व शिव १७ (२) सुपूर्ण पाठ सुपूर्णभूमाहमिती ह भावय मुक्ति २७४

अजो अपरश्चेव तथा अजरो अमृत
स्वयमभ वेगो आहे य
न कार कार्यम शि नि
देकतृप्त ततो विमुक्त ॐ ३

अह दृशि ज्ञानस्वरूप इत्यन्वय अ परमार्थत शुद्ध अशु द्ध्यादेरज्ञाननिबन्धनत्वात् तस्य चाभासत्वादिति भाव ग्रुद्धमपाप विद्धम् इति मन्त्रवर्णात् यतश्चाविकियास्मक विकियात्मकात्प्राणा देर य अप्राणी मना शुभ्र ' अ शूलमनण्वह्नस्वमदीर्घम् इत्यादिश्च तेरतोऽपि ग्रुद्ध इत्यर्थ न तद्शाति किंचन न तद्शाति कश्चर्ने ? इति श्रुतेनीत्मनो विषयससर्ग इत्याह मेऽस्तीति स्वभावत पर मार्थत अनेन विक्रियाहेतुविषयाभावाद्प्यविक्रिय इत्युक्त भवति विष याभावेनाद्वयात्मत्वे भूमवाक्यशेषमर्थत पठति रस्तिरश्चेति भगव कस्मिन्प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि यदि वा न महिम्निं इति स्वरू पावस्थानमनन्याधीनमुपन्यस्य दुपपादनायेदंकारास्पद सर्वे पूर्वादिविभा गेनाधरोत्तरादिविभेदेन चोपलभ्यमान भूमैवेति प्रतिपाद्य अहकारास्पदस्य देहादिबुद्धिपर्यन्तस्य तर्हि भूम्रो भेद इति शङ्कायामहंबुद्धिपाद्यमपि भूमे वेति मध्ये निर्दिश्य इदमनिद्मात्मकस्य सर्वस्य भूस्रोऽन्यत्वाभावे भेदका भावाद्यत्यगात्मैव भूमेति ात्मैवेदं सर्वर्म् इत्यन्तेन पूर्णभूमा छा दोग्ये द्शि इत्यर्थ अजोऽह्माविर्भाववर्जितो यत आत्मनि स्वे महिन्नि स्थितो नान्याधीन इत्यर्थ २

ात्मनो जन्मजरादिविकियाभावेन कूटस्थाद्वयस्वाभाव्यप्रतिपादनपरा<sup>.</sup> श्रुती स्वरूपतोऽर्थतश्च पठित अेऽ र इति

<sup>(9)</sup> c(2) 2 9 2 (3) 3 c c (8) v 28 9 (4) v 29 2 (5) v 29 2

#### सुषुप्तज ग्रत्स्वपतश्च दर्श न ेऽस् किंचित्तं ।तेर्हि ेहनम् स्वतश्च तेषा परतोऽप्यसत्त्वत स्त्रीय एवास्मि सदाद्य ४

तथाच श्रुतय अजो नित्य शाश्वतोयं पुराण ा एष हानज आत्मौ अजरोऽमरोऽमृतोऽभयो ं इति ाय पुरुष स्वय ज्योति तच्छुभ्र ज्योतिषा ज्योति नित्य विभु सर्वगतं सुसूक्ष्म म् एको देवं एकमेवाद्वितीयम् इति तदेतद्वह्मापूर्वमनपरमनन्त रमबाह्यम् इत्यादिश्रुत्यर्थमाह ार भिति निर्मेल निर अन परम साम्यमुपैति इतिश्रुते एकतृप्त एकेन निजानन्देनैव तृप्त इत्यर्थ आनन्द णो विद्वान बिभेति कुतश्चन आनन्दरू मृत यद्विभातिं इत्यादिश्रुतिभ्य विमुक्त विमुच्यते इतिश्रुतिमा श्रित्याह विक इति यत एवळक्षणस्ततो विमुक्त ए संदेति पद सर्वत्रानुषञ्जनीयम् यदाचार्येणोक्त म स्वरूप तत्त्रथैवेति शिष्यो ऽनुमन्यत ओमितिपदेनेत्यर्थ ३

नु स्थानत्रयेऽन्यथान्यथा प्रथमानस्य कथमविक्रियात्मकत्वमित्यत आह . प्रेति

सुषुप्त ासा जाप्र स चासौ स्वप सुषुप्तजाप्रत्स्वपन् तस्य सुषुप्त

<sup>(</sup>१) त्स्विमवे पाठोऽय टी ासमतोऽपि क्लिष्ट एव (२) २ २८ (३) २४२२ (४) ४४२५ (५) ४३९ (५) १ (७) २२९ (८) श्रेव ५११ (९) ६२१(१) २५१९ (११) ३१३ (१२) ते २९ (१३) २२७ (१४) ५१

शरारबुद्धी द्रियदु ति े न हि निर्वि ।र असत्त्वहे ।श्र े ति रसत्त्वमस्या स्वपतो हि श्यवतु (

जायत्स्वपतो मे मम स्वमिवात्मीयमिवेह व्यवहारे किंचिद्र्शनं नास्ति स्वमिव स्वरूपभूर मिवेति वा किंतु गोहन विवेकाविद्याध्यारोपित जाप्र दादिदर्शनमिति योजना तत्र हेतुमाह र श्रे तेषां जाप्रत्स्वप्रस् षुप्तिदर्शनाना जाप्रदाद्यवस्थारूपाणा वा स्वतश्च परतोऽप्यसत्त्वतोऽसत्त्वा दित्यक्षरयोजना निह तेषा स्वतोऽ यनिरपेक्ष सत्त्व सभाव्यते चकारा त्स्फुरण च आगमापायित्वेन रज्जुसर्पवदारोपितत्वनिश्चयात् तथा परतो ऽपि न सत्त्व स्फ़ुरण च सभाव्येते पर चैतन्यं स्यात् नहि तेनात्मना सत्त्वादिकमेषां सभवति प्रत्यक्पराग्भावेन विरुद्धस्वभावयोस्तादात्म्यानु पपत्ते तत्कल्पनायाश्च भ्रान्तिमात्रत्वादित्यर्थ प्राज्ञस्तैजसो विश्व इत्येते तत्तद्वस्थावत्त्वेन भासमाना न मम स्वरूपिमिति भा तर्हि किंस्वरूप आत्मेति तदाह तुरी एवार ि विश्वादित्रयापेक्षया परतो गम्य मानत्वाचतुर्थे इत्यर्थ तस्य लक्षण—सद गिति सर्वावस्थाद्रष्टेत्यर्थ विश्वादीना स्वस्वावस्थामात्रद्रष्टुत्वाद्य ततो व्यतिरिक्त स्थूलसूक्ष्मक्रमेण विविच्या वेषणद्शाया विश्वादिस्थानत्रयापोहेनावसीयमानत्वात्तुरीय इत्यु च्यते न पुनर्व तुतस्तुरीयत्वमस्तीति द्योतयति अ इति निर्विशेष एव सदाऽहमस्मीत्यर्थ

कथमात्मनो निर्विशेषत्व शरीरादिसबन्धस्य प्रत्यक्षत्वात् <sup>१</sup>—इत्यतः आह—शरीरेति

<sup>(</sup>१) संततेर्न प

इद तु त्य ना स्ति वि ा व ारहेतुर्ने हि मेऽद्वयत्वत न पुण्यपापे न च मोक्षब धने न चास्त्रि वर्णाश्रमताऽद्यर्र स्त ६

शरीरादिसंततेन मदात्मत्व मदीयत्व वा परमार्थतोऽस्तीत्यर्थ त्र हेतु —म निर्विकार इति नह्यविक्रियं वस्त्वागमापायिशरीराचात्मना परिण ते समुज्यते वा येन तत्स्वरूपता तद्धर्मता वा भवेदित्यर्थ हे व न्तरमाह—अ र हे रि कुतोऽसत्त्वमित्यत आह असत्त्वमस्या ति स्वपत स्वावस्थाया यथा दृश्य मिथ्या तथास्या सततेर्द्देश्यत्वादेवासत्त्वमित्यर्थ हिशब्द स्वप्नदृश्यस्य मिथ्यात्वप्रसिद्धि द्योतनार्थ ५

शरीरादिसंतर्तेर्द्दश्यत्वेन चेन्मिथ्यात्व तर्हि शुद्धत्वाविक्रियत् देरिक दृश्यत्वानि थ्यात् किं न स्यात् १ इत्यत आह् द् त्वि

म विक्रिया नास्ति न मे विकारहेतुरप्यस्ति तत पूर्वनिरूपितादद्व यात् द्वयाभावाद्धेतो स्वत पर ते वा मार नो विक्रिया नास्तीति यदिद् त्सत्यमित्यर्थ तुशब्द शाव्यावृत्त्यर्थ अविक्रियत्वादिना विक्रिया भावाग्नुपलक्षितस्वरूपस्याभिष्रेतत्वात्तरिम हेत्वसिद्धेने शङ्कावकाश इत्यर्थ कर्म वा तत्फल वा तद्धंसो वा कर्मादिसाधन वा विक्रियाहेतुर्भविष्यतीति कुतोऽद्वयत्विमत्याशक्याह पुण्यादि नेति तिज्ञाया हेतु इति अशरीरत्वं तु पूर्वऋोके प्रतिपादितमेवेत्यर्थ ६

<sup>( )</sup> विक्रियादिहे पाठ

#### अनादितो निर्गुणते में में फल च स्मात रमें ऽहमद्व यथा नभ सर्वगत न लिप्यते था देह ोऽपि सूक्ष्म

ननु यद्यपि शरीरोपादानत्वेन तद्धर्मकत्वेन चात्मन शरीरवत्त्वाभाव , तथापि शरीरेणास्ति सबन्ध उपलभ्योपलम्भकभावलक्षण इति कथमश रीरता इत्याशक्य नैतावता सशरीरत्वेन कर्मादियोगिता इत्यभिप्रत्य पुण्यापुण्यादिसबन्धवेधुर्यमुक्तमुप्पाद्यति ादि ति

यत् कर्मसमवािय तदादिमहृष्टं यथा रथशरीरादि नच परमाणुमन सोरनेकान्त मनस उत्पत्तिश्रवणात् परपरिकल्पितपरमाण्वनङ्गीकाराच तथा यत् कर्मसमवािय तत्सगुण दृष्टम् यथोक्तमेवोदाहरणम् तथा च सगुणत्व सादित्वं च व्यापक प्रत्यगात्मनो व्यावर्तमानं तस्य क्रिया च्व स्व याप्यम दाय निवर्तत इति क्रियावच्वाभावाच्तत्साध्यपुण्याद्यसभ इति भाव कर्म पुण्यादिलक्षणं फल तत्साध्य सुखदु खादिरूपं फल च न मेऽस्तीत्य वय तस्मादह परम उत्तम ससारिभ्यो विलक्षण अद्वयो निर्विशेष क्रियावच् भावाच्तत्साध्यपुण्या सभव इति विलक्षणत्वमुप्पा दयति—यथेति देहगतो देहप्राप्त तत्रोपलभ्यमानोऽपीत्यर्थ सूक्ष्म नोऽमूर्तत्वादित्यर्थ तथा चाह भगवान्

अनादित्वाि र्रोणत्वात्परमात्मायमन्यय शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगत सौक्ष्म्यादाकाश नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथाऽऽत्मा नोपलिप्यते ' इति ७

<sup>(</sup>१) यथा दित पाठ सर्वत्रोपलभ्यते किंतु तथा 'इत्येव युक्ततरो भाति (२) सी १३ ३१ ३२

# दा च भूतेषु गेऽहाश्वर क्षराक्षराभ्या परमो थोत्त पर त्म त्त्व च योऽि न् ेयेण भैमतस्त विद्यया ८

नन् छन्ध्यिष्ठानाना देहादीनां वैषम्यदर्शनात्तत्रोपछभ्यमानस्यात नो ऽपि तत्कृतवेषम्यसभवात् कृत परमात्मत्व परिपूर्णता च १ इत्याशक्य अय तारतम्यप्रतिभासोऽविद्याविछसित न पर ार्थत इत्याह सद ेति ईश्वर इत्यनेनोपाधिवश्यत्वाभाव सूचयित अतो न मे देहादि वैषम्यमित्यर्थ ईश्वर इत्युक्ते तस्येशितव्यापेक्षत्वात्सद्वयत्वशका स्यादत आह क्षराक्षराभ्याि ति अथवेश्वरत्वमेव ।धयित राभ मि हि यस्मात्क्षराक्षराभ्या परम अथ तस्मादहमुत्तम इत्यन्वय क्षरित नश्यतीति क्षर कार्यवर्ग न क्षरतीत्यक्षर कारण मायाशविष्ठ चिद्वस्तु ताभ्या परमो व्यतिरिक्त कार्यकारणादिभेदकत्त्यनािधृशनभूत इत्यत उत्तम पुरुषोत्तम इत्यर्थ यत उत्तमोऽत परेषामात्मना तत्त स्वरूप मस्मिदि ति परमात्मतत्त्वश्च अहमेव सर्वातमा चेत्यर्थ एवविधश्चेदातमा कथ तिर्दि विपरीतस्वरूपप्रतिभास इत्यत आह ोऽपि ि उक्तोत्तरमेतत् अविद्याविछसित एव विपर्यय इत्यर्थ तथा च भगवतोक्तम-

ाविमौ पुरुषो .छोके रश्चाक्षर ए च क्षर सर्वाणि भूतानि कृटस्थोऽ र उच्यते उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृत यो छोकत्रयमाविदय विभत्येव्यय श्वर

<sup>(</sup>१) तत्त्वश्च टी ाभिमत पाठ (२) मिन्नत पाठ

अविद्यया भावनया च कमिभ विविक्त आत्माऽ ध सुनिमेल हादिशक्तिमचि ऽ मद्दयः स्थित स्वरूपे गगन यथाऽचलम् ९

यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादिप चोत्तम अतोऽस्मि छोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम १ इति ८ तर्हि किमविद्यासंबन्धो वर्तते १ नेत्य ह अविद्ययेति

अविद्या मूळाज्ञान भावना तत्कृतो देहाद्यभिमान कर्माणि तत्पूर्व काणि पुण्यपापळक्षणानि, तैर्विविक्तस्तत्सस्पर्शर्न्य कृत १ यस्माद्व्य विध्वर्यवधान वस्त्व तरकृतोऽवच्छेद्स्तद्रहितोऽव्यवधि अयमाशय विद्यकाशस्तावदात्मेति श्रुतिस्पृ गितिहासपुराणन्यायसिद्धम् अविद्या च जडाऽप्रकाशात्मिका अतस्तयोर्विकद्भस्वभावयो परमार्थत सवन्धे दुर्घट एव ्ति स्थिते अनवच्छि चैतन्यमात्र ता विद्याश्रय उपपद्यते तथा सत्यणुमात्रस्यापि प्रकाशानुपपत्तिप्रसङ्गात् नापि केनिवद्वच्छित्र भागविशेषम् अविद्याव्यतिरिक्तस्य तस्य कल्पनाया अनिबन्धनत्वात् तस्माद्विद्यातिरिक्त यवधानाभावाद्व्यवधित्वे सति दिवान्धपरिकल्पिता धकारवद्यत्मन्यविद्यादिकल्पनमिति अत एव सुनिर्मेळ सर्व शङ्कितदो परिहत इत्यर्थ एवंविध आत्मिन कथ द्रष्टा श्रोता म ता बोद्धेत्यादि व्यवहार १ इत्याशङ्कथाऽविद्याध्यस्ता त करणपरिणामरूपदृगादिशक्ति संबन्धादेव द्रष्टृत्वाद्यप्रचेयप्रतिभास न परमार्थत इ याह दृग दीति स्पष्टमन्यत् ९

<sup>(</sup>१) शि १५ १६ १८ (२) चर्य ति पाठ तुलय १८४४ शिम्

अह पर विनिश्चयात्महरू न भूय इति ुतेर्वच न चैव बाजेऽ ति प्रजायते फ न जन्मास्ति ततो ह्यमोह ममेदिमित्थ च तथेद । तथाहमेव न परो न वै यथा विमूढतैव नस्य कल्पना सदा में ण चाद्वये े ११

एवंविधात्मतत्त्वपरि ाने ति कैवल्य फळतीत्याह ह र ब्रेति अह पर ब्रह्मोति निश्चयेनात्मनि दृक् ान यस्य स थोक्त स भूय पुनर्न जायते शरीरवान्न भवति इति श्रुतेर्वचो विद्यत इति शेष था च श्रुति स तु तत्पद्माप्नोति यस्माद्भ्यो न जायते , पुरुषा पर किंचित्सा काष्टा सा परा गति , अथ सोऽभय गतो भवति हमें वेद ह्में भवित व्रित च श्रुतिसिद्धेऽथे युक्तिमप्याह चेति उक्त सामान्यन्याय प्रकृते योजयति स्ताि हि यस्माद्मोहता प्रागुक्तवर्त्भना मोहराहित्य ततो हेतोर्न ज मास्तीति योजना मोहपद वाच्याऽविद्यामूळत्वाज्जनमादिविकारस्य तद्भावेऽभाव एवेत्वर्थ १० मोहकार्यत्वात्ससारस्य मोहनि त्या निवृत्तिरेवेत्युक्तम् तत्र किमा त्मक मोहकार्यभित्यपेक्षाया तदाह , दिति

प्रथम देहद्वयेऽहकार ततस्तद्वा र्थकल्पनमिद्मिति त शोभनाच त्यास इत मिति ततो ममेदं ईदृश तथा न ममेद्मित्यादिकल्पना

<sup>(</sup>१) ने त्वसति—पाठ (२) चा पाठ (३) ३८ (४) ३११(५) ते २७ (६) ३२९

यदद्वय ज्ञानमतीवनि महाता में।
नियारभावे हि नम
भवेदय वेदिवदां विश्वय १२
सुषुप्त ज्ञाग्रित गे यि
य तु पश्यन्त्रिप चाद्वयत्वत
तथ च कुवेन्निप निष्क्रियश्व
अ त्मविन्नान्य ह । नि

तथा परोप्येवं नैवम् अन्यथा वा नास्ति ा अस्ति वा इति विमूढता मम परस्य वा सुज्ञता च तथा च इत्येवं जनस्य जन्मादियोगिनो ऽनाद्यज्ञानतिरोहितात्मस्वभावस्य या एवंविधा कल्पना सा सदा समे ब्रह्मण्यद्वये शिवे परमानन्दरूपे न च नास्त्येवेत्यर्थ ११

एव विचित्रस्य ससारस्यात्मतत्त्वज्ञानेन तद् ाननिवृत्त्या निवृत्ति मुक्ता सुद्वयति यद्द्वयामा

अद्वयमद्वयात्माकारमतीविनर्मेल असभा नाविपरीतभावनादिप्रतिबन्ध रहितं यज्ज्ञान तत्र तिस्मिन्सित महात्मना भूताना शोक गेहता ससा रित्वं नास्त्येवेत्यर्थ तथा च मन्त्र तत्र को मोह क शोक एकत्वम नुपन्न्यत इति तयो शोकमोहयोरभावे तदुपलक्षितस्य तत्कारणस्याज्ञा नस्य निवृत्तौ बीजाभावे फलाभावन्यायेन जन्मादि पुनर्ने हि भवेदिति वेदार्थविदां विनिश्चय इत्यर्थ थाच श्रुति

भिद्यते हृद्यप्रिन्थिरिछ्द ते सर्वसशया ीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे रावरे इति १२ एवमुक्तस्यात विद स्वरूपमाह—सुखु दिति

(१) ं नम त्यपिपाठ (२) ७ (३) उ.२२८

इतीदमु पर दिन मया हि वेद तिविनिश्चि रम् विमुच्यतेऽस्मिन् यदि निश्चितो भवे न्निष्ठ ते न्योमै इे भि १४

इति दृशिस्वरूपपर ार्थद्र्शनप्रकरणम्

जाप्रित विश्वावस्थाया द्वय द्वैतप्रपञ्च प्रा वासना शात्पश्य युह्निल पि विशेषतो न पश्यित किंतु सुपुप्तवत्प्रविलीनप्रपञ्चप्रत्यगात्म वरूपेणैव पश्य तीति योजना तत्र हेतु अद्वयत ि द्वैतस्य बाधितत्वादित्यर्थ तथा च यथापूर्व स्नानशौचिमिक्षाटनादि व पि निष्क्रियो निर्विकारोऽक त्रांत्म वभावाविर्भावात् य एवंविध आत्मिविद्विक्षेपदशायामप्यप्रच्यु तात्मयाथात्म्यदर्शनत्वाद्वह्मविदामुत्तमोऽयमेव नान्य शास्त्रा शोपि यो व्यवहारकाले ज्ञातृत्वकर्तृत्वाद्यमिमानवानित्यर्थ इति इत्थमिह वेदा त शास्त्रो विनि

शास्त्रन्यायानुसारेण ानुभव प्रदृश्येंदानीमस्मिन्दर्शने परिनिष्ठितस्य कृतकृत्यता भवतीति दृर्शयन् परानुप्रहाय प्र रणनिर्माणे प्रवृत्तिरिति सूचयति इतीद्मुक्तिमिति

वेदान्तविनिश्चितमित्युक्तदर्शनस्य परमार्थविषयत्वे प्रमाण क्तम् व्योम इवेति विसंधिर्वृत्तपूरणार्थ ४

इति दशम दशि ह्रपपरमार्थदर्शनप्रकरणम् १

<sup>(</sup>१) व्योमवदेव पा

११ ईि तृत् र म् इक्षितृत्व स सिद्ध न्तूनां च ततोऽन्यता अज्ञानादित्यतोऽन्यत्व सदसाति निवत्यते १ एता द्व्यमृत्व न कचिदन्यत् हाय म् ज्ञानस्येति च्छ छिङ्ग

ात्मैक्यज्ञानमात्रनिष्ठो मुच्यत इत्युक्त तन्नोपपद्यते कर्मसाध्यत्वा नमुक्ते कर्मसहितज्ञानसाध्यत्वाद्वा तथा ज्ञानस्य वेदान्तंविनिश्चयत्वमुक्त तद्पि दिग्धमनुमानादिनाप्युपपत्तेरितीमा शङ्का परिहर्नु प्रकरणान्तरमा रभते क्षितृत्वमि दिन

ादो ज्ञानादे मुक्ति ज्ञान च वेदान्तमहावाक्यादे नानुमानादि नेत्येतत्साधयित अन्यत्व दसीि निवर्त्य ति त्व तत च्छव्दछ क्षित ब्रह्मैवासि न ससारीति वाक्योपदेशेनैव सच्छव्दा द्विष्ठणोऽन्यत्व जीवस्य निवर्त्यत इत्यर्थ ससारिणो जीवस्या द्वस्य कथ तद्विपरीत ब्रह्मत्व समा यत इत्यत अह ि ति सर्वेषामेव जन्तूना प्राणिना चिद्रूपत्वमेवेक्षितृत्व तत्स्वत सिद्धं स्वाभाविक रूपम् चकार श ानिवृत्त्यर्थ कर्तृत्वभोक्तृत्वादेरि स्वाभाविकत्वशङ्का न कार्या स्वरू पव्यभिचारादित्यर्थ कृतो ज्ञानादेवान्यत्वनिवृत्तिरूपा मुक्तिरित्यत आह दि ति इति यतोऽन्यतान्यत्वमज्ञाननिव धन न परमार्थत इत्यर्थ अ ानकल्पि त द्वि विपरीतरूपत स्य स्वतिश्वन्मात्र स्वभावत्वादज्ञाननिवृत्तिरुक्षणत्वाच मोक्षस्य स्य च तत्त्वज्ञानमात्रापेक्ष णात् ज्ञानस्य च यथोक्तवाक्यादेवोत्पत्तेर्न मानान्तर साधनान्तर चा मृग्यत इति भाव १

कर्मणो मोक्षहेतुः कल्पन ानसहायत्वेन नोपपद्यते श्रुतियुक्तिविरो धादित्याह ावद्धीति सर्वेषा मनसो विशेषण पत्र्यत
स्य े निर्ि ारस्य विशेष स्यात्कथच ३
नोद्यत श्रेव ६ वज्जाग्रतीक्षितु
दि द्वयासत्त्वाचिन्म सर्वेगोऽ ४

एतावद्रे खल्वमृतत्वम् १ इत्येतद्मृतत्वसा नमात्म । नमेवेत्येतावच्छ देनावधारयन्ती श्रुति शा मुच्यते तज्ज्ञानस्य किंचिद्न्य सहायभू तमस्तीति ब्रुवत्सिछिङ्गं ससाधन कर्म बाधत इति योजना अद्वैतात ज्ञाना दृर्ध्व कर्महेतुजात्याद्यभिमानाभावे कुत कर्म यज्ज्ञानस्य मोक्षफले सहा यभूत भवेदिति भाव २

इदानीं ईक्षितृत्वम् इत्यत्रोक्तं वाभाविक चिद्रूपत्व प्रपञ्चयन् ज्ञानिन कर्म न घटत इत्येतदुपपादयति संजामि

विशेष कर्तृत्वादिलक्षणो विहितकर्मसाधनजात्याद्यभिमानलक्षणश्चे त्यर्थ कथचनेत्याक्षेपार्थ न कथचन मे विकार स्यादित्यर्थ त इत्यत आह—अवि ेेति अभिमानशून्यतया केवल साक्षिमात्रेण पश्यत इत्यर्थ ३

थ मनोवृत्त परयत्यिविशेषणात्मा १ इत्यपेक्षाया ह । नतपूर्वक तदुपपादयिश्चदेकरसत्वमात्मनो निगमयति नोवृत्तमि

स्वप्रदेशाया सवृत्तिकं न एव पश्यत्यातमा यथा बाह्यविषया वात् तथा गर्मति जागरणदेशाया नो त्त मन प्रचारं मनश्च तदाश्रय पश्यतः कथ विशेष स्यादिति पूर्वश्लोकेनान्वय जाश्रद्दशायामपि विष याकारवृत्तिमन्मनोव्यितरेकेण नात्मना किमप्यु भ्यत इति भा तह्यें वंविधमनोदर्शनमेव स्वाभाविको विशेष त ह—स साद इति

<sup>(</sup>१) ८ ४ ५ ५ (२) भावात् पाठ

स् त्यो थाऽऽेधादेहात्मत् तथै च भत्यक्षादे प्रमाणत् जाग्रत् द ऽऽत्मवेद ात् ५ न्योमवत् वभूत्स्थो भूतदोषैर्विवर्जि स्मैक्षी चे ऽगुण शुद्धो ब्रह्मे तस्मि

सप्रसादे सु प्रिद्शाया द्वयस्य सवृत्तिकस्य मनसोऽसत्ता तद्दर्शनमिप स्वाभाविकम् न तु तिह । यि स्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यत्पश्येत् इति श्रुते तथा चात्मा चिन्मा सर्वगोऽपरिच्छित्रोऽज्ययो नित्य इति सिद्धमित्यर्थ ४

ननु यद्येव तदा बाह्याभ्यन्तरद्वैतस्याभाव एवेति युक्त स्यात् तन्नोप पद्यते प्रत्यक्षादिप्रमाणविरोधात् छौकिकवैदिक यवहारविछोपप्रसङ्घा ेति चेन्नेत्याह इति

यथा आशिधात् प्रबोधपर्य स्व सत्यो छोकिकवैदिक यवहारास्पद् त ावभासते तथे जाप्रज्ञाप्रद स्थायामिष देहात्मत्व प्रत्यक्षादे प्रमाणत्व च सर्वव्यवहारा स्यात् कियत्पर्यं तिमत्यत आह् आत्मवेदनादिति आ आत्मवेदनादिति पद्च्छेद् आत्मतत्त्वसाक्षात्कारात्प्रागेव सर्वो व्यव हार तिस्मन्सित व्यवहाराभा इ एवेटि भाव ५

व्यवहार्यस्वरूपमाविष्करोति े दिति भाम्

चेता चिद्रूप साक्षीति भूर दोषराहित्ये हेतु व्योमवत्सर्वभूतस्थ इत्यसङ्गत्वमुक्तम् सर्वभूतेष्वहमाकारवृत्त भिव्यक्तयपे या सर्वभूतस्थ इत्यु च्यते एतच अह मनुर सूर्य इति तत्सर्वात्मत्वाभिनयाभिप्राय इति ष्टव्यम् शुद्धोऽज्ञानरहित वलोऽवस्थात्रयरहित ब्रह्मैव पूर्ण तित्यर्थ ६

<sup>(</sup>१) ६ ११ (२) मीति के पाठ (३) ४३ २३ (४) ४१ (५) तिवत् सर्वोत्मत्वाभिमानवामदेवाभिप्र पाठ

ना रू ियाभ्योऽन्यो नित्यमुक्तस्वरू ान् अहात्मा र चिन्मा गेऽह दाऽद्वय अह ब्रह्माहि कर्ती च भोक्ता चास्मीति ये विदु ते न भोक्ता चास्मीति ये विदु रे धर्माधर्मफछैयोंग इेऽदृष्टो थाऽऽत न स्नाद्व त्वम यस्य मो नार्चे य मृ ९

केवछर व्यनक्ति **रूपे** वाच्य चिकतद्व्यापारात्मकप्रपञ्चविहीन इत्यर्थे सुगममन्यत् ७

कथमद्भयत्वमार न सगच्छते ? अह ब्रह्मास्मीतिवत् अह कर्तास्मीति चानुभवस्य प्रमाणमूळत्वादिति ज्ञान मेसमुचय दिनो भेदाभेदमतानुसा रिण तान् कुत्सयब्रद्वेतात्ममत द्रहयति ह ब्रह्मास् गि

विरुद्धार्थप्रतिपादकत्वायोगाच्छा स्य विरुद्ध तत्त्वमवगच्छता कर्मका ।ज्ज्ञानकाण बहिर्मुखता ास्तिकत्वमेव ते । फर्हि यतीत्यर्थ ८

ननु निन्दामात्रेण थमद्वैतैकमतसिद्धि <sup>१</sup> तत्र प्रमाणस्यासभवा दित्यत आह् धिर्मेति

आत्मनो धर्माधर्मफळे सुखदु खादिरूपैयोंग सबन्ध प्रमाणान्तरेर ष्ट्रो ऽपि यथा शास्त्रादेव पुण्यो वे पुण्ये कर्मणा भवित पाप पापे इत्या देरिष्टोऽङ्गीकृत –शास्त्रार्थविद्विरिति शेष तथास्यात्मनो ज्ञाना दे मोक्षश्चेति वेद भविति विदित्वातिमृत्युमेति

<sup>(</sup>१) पुण्यो पुण्येन पाठ (४४५) (२) ३२ ५३ (३) उ.३२९

# या माहारज ा वासना द भि अनुभूयन्त एवेह ोऽन्य केवलो े

नान्य पन्था विद्यतेऽयनार्यं इत्यादिशास्त्रादिष्यताम् तथा च भेदकर्भ णोर्निन्दितयो शास्त्रतात्पर्यविषयत्वायोगाच्छास्त्रानुसारिभिर्यथाशास्त्रमर्थ प्रतिपत्तव्य इति भाव ९

नन्वात्मनो धर्माधर्मफलयोग शास्त्रोक्तो माना तरविरोधाभावात्तथै वेति युज्यते न तथात्मनो ब्रह्मत्व प्रत्यक्षदृष्टकर्तृत्वादिविरोधात् अत श्रुत्यनुभवयोरविरोधाय भेदाभेदावादरणीयाविति चेत् मैवम् कतृत्वा दिप्रति भासस्यासत्त्वाच्छुत्युक्ताद्वैतप्रतिप त्वानुपपत्तेरिति सदृष्टान्तमाह

ा इति

तस्य हैतस्य पुरुषस्य रूप यथा माहारजन वास इत्यारभ्य यथा ऽसकृद्विद्युत्तम् इत्यन्तेन श्रुत्युक्ता या वासनास्ता स्वप्नदर्शिभरनुभूयन्त एव यथेत्यक्षरयोजना हारजन हरिद्रा तया रिजत वस्नादि माहारज नम् स्वप्नदशाया जामद्वासनावासितस्य मनसो वातिपत्तश्रुष्मदृषितरसपूर्णनाडीष्वनुगतस्यादृष्टादिसमुद्रोधितानेकवासनतया जामदृष्टार्थाकारेण परिणममानस्य हरिद्रारिजतप्दादिरूपसदृश या भासमानस्य द्रष्टृदृश्यदृश्ची नतत्करणादिभावेन नित्यं स्वप्नद्रष्ट्रोपलभ्यमानत्वात् स्वप्नदृश्याभ्यो माहार जादिसदृशवासनाभ्यो लि त्मसहिताभ्यो द्रष्टात द्रिश्चभावो विल क्षणो लक्ष्यते ता कर्तृत्वादीना दृश्यत्वाद्नात्मधर्भत्वमेवेति निश्चितमेवेह जामद्वस्थाया पि तत कर्तृतादिधर्मकालिङ्गादन्य केवल ग्रुद्धो, दिश्च रात्मेत्यर्थ १

<sup>(</sup>१) **श्वे** ३८६ ५ (२) २३६ (३) कारण पाठ

ोदि नि रार रिं ऽसिर्देश्यते स्वमे ोद्धा स्य भ ११ आपे त्प्रति द्धस्य स्य स्वाभाविक दम् उत्तिदिवाक्ये कितस्य रिंग् २

आत्मन स्वप्नावस्थाया दृश्यविलक्षणत्वेन प्रतीतिमेव दृान्तेन स्प यति **ोशादिवे**ति

इवशब्दो यथाशब्दार्थे असिरिवेति सब घ यथाश दो यथाविद त्यथें यथाऽसि ख कोशात थकृत स्वरूपेण दृश्यते तद्वदेवं बो । आता कार्यकारणवैर्जित कार्यकारणाकारमनसो लिङ्गा पृथग्भूत स्वप्ने यथावत् दृश्यते दृश्यते इत्यते हृश्यत्व हृश्यत्वानि ध्यात्विमित्याशङ्क्रय विश्विनष्टि य भ इति स्वमहिन्नेव प्रथते न विषयतयेत्यर्थे य । कथमवगम्यते स्वप्ने कार्यकारणविवर्जित इति वीक्षाया अत्राय पुरुष स्वयज्योति इति श्रुतिसामध्योदित्याह स्य भ इ स्व प्र । श्रुति श्रुत्या निर्णीत इत्यर्थ उपाधे पृथक् स्वरूपेणावभासमात्रेऽसिदृष्टान्त इति न वैषम्यशङ्कावकाश इति दृष्टव्यम् ११

आत् न कर्तृत्वादिप्रतिभासस्य स्व प्रतिभासविन्मिथ्यात्वात् शुद्ध एवात्मा ब्रह्मैवेति शास्त्राद्विरोधेनैव प्रत्येतु शक्यत् त् न भेदाभेदकस्प नया मन खेदनीयमिति सिद्धेऽर्थे सोपक्रम ाक्य प्रमाणमाह दि

पाणिना पेषं बोधयाचकार होत्त थोँ इति श्रतौ प्रपुरुष बृहत्पाण्डरवास सोमै राजन् इत्यादिप्राणना निरामन्त्रितो नोतिथ पाणिना त्वापि ाण उत्थित इति निर्धारि ते प्राणेन्द्रियादिस्वरू

<sup>(</sup>१) विवर्जित पाठ (२) ४३९(३) २१५

# हाराजादयों लोका यियत्र लिपता स्वे, तद्वय विद्याद्व वासनया ह

िछद्गसघातिवलक्षण स्थूलसघाताद्प्य य एवात्मेति प्रतिपन्नम् त एव जडिवलक्षणत्वा ज्ञानस्वभाव तस्यापेषात्प्रतिबुद्धस्य ज्ञस्य त्वपदार्थस्य स्वाभाविक पद परत्रह्मलक्ष्मणमुक्तम् केन १ नेत्यादिवाक्येन अथात आदेशो नेति नेति इत्यारभ्य सत्यस्य सत्यभिति प्राणा वे सत्य तेषा मेष सत्यम् इत्यन्तेन वाक्येनेत्यर्थ किंविषयेण वाक्येन १ किल्पतस्या ध्यस्तस्य मूर्तामूर्ततद्वासनाश्रयरूपस्यापनेतृणा प्रतिषेधकेन—नेति नेतीति वीप्सया समस्तकारणकार्यात्मकोपाधिप्रतिषेधद्वाराऽखण्डे ब्रह्मणि पर्यविस तेनेत् र्थ १२

नेति नेति इत्यादिशास्त्रेण निषिध्यमानस्य कल्पितः श्रुत्येवोपपा दितमित्याह—म ाराजादय इति

स्वप्ने स्वप्नावस्थाया महाराजादयो छोका यद्वन्मिय हगात्मिन प्रक लिपता तद्वदेव वासनया छिङ्गाश्रितया सह द्वय रूप मूर्त चैवामूर्त च मिय कल्पित विद्यात् तथा च श्रुति यत्रैष एतःस्रुप्नोऽभूद्य ष विज्ञानमय पुरुष इत्युप य स यत्रैतत्स्वप्नया चरित ते हास्य छोका स्तदुतेव महाराजो भवत्युतेव महान्ना ण उते ग्रेचावच निगच्छितिं इति इवशब्देन महाराजत वि स्वप्नहश्यस्याभा । मध्ये निर्दिश्च एवमेवै एतत्प्रा । न् गृहीत्वा स्वे शरीरे यथाकाम परिवर्तते इत्युपसहरन्ती शरी रमध्य एव । णश द्वाच्यिछ होपाधि महाराजाद्यात्मतया गृहीत्वा दृग्व्यवहरतीति दर्शयित अतो न स्वप्नोपछ ध परमार्धमित्यर्थ तथा च वा श्रयिछङ्गशरीरसहित मूर्तामूर्तक्रपस्थूळस्यापि दृगात्मिन कल्पितत् तदृश्यत्वादु पन्नमेकेति तात्पर्यार्थ १३

<sup>(9)</sup> **२३६(२)** २१*९८* 

दे छिङ्गात्मना यी रूपिणा ि। ने नेत्यात्मरूपत मे ।यी क्रिया चित् १४ न ोऽमृत ऽऽशा रे मेणोऽज्ञाने तुत मोक्षस्य हेतुत्वान्न तदन्यदपेक्षते ५

स्व पञ्चवज्ञा त्रपञ्चस्यापि प्रत्यगात्मिन कल्पितत्वे सिंद्धे प्रत्यक्त त्त्वाभिज्ञस्य कर्मासभव सिद्ध इत्याह—देहिलेङ्गे

क्रिया कर्माणि देहलिङ्गात्मना स्थूलसृद्ध्मदेहरूपेण तद्भिमानेन तदातम तामापन्नेनात्मना कार्या अनुष्ठेया न पुनस्तिन्नरपेक्षेण तद्भिमानहीनेन असभवादित्यर्थ किंल्रक्षणेन १ वासनारूपिणा वासना रूपियतुं सचेतु शीलमस्यास्तीति वासनारूपी तेन पुन पुन कर्मप्रवृत्तिनिमित्तेनावि चि नेत्यर्थ इदानीं मे मम नेतिनेत्यादिनोक्तात्मस्वरूपत्वादेहद्वयाभि मानाभावात्कचित्स्वप्ने वा, जागरे वा न क्रिया कार्या कर्त या स्वभावतो विधितो वेत्यर्थ १४

अज्ञानविल्रसितदेहाभिमानादेव कर्मेति तस्याज्ञानमूल्यत्वे सिद्धे न तेन गोक्षाशा कर्तन्येत्याह न त इति

ततस्तरमात्कर्भणो हेतोरमृततया मोक्षभावस्याशा आशसन नास्ति कुत १ अज्ञानहेतुत अज्ञानहेतुकत्वाद्विवेकपूर्वकत्वात्कर्मण इत्यर्थ जडयो र ानकमणोविरोधाभावात् नाज्ञाननिवृत्तिरूपे गोक्षे कर्माशा कार्या ।त्मनाऽवस्थानरूपस्य च पर ।तन्दाविभीवलक्षणस्य मोक्षस्य चतुर्विध क्रियाफलविलक्षणत्वा तत्रापि मीपेक्षेति भाव कर्मण गो मोक्षहेतु त्वाभावेऽपि मोक्षहेतुज्ञानसहायतया तद्धेतुर्भविष्यतीत्याशङ्क ज्ञानिवृत्तौ

<sup>(</sup>१) पश्य १७ ६

# अमृत चाभय नार्त नेतीत्यात्मा प्रियो विपरीतमतोऽन्यद्यत् त्यजेत्ततः क्रियं ततः ६

इति ईक्षितृत्वप्रकरणम्

ानमात्रस्य समर्थत्वा तत्र कर्मसहायताऽपेक्ष्यते नापीतरत्र तस्य स् त सिद्धत्वादित्यभिषेत्याह—मो स्येति १५

यदि कर्मसाध्यममृतत्व स्यात् वर्हि स्वर्गादिवत्क्रध्यादिफलव ानित्य सभय च स्यात् तचानि म् अभय प्रतिष्ठा विन्दते इत्यभयरूपत्वश्चृति विरोधात् अगेऽन्यदार्तम् १ इति मोक्षस्वरूपादन्यस्यार्तत्वोत्त्या तस्याना र्तत्वपर्यवसानवचनविरोधाचेत्यभिष्रेत्याह अमृ ेति

च शब्दस्त्वर्थ अमृत त्वभय नार्तमित्यर्थ यद्यपि स्वरूपममृतत्व मुक्तल्रक्षणमकर्मसाध्य तथापि जीवोऽन्य तत्कर्मणेव लभेतेत्याशङ्कय जीवस्य ब्रह्मणोऽन्यत्वाभावान्मैवमित्याह—नेतीति य प्रियो जायादि प्रीत्यास्पद्तया विभाव्यते स ममात्मा स्वरूपभूत अनेन जीवेनात्मनानुप्र विश्ये इत्यादिश्रुते स च नेतीत्यपोढाशेषिविशेष शित मद्रूपत्वा तस्य कर्मप्राप्यममृतत्वमित्यर्थ अत उक्तादात्मस्वभावाद्यद्वन्यद्भेवबुद्ध्या गृमाण विपरीत दृश्यमनात्मभूत तित्कयासिहत त्यजेत्तद्भिमान परित्यजेत् तत्ते तस्मात्कारणादित्युपसहारार्थ न चायमात्मज्ञस्य विधि तस्यावि नियोज्यत्वात् त प्रत्यनुवादमात्रम् साधकस्य पुनरूपयुज्यते नियोग इतीह विधिप्रत्ययनिर्देश इति द्रष्ट यम् १६

इति एकादशमीक्षितृत्वप्र रणम् ११

<sup>()</sup> पेक्षेति पाठ (२)ते २७ (३) ३४२ (४) ६३२ (५) ततस्तस्मात् पाठ

१२ र म् थ । देह छोक भिन्ये चित्त द्रष्टाहि यते १ दे ते छोके तेनाभिन्नत ।त्म े मूढ्हेनात विन्द्ि २

ननु यदि भोक्ता प्रियश दोक्तं निर्विशेष ह्यस्वरूप एव तर्हि सर्वो छोकोऽहमहमित्यात्मानमनुभवन्नपि ब्रह्माहमिति कथ नानुभवित १ इस्वा शङ्काया दार्थतत्त्वपरिशोधनाभावापराधादेव इति त्वपदार्थशोधनप्रधान प्रकरणमारभमाण साभासान्त करणाविवेकाद्याथात्म्येन स्वात्मान न प्रत्येति सों छोक इति प्रथम सदृष्टान्तमाह िर्वेत

यथाऽय जन स्फीतालोकमध्यगत स्थूल देह ततो विलक्षण पि तेना लोकेन न्याप्तत्वात्सालोकमालोकविशिष्टमिम यते तथा द्रष्ट्राभास चित्तं साक्षिचैतन्य याप्तम त करण सचेतनं मन्यमानोऽह द्रष्टेति साभास चित्तं मेवात्मान मन्यते न तद्याथात्म्य जानातीत्यर्थ अय भा यथाऽवि शेषेण सर्वत्र प्रसृतमालोक देहसंपर्कोत्तदाकाराकारितिमिव दृश्यमान देहा भेदेन पश्यित लोक तथा सदा स्वरूपेणानवच्छिन्नप्रकाशस्वभावो ऽप्यात्मा अन्त करणसपर्कोत्तदाकाराकारित भासते इत्यह कर्ता द्रष्टा भोक्तेत्येवमन्त करणस्वभावविशि मे त्मानमनुभवित लोक न शुद्धिमिति १

एवमात्मन साभा ान्त करणाविवे मुक्त्वा तहारेण देहपर्यन्तमिववेकं दुर्शयन्नात्माप्रतिपत्तिमेव लोकस्य द्रुडयि —यदे

यदे साभासचित्ताविविक्ततयाहंकारास्पद प्राणेन्द्रि स्थूल्रदेहपर्यन्त

दशमस्य नवात्मत्वप्रतिपत्तिवदात्मन दृश्येषु तद्वदेवाय मूढो हो हो न चान्यथा ३ त्व कुरु त्व देवेति त्ययै ।हि ौ एकनी स्य विरुद्धौ न्यायतो वद् ४

हत्रयतेऽनुभूयते छोके व्यवहारभूमाविति यावत् तेन प्राणादिदेहान्तेना तमोऽभिन्नत्व तादात्म्य प्रपद्यते चित्तादिदेहपर्यन्तं चिदाभासप्रतीतेस्त दिववेकात्संघातमेवात्मानं मन्यत इत्यर्थ यत एव ततस्तस्मानमूढो देहा देरात्मनश्चान्योन्यमध्यासकर्ता संस्तेन मौढ्येन हेतुनात्मान ह्यत्वेन न विन्दति न प्रत्येतीत्यर्थ २

उक्तमर्थे दृष्टान्तेन साधयति दृश े

दश हि माणवका कचिन्नदीं तीर ी पार गता सन्तो गणयामासु कित वय सम १ इति तत्र गणयिता स्वात्मान विहाय नवैव गणयित स्मेति प्रसिद्धि तत्र यद्वद्यथा दशमस्यात्मनो माणवकस्य गणयितुरिववे कान्नवात्मत्वप्रतिपत्ति नवभ्योऽन्यमात्मान न विन्दति नवैव वय दशमो नास्तीति भ्रान्तिरूपलभ्यत इत्यर्थ तद्वत्त्रथैवायं लोको बुद्धयादिषु दृश्ये व्वेवात्मतादात्म्य तिपत्त्या मूढ शास्त्राचायोपदेशहीन स्वात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते न चान्यथा वैपरीत्येन बुद्धचाद्यपोहेन—न्नह्यास्मीति स्वरू प्रयाथात्म्य न वेत्तीत्यर्थ ३

ननु प्रत्यक्षानुभवस्य श्रुतेश्चाविरोधाय प्रत्यगात्मन एव कर्नृत्वादिधर्म वत्त्व ब्रह्मरूपत्व चास्तु किमविवेक ल्पनया मूढत्वमास्थीयत इत्यत आह त विति

यद्वा शास्त्राचार्यो देशहीनो बुद्धचादिवैपरीत्येनात्मयाथात्म्य न जाना

<sup>(</sup>१) पर्य १८ १७४ १७६ ने े ३ ६४

### देहाभिमा नो दु नादेहस्य भ पवत्तत्पह णाय र मित्युच्ये े ५

तीति तस्य पदार्थविवेकाभावान्मोक्षो नोपपद्यत इति सूचितम् तत्र किं पदार्थविवेकेन कृत्यम् ? शास्त्राद्धद्यत्वे प्रतिपन्ने सति ह्याहमस्मीति प्रस ख्यानादेवात्मयाथात् यापरोक्ष्यान्मोक्ष उपपद्यत इति प्रसख्यानविध्यवसर शाङ्क्षय परिहरति—त विति देवे एकनीडौ एकस्मिन् विषये विरुद्धौ त्ययौ एककालिकावेका स्थाभाजौ कथ स्थातामिति न्यायतो युक्तितो वदेत्यन्वय था चैकस्मि त्मिन कुरु तदेव त्वम् इति कर्तृत्वाकर्तृत्वप्रकारकविरुद्धबुद्धयो समसमययोर्मध्ये । दृशशीतोष्ण बुद्धिवद्वश्यमन्यतरबुद्धया अन्यतरबाध एव युक्त नोभयो प्रामा य मित्यभिप्राय ४

तर्हि दु खित्वादिभानेन प्रत्यक्षानुभवेन शाब्दस्य ज्ञानस्य बाध्यत्वो पत्तेस्तदीयस्थैर्याय प्रसख्यानविधि स्यादत आह देहेरि

यदि दु खित्वादिकमात्मन स्वाभाविक स्यात् तदा त ज्ञानाभ्यास शतेनापि निवर्तियतु शक्यते ज्ञानस्याज्ञानमात्रविरोधित्वात् तथाच तद्वि धिप्रकारोऽनर्थक यदा त्विवधाप्रयुक्तदेहाद्यभिमाननिवन्धन दु खित्वादि तदा अविद्यानिवृत्त्येव ति वृत्ते अविद्यानिवृत्तेश्च ज्ञानमात्रायत्तत्वात्र कर्मविध्य काश इति ऋोक त्पर्यार्थ नादेहस्य देहाभि ानरहितस्येत्यर्थ त्र हेतु भावत अदेहत्वमात्मन स्वाभाविक रूपमित्यत्र नियामकमाह सा दिति यद्वा नादेहस्येत्यनेन देहाभिमानव्यतिरेकेण न दु खमस्तीत्युक्त यिकरेकमाह दिति सुषुप्ताविवेत्यर्थ दृशे रात नस् त्यहाणाय समूछाभिमाननिवृत्तये तत्त्विमिति श्रुत्योच्यते ऐक्यमात्र बोध्यते न कर्मेत्यक्षरार्थ ५

<sup>(</sup>१) मासमयो पाठ

हशेश्छाया यदारू । मुख्य । येव दर्शने पश्यस्त प्रत्यय योगी आत्मेति म यते ६ त च मूढ च यद्यन्य त्यय वेत्ति नो हशे एव योगिनां प्रे े नेतर स्यान सशय ७

तत्त्वमस्यादिवाक्यादेहादि यतिरिक्तमात्मानमवगच्छतोऽपि दु ख्यह मिति प्रतीतेरनुवृत्तेर्नाभिमाननिबन्धन दु खमित्याशङ्क्षय तद्विशिष्टात्मदर्श नस्याभासत्वान्मैवमित्याह शेरि

दर्शयतीति दर्शन दर्पणादि तिसन्मुखच्छाया मुखाभासो मुखप्रति विम्बरूपा यथा आरूढा भवति तद्वहुशे प्रत्यगात्मनच्छाया आभासो यदारूढा यिसन्संक्रान्तेव भवति त प्रत्यय प्रत्याययतीति प्रत्ययोऽहका रस्त—साभासमन्त करण पद्म्यन्नहिमत्युपरुभ्यमानो योगी अप्रहणाविद्या दियोगवा पुमानात्मा दृष्ट इति मन्यते यथा कश्चिद्देणमुखस्वभावाविवेका द्यथादृष्ट दर्पणदोषमालिन्याल्पत्वादिविशिष्टमे स्वमुख म यते तथाऽय महाजन उपाधिदोषैरास्कन्दित्तिमव तद्विवेकादात्मान पद्म्यन्नह क दि खी त्यभिमन्यत इत्यर्थ तथा चाहिभिति दर्शनस्य किल्पतात्मविषयत्वादुक्त दु खित्वस्याविवेकाभिमाननिबन्धनत्विमिति न सम्यगात्मान वाक्याद्वग च्छतो दु खित्वाद्यनुवृत्तिरूपपद्यते कदाचित्प्रतिभासस्य वाधितानुवृत्ति मात्रत्वादिति भाव ६

यदि साभासाहकार त्मान पत्र्यन्नसम्यग्दर्शी कस्तर्हि सम्यग्द्र्शी त्यपेक्षायामाह चेति

तमुपाधिभूत प्रत्ययमहकार मृढ च गोहात्मकमिववेकमन्य चोपाधिग तमाभास दुः ादिक वा यदि वेत्ति साक्ष्यमेवेदं सर्वभिति साक्ष्यत्वेनैव जानाति नो दृशेरात्मन साक्षिण सबन्धीत्ये न वेत्ति य एव विवेक

<sup>(</sup>१) श्रेष्ठो ।ठ

विज्ञातेर्थस्तु विज्ञाता स त्व त्युच्यते यत स स्यादनुभवस्तस्य ततोऽ योऽनुभवो मृषा ८ श्रिरूपे दा नित्ये दर्शनाद<sup>5</sup>ने यि कथ स्या ां ततो नान्य इ यतेऽनुभ स्तत ९

मित स एव योगिना युज्यतेऽनेनेति योगस्तत्त्वज्ञान तिद्वचिते येषा ते योगिनस्तेषा प्रेष्ठ प्रियतम सम्यग्दर्शीत्यर्थ नेतर पूर्वोक्तसाहकारात्म दर्शी न सशय सशयोऽत्र न कर्तव्य अज्ञश्चाश्रद्धानश्च सशयात्मा विनश्यितं इति भगवद्वचनादित्यर्थ ७

सर्वस्य छोकस्यात्मत्वेन भासमानोऽप्यह्कारश्चेद्नात्मत्वेन त्यज्यते तदा तद् यस्य त्वपदार्थस्यादर्शनात् तत्त्वमस्यादिवाक्यस्य निरालम्बनत्वापत्ति रित्याशङ्क्ष्याहकारादिविविक्तस्य त्वमर्थस्य श्चुत्यैवोपपादितत्वा मैविमित्याह ि तिरिति

नहि विज्ञातुर्विज्ञातेर्विपरिलोपो विद्यते न वि तिर्विज्ञातार विज्ञानीयाँ इति श्रुतौ षष्ट्रय तशब्दनिर्दिष्टाया बुद्धिवृत्तिरूपाया वि । तेरनित्याया विज्ञातार नित्यविज्ञितिरूपेण ज्ञातार त्व न विज्ञानीया इति यस्तु विज्ञातेर्वि । तृरूपोऽविष्यभूत सर्वेसाक्षी प्रतिप स सर्वावभासक एव त्वमिति त्वशब्देन तत्त्वमिसवाक्ये उच्यते नाहकारात्मतया यशो यस । त् ततस्तमवलम्ब्य तत्त्वमस्यादिवाक्यप्रवृत्तेर्ने निरालम्बनत्वशङ्कावकाश इति शेष तस्य त्वपदार्थस्य स एव श्रुत्युक्तप्रकारोऽनुभव स यगनुभव स्यात् तशेऽन्यो बुद्धितत्स्थाभासविशिष्टरूपतयानुभवो मृषा भिष्याध्यास इत्यर्थ ८

नन्वविषयश्चेदारमा श्रुत्या निवेद्यते कथ तर्हि तस्यानु <sup>१</sup> अनुभन

<sup>(</sup>१) गी४४ (२) बृ४३३ (३) बृ३४२

# यत्स्थर रवेर्देहे शे विषयो यथा सत्त्वस्थर द्वेदेह े विषयस्तथ १

रूपत्वात्तस्य नानुभवापेक्षेति चे अन्यत्रानुभाव्यानुभवयोभेददशनादि त्याश य जडाजडत्वाभ्या विशेषोपपत्तेर्भविमित्याह दशिरूपे इति

यस्य स्वसत्तया प्रकाशव्यभिचारस्तस्याग तुकज्ञानसापेक्षत्वात्स्वान्यज्ञा नागमापायनिव धने दर्शनादर्शने स्याताम् सदा दृशिरूपे ज्ञानस्वरूपे मिय सत्ये नित्येऽन्यनिरपेक्षसत्ताके स्वरूपतो ान श्च नित्ये इति यावत् दर्शनादर्शने कथ याताम् १ न कथमिष्टयथ ततस्तस्मात्कारणात्तत स्वरूपादन्योऽनुभवो नेष्यत २ति योजना ९

उक्तमे नित्यदृश्रूपत्वमात्मन स्फुटयित यत् स्ताप इति
यद्वा सुखदु खादियुक्तत्वेनात्मनो भाना नित्यदृशिमात्रत्वमित्या
शङ्कणाह त् राप इति रवेश्तापो देहे भवन् यत्स्थो यत्प्रदेशस्थितो
भवित स तापो यथा खाश्रयप्रदेशिविशिष्ट एव दृशेरात्मनो विषय तद्व
देवेह व्यवहारकाले सत्त्वस्थोऽ त करणस्थ एव भवित सुखदु खादिरूपस्ताप
स्तथा स्वाश्रया त करणसहित एव दृशेर्विषय न दृगात्मसमवेत इत्यर्थ
अत्तर प्रस्यान्यधर्मत्वेनैवानुभवादात्मा नित्य चैतन्यमात्रस्वभाव एवेति
भाव अथवा देहे भवन् रवेस्तापो यत्स्थो यिसमन्देहदेशे स्थित स देह एव
तापविशिष्ट तप्तोऽहमिति मन्यमानस्य दृशेलीं किकस्यात्मनो विषयो यथा
तद्वदेव विषयसपर्कजनित सुखदु खादिताप सत्त्वस्थोऽन्त करणस्थ इति
सोऽन्त करणाख्य सुखादितापविशिष्टस्तथैव दृशे साक्षिणो विषय इत्यर्थ
तथाच सुख्यहमित्याद्यभिमानस्य देहतापेन तद्ध्यासात्तप्तोऽहमित्यभिमा
नवत् स्वदृश्यान्तं करणाध्यासनिबन्धनत्वाद्विवेकिनो दुखादिमत्त्याऽऽत्मा
कदाऽपि न भासत इति भाव १

<sup>(</sup>१) स्वसत्ताया पाठ (२) स्वद्श्यन्त पाठ

प्रिषेद्धेदमभे ज्ञ खिमें रोड य नित्यमुक्त दा ग्रीद्ध सोडह ि केवल १ विज्ञातुर्नेव विज्ञाता परोड य सभवत्य विज्ञाताडह परो मुक्त विभूतेषु स दा .२ ये दालु हित्वम त नोड तिता त वित्त्व तथा मुक्तवा स अ त्मज्ञो न चे र ३ ज्ञातेवाहमिविज्ञेय द्धे मुक्त सदेत्यि विवेकी मत्ययो बुद्धेह्य्यत ना व यत ४

आत् न सुखादियुक्तान्त करणस धाभाव स्फुटयन् विविक्तस्वरूप मनुसधत्ते तिषिद्धेति पार्थ ११

यस्मादेव विचार्यमाणे अर होव तस्मान्न साक्षिरूपस्य मम कुत्रापि स्वरूपभेदोऽस्तीत्यद्वयात्मतंत्त्वमावि करोति वि तिरिति

सर्वविज्ञातृरूपादात्मनोऽन्यो य परो यापको विज्ञाता नैव भवति अतोऽहमेव परो वि ाता सर्वभूतेषु स्थावरज्ञगमेषु सदा सर्वदा ए सर्वि विज्ञेयतद्धर्मरहितत्वा मुक्तक्ष्वेत्यर्थ १२

एव श्रुत्युपदेशात्सर्वत्र सर्वदाद्वयमात्मानमनुसन्धानस्यापि ब्रह्मविदहम स्मीत्यभिमानात् स्यात्सविशेषत्वमित्यत आह यो देति

ह्मिवित्त्व मुक्त्वा विदहम भीत्यिभमान त्यक्त्वा यथा श्रुत्युक्त तथात नोऽलुप्तचिन्मात्रतया द्रष्टृत्व तथाऽकर्तृतां च वेद स आत्मज्ञ आत्म तत्त्वब्रह्मवित् न चेतरो योऽभिमानलेशमिप भजत इत्यर्थ १३

ननु ब्रह्मात्मज्ञानस्यात्मनि विद्यमानत्वात् कथ ब्रह्मवित्त्वाभिमानत्याग<sup>१</sup> अतो नात्यन्त निर्विशेष आत्मेत्यत आह् तैवेति

<sup>(</sup>৭) ता शुद्ध पाठ (२) विचार्यमाणो पाठ (३) त्मत पाठ

अलुप्ता त्वात्मनो दृष्टिर्नोत्पाद्या रकैर्य दृश्यय चान्यया चा जन्यतास्या प्रकल्पिता १५ देहात्मबुद्धचपेक्षत्व दात्मन कर्तृता मृषा नैव ।कचित्करोमीति सत्या बुद्धि प्रमाणज १६

ज्ञातैवाह मित्यादि रूपो यो विवेकी विवेकवान् विविक्तात्मनिष्ठ इति यावत् प्रत्ययो बुद्धे बोंधे द्वा यो वृत्ति रूप स दृद्यत्वात्साद्धिभास्यैत्वा । श्वान्नश्यत्येव यत यस्मात् तस्मा ास्ति ब्रह्मविदोऽभिमानलेशस्याप्यव काश इत्यर्थ यथा कतकवीज रज्ञ कलुषिते जले प्रक्षिप्त जलगतसकल रज्ञो विलापयत्स्वयमपि विलीयमान सिललमनाविलं करोति तथा यथो किविके बुद्धिवृत्तिरपि परं प्रत्यगात्मिन सिसद्धा तद्गतसकलविशेषमुन्मूल यन्ती स्वयमप्युन्मूलिता प्रत्यगात्मान निरस्तसमस्तविशेषमनाविलमापाद यतीति भाव १४

ननु आत्मचैतन्यप्रतिभासोऽपि नाशवान् आत्मप्रकाशत्वात् प्रकृत बुद्धिप्रत्ययवत् इति चेत् भैवम् कार् ाधीनात्मलाभत् स्योपाधित्वा दित्याह् अलु ति

उपाधे साधन यापकत्वमाशङ्कय प्रत्याह रयया ति अस्या आ त्मस्वरूपाया दृष्टेर्ज यता तु दृश्यया यया बुद्धिवृत्तिरूपया स्वरूपदृष्टेर्विशे पाकाराभि यत्तयुपाधिभूतया प्रकल्पिता आरोपिता घटजन्मना घटा काशजन्मवत् इति नास्ति (अत ?) साधनन्यापकत्वमित्यर्थ १५

तदेवमात्म य यभिचाराकि त्प्रकाशस्य नित्यत्वात् यो वेदालुप्तदृष्टि त्वम् (१३) इत्यत्रोक्तं नित्यदृष्टिक्तपत्वमुपपाद्य अकर्तृता तथा इत्युक्त निर्विकारत्वमुपपाद्यति दे तमबुद्ध ति ।भ्य म्

<sup>(</sup>१) तुलय १५ २१ १६ ७ (२) साक्षिसाक्ष्यत्वात् पाठ

कर्तृत्व कारकापेक्षम र्तृत्व स्वभाव क भिक्तिति वि ान मृषेवेति स्नुनिश्चि म् १७ ए शा ानुम भ्य स्वरूपेऽ गे ति थोज ेऽहमिति वा सत्या बुद्धि कथ भवेत् १८ तर प्रो े।ऽप्याभ्यन् रो हम् निर्विकारोऽचल ग्रुद्धोऽजरो मुक्त दाऽ य १९ इति प्रकाशप्रकरणम्

देहात्मबुद्धिर्मिध्याबुद्धिस्तत्पूर्वकत्वात्कर्तृत्वादिरात्मनो मृषा नैव किंचि तकरोमीत्यकत्रीत्मबुद्धि निष्कल निष्किय शान्तम् इत्यादिप्रमाणजा सत्या देहात्मबुद्धेरप्रमाणजाया बाधिकेत्यर्थ १६

इतोऽिप कर्नृत मात्मनो न परमार्थमित्याह तृत र पिक्समिति असङ्गे निरवयवे आत्मिन कारकससर्गस्य परमार्थतोऽनुपपत्ते अकर्नृ त्वस्य स्वाभाविकत्वात् कर्ता भोक्तात्मेति विज्ञान मृषैव न परमार्थ इति

सुनिश्चितम् नित्यनि<sup>°</sup>छ एवात्मेत्यर्थे १७

तदेवं परिशोधितपदार्थतत्त्वस्य वाक्यादे हि ब्रह्मास्मीति निरपवादे वि ज्ञाने जाते सित नियोज्योऽहमिति बुद्धेरुन्मूलितत्वात् प्रसख्यानविध्य वकाश इत्याह । चु भारित

शास्त्र वि ातेर्यस्तु विज्ञाता स त्विमत्यु यते यतै इत्यत्र दर्शितं यत्स्थस्ता गे रवेर्देहें इत्य गेक्तमनुमानं ताभ्यामित्यर्थे १८

विदो नियोज्यत्वादिबुद्धिनैव भवतीत्यत्र निर्विकारत्वादिक हेतु वदन् रणार्थमुपसंहर्रि र्गिति स्पष्टम् १९

इति द्वादश ।शप्रकरणम् १२

<sup>(</sup>१) प्यभ्यन्तरो पाठ (२) ६ १९ (३) १२ ८ (४) १२ १

#### १३ चक्षुष्ट्रप्रकरणम्

अचक्षुष्ट्वान्न ष्टिमें ता । अशोत्रस्य का श्रुति अवाक्त्वा तु वक्ति स्यादमनस्त्वान्मति कुत अप्राणस्य न में स्ति बुद्धचभावे न वेदिता विद्याविद्ये तो न स् श्चिन्मात्रज्योि षो म

तदेवं पदार्थतत्त्वपरिचयाभावादेव वाक्यार्थाप्रतिपत्तिर्जनस्येति तत्परि चयमात्रादेव वाक्याद्वाक्यार्थयाथात्म्यावभाससभवे प्रसख्यानादिविधिर नर्थकोऽनुपपन्नश्चेत्युक्तम् इदानीं पूर्वप्रकरणान्ते निर्विकारोऽचल शुद्ध इति यदुक्तमात्मन शुद्धत्वमचलत्व च तत्स्फुटीकर्तु प्रकरणान्तर प्रस्तौति अचश्चश्चादिति

दृष्टिशब्देन चक्षुरिन्द्रियद्वारकबुद्धिवृत्तिर्बहि प्रसृता रूपादिविषयो परिञ्जता जानामिकियात्मिकोच्यते सा दृष्टि न मेऽस्ति मद्विकारतया मद्धर्मभूता सा न भवतीत्यर्थ तत्र हेतु —अच दिति चक्षुहि देह देशाश्रित भौतिक करण न मदाश्रितिभत्यन्वयव्यतिरेकाभ्या निश्चित मिति न हेत्वसिद्धिश्का एव का श्रुतिरित्यादिषु यो यम् तथाच वत्तदिन्द्रियद्वारकबुद्धिवृत्तिरूपट्ट दिकियाहीनत्वात् सिद्धमात्मनोऽचल्दव शुद्धत्वे चेति भाव १

तथा कर्तृत्वज्ञातृत्वविकारहेतुप्राणबुद्धचोरभावादपि शुद्ध इत्याह प्राणस्येति

चिन्मात्रज्योतिष सदाप्रकाशमानचिदेकरसस्य विद्याविद्ये ज्ञानतद् भावौ ज्ञानक्रिये वा न स्त तयोरिप बुद्धयवस्थाविशेषत्वात् आत्मनश्च द्धयभावात् इति सिद्धा शुद्धतेत्यर्थ २

<sup>^ (</sup>१) ३८८(२) ग्रुद्धत्वरहितोऽपि पाठ

नित्यमु स्य ग्रुद्धस्य कूटस्थस्या विचािन अमृतस्याक्षरस्येवम रारस्य सदा ३ जिघत्सा । पिपासा वा शोके ही रामृत वि तेऽ रारत्वा । ।पिनो ४ अस्पर्शत्वान्त्र मे स्पृिनीजिह्दत्वाद्र । नित्या निरूपस्य ।न ।ने न दा ५

उक्तधर्मजातस्यात्म यभावेन शुद्धचादिसिद्धावशरीरत्वमेव हेतुरित्यिम े य चिन्मात्र योति स्वरूप विशेषणैर्विशदयति ि मुक्त येति

विद्याविद्ये न स्त इति पूर्वेणान्वय शुद्धत्वान्नित्यमुक्तत्वम् अवि चालित्वात्कृटस्थत्वम् अक्षरत्वाद्मृतत्विमिति विशेषणाना योजना त्रि ष्विप हेतु अशारारस्येति नहि शरीरसबन्धमन्तरेणा मनोऽशुद्धिचल न रणानि निरूपणपथमवतरि अत सर्वदैवाशरीरत्वात्सर्वदा शुद्ध इत्यादि योज्यम् ३

आत्मन पद्धर्मिसबन्धाभावाद्पि सिद्धा शुद्धतेत्याह ि सेति खादितुमिच्छा जिघत्सा पातुमिच्छा पिपासा अन्यत्प्रसिद्धम् अश रीरत्वादित्युपलक्षणम् अप्राणत्वादमनस्त्वाचेत्यर्थे तथा चोक्तम्

प्राणस्य क्षुत्पिपासे द्वे मनस शोकमोहकौ

जरामृत्यू शरीरस्य डूर्मिरहित शिवं इति ४

इदानीमनुक्तसकलेन्द्रियवृत्तिप्रतिषेधोपलक्षणतया स्पर्शर नसबन्ध प्रति षिध्याविभावतिरोभावहीनतया विशुद्धचिद्रूपर मुक्तमुपसंहरति अ त्वादिति

स्पर्शनेन्द्रियरहितत्वादित्यर्थ ५

या तु स्या ानसी तिश्व क्षुष्का रूपरञ्जना
नित्यमेवात्मनो । नित्यया द यते हि । ६
तथाऽ येन्द्रिययुक्ता या त्तयो विषयाञ्जना
स्मृता रागादिरूपा च केवलाऽन्तर्मनस्यिप ७
ानस्यस् द य यन्ते स्वम त्तय
द्रष्टु ष्टिस्ततो नित्या शुद्धाऽन ता च े । ८

आत्मनो दृष्ट्याद्यो न सन्तीत्युक्तेऽर्थे उपपित्तमाह स्य दिति चाक्षुष्का चक्षुद्धारजनिता रूपरञ्जना रूपाकाराकारि । या तु मानसी वृत्ति स्यात् स्याच्छब्दो भवतीत्यर्थे एवंविधा वृत्तिरस्ति सा आत्म रूपया नित्यया दृष्ट्या चैतन्यप्रकाशलक्षणया नित्यमेव दृश्यते प्रकाश्यते हि प्रसिद्धमनुभवसिद्धमेवैतदित्यर्थ ६

तथा च [न] दृष्ट्यादयश्चिदात्मीया तह्र्यत्वात् यो येन दृश्यते स तदीय यथा रूपादि । ति सिद्धमात्मना दृष्ट्यादिराहित्येन शुद्धत्वा दीत्यभिष्रेत्य चक्षुद्वीरकवृत्तावुक्तन्याय वृत्त्यन्तरेष्वतिदिशति—तथेति

विषयाश्वना विषयोपाधिका विषयाकारा इति यावत् या च केवला चक्षुरादिद्वारनिरपेक्षा अन्तर्भनसि शरीर तर्वेतिनि चित्ते स्मृति रागादि रूपा साऽपि पूर्वोक्तयात्मदृष्ट्या दृश्यत इत्यन्वय ७

किंच स्वप्नावस्थाया विद्यमाना मन परिणामरूपा विषयाकारा वृत्तय स्ततो व्यतिरिक्तस्यैव द्रष्टुर्देश्या यथा संप्रतिपन्ना तथा जाप्रहृश्या अपि दृश्यत्वातस्वव्यतिरिक्तस्यैव द्रष्टुर्दृश्या इत्याह ानस् इति

मानस्य स्वप्नंवृत्तयोऽन्यस्य साक्षिणो दृश्यन्ते दृश्यत्वेन विपरिवर्तन्त इत्यर्थे द्वज्ञामद्वृत्तय इति शेष सर्वदृष्टीना कूटस्थदृष्टिभास्यत्वे सिद्धे फिलतमाह द्रष्टुरिति ८ अनित्या साऽ विशुद्धेति गृ तेऽत्राविवे तः सुस्ती दु स्व तथा चाह दश्ययोपाधिभूतया ९ मूह्या मूह २०येव शुद्ध्या शुद्ध इत्यपि यते सर्वलोकोऽय येन ससारमुच्छति १० अचश्च कादिशास्त्रोक्त सबा भ्यन्तर त्वजम् नित्यमुक्तमिहात्मान मुमुञ्जश्चेत्सदा स्मरेत् १ अचश्चुष्ट दिशा । च ने द्रियाणि दा मम अप्राणो मा शुभ्ज इति चाथवेण वच

कूटस्था चेदात्मदृष्टि रिष्टा कथ तत्रान्यथा प्रथा १ इत्याशङ्कव वृत्ति मदन्त करणाविवेकादेवेत्याह अनित्येति ।

अविशुद्धेति छेद न्ट्याधिअपूत्या दृश्यया दृष्टेशा सहाविवेकतो विवे कामहादत्र व्यवहारभूमौ सा नित्या शुद्धा चात्मदृष्टिग्नित्याऽविशुद्धेति च गृत इति योजना तथाह सुखी दु खीति च म यत इत्युत्तरश्लोकगते नान्वय ९

अविवेकिनव धनान्ते मि त्याभिमानादेव ससा प्राप्तिरित्युक्तमे फुट यति मृढेति ते ष्टम् १०॥(सं

कथ तर्हि ससा<sup>‡ति</sup> त्तिरित्यपेक्षाया तदुपाय ुवन्मुमुक्षु शिक्षयि अच्चक्षुष् दीति ।[रिनिचृष्

इह प्राणिनां मध्येन्युमुञ्ज्ञेत्स्यात् स तर्हि वात्मानमुक्तरूप सदा स्मरेत् श्रुत्याचार्यापदिष्टमनवरतमनुसद्धीतेति योजना ११ यदात्मन श्रुरादिराहित्यं प्राक् सिद्धवदुक्त तत्र प्रमाणमाह—अच

कादिशास्त्राचेति

<sup>(</sup>१) २ १ २ (२) थर्बणे पाठ (३) नि धना मि पाठ

श्र रादीन मभावश्च ूये मम
अप्राणो ना यस्मादिविकारा सदा हम् ३
विक्षेपो नास्ति स्माे न सम धिस्ततो मम
विक्षेपो वा समाधिवी मनस स्याद्विक रिण .४
अमनस् स्य शुद्धस्य कथ तत्स्या य म
अमनस्त्वाविकारित्वे विदेह यापिनो मम

अचक्षुष्कमश्रोत्रमवागमनं इत्यादिना बृहदारण्यके यथात्मरूपमुक्त था मुण्डंकेऽप्युक्तमित्याह अप्राण इति १२

आत्मनो निर्विशेषत्वे श्रुत्यन्तरमुदाहरति श द दीनामिति अशब्दमस्पर्शमरूपमन्यय तथाऽरस नित्यमग धवच यत् अनाद्यनन्त महत पर ध्रुव निचाय्य त सृत्युख्राखादप्रमुच्यते इति काठके श्रूयत इत्यर्थ उक्त प्रमाणमन्द्य फलितमाह अप्रा इति एतदचक्षुक्कादेर्युपलक्षणम् १३

अविकारित्वनिश्चयफलमाह विक्षेप इति

तस्मात् अविकारित्वादित्यर्थ ततो विक्षेप्रभोवादित्यर्थ विक्षेप निवृत्तिरूपत्वात्समाधेस्तद्भावे तद्भाव कस्य तर्हि समाधिविक्षेपा वित्यपेक्षाया विकारवत एवेति वदन् अविकारिणस्तद्भाव द्रढयति विक्षेपो वेति १४

मनोवद्विकारित्वाद्वा विकारिमनस्तादात्म्याद्वा विक्षेपसमाधी आत्मिन संभाव्येताम्, तदुभयाभावात्तौ न स्त इत्याह स्येति

शुद्धस्य अविकारिण इत्यर्थे कथममनस्कत्वमविकारित्वं चेत्यत

इत्येतद्य वदज्ञा वत्कार्य माभवत् नित्यमुक्तस्य शुद्धस्य बुद्धस्य च दा मम ६ समाधिवीऽ धिवी ार्य चा यत्कुतो भवेत् हि ध्यात्वा च बुद्ध च यन्ते त्यताम् १७

आह ति विदेहत्यापी विदेहत्यापी विदेहत्यापी तस्येति विग्रह विदेहत्वादमनस्कत्व व्यापित्वाद्विकारित्व चेत्यर्थ १५

क तर्हि जिज्ञासावस्थाया समाध्यादिक कर्त यमिति ते बुद्धिरासी दिति तत्राह इत्ये दि

सदा नित्यमुक्तबुद्धशुद्धस्यापि मम यावत्पर्यन्तमेतिन्नत्यशुद्धत्वादिविष यमज्ञानमासीत् तावत् मम कार्य समाधानादि कर्तव्यमभवत् नेदानीं तज्जानत कृत्यमस्तीत्यर्थे १६

इदानीं कस्मात्समाधानादि न कर्त यमित्यपेक्षाया तद्धेत्वभावादित्याह

तो भवेन्ममेति शेष कुतो न भवेदित्यत्र हेतुमाह ाति यस्मान्मा प्रत्यगेकरस ध्यात्वा विचार्य बुद्धा सा ात्कृत्य कृतकृत्यता यन्ते मुमुक्षव इति शेष तथा च श्रुति

एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कर्मणा वर्धते नो कनीयान् इति

यस्त्वात रितरेव स्यादात्मतृप्त मानव आत्मन्येव च सतुष्टस्तस्य ार्य न विद्यते

इति स्मृतेश्च माद्ज्ञानाभावात्रास्तीदानीं किमपि कर्तव्यमित्यर्थ १७

<sup>(</sup>१) शुद्धरहित पाठ (२) उ४४२३ ( यन्दिन) (३) । ३१७

अह ब्रह्मास्मि सर्वोऽस्मि शुद्धो बुद्धोऽस् यत दा अज सर्वत एवाइमजस्थ क्षयोऽमृत १८ मद य सर्वभूतेषु बोद्ध कश्चिन्न विद्यते कर्माध्यक्षथ साक्षा च चेत नित्योऽगुणे ऽद्वय १९

ननु यद्यपि यथोक्तात्मविद् समाध्यादि कर्तव्य नास्ति थाप्यात्मनो ब्रह्मत्व सपाद्य प्रपश्चस्य विलय कर्तव्योऽविशष्यत इत्याशङ्कथ ह्यारूप त्वस्य नित्यसिद्धत्वात् प्रपश्चस्य चाज्ञानमात्रविलसितस्य तिब्रहित्तसमय एव चाधिष्टानात्मना विलीनत्वात् न तद्नुष्टेयमविशष्यत इत्यभिप्रेत्याह अह स्मी

सदेति व्र ास्मीत्यादिषु सर्वेषु विशेषणेषु योज्यम् अतस् तो ब घ हीन सर्वेत इति च पदमजोऽक्षय इत्युभयत्र योज्यम् जन्मक्षयहेतुरहित इत्यर्थ १८

ननु प्रतिदेह चेतनभेदे भासमाने कथ ब्रह्मास्मीति प्रतीच पूर्णतानुभव इत्यत आह दय इ

उक्तेऽर्थे प्रमाणमाह ध्यक्ष इति

एको देव सर्वभूतेषु गृह सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्चं इति श्रुतावेकस्येव सर्वभूतान्तरात्मत्वोपपादनात् भेदप्रतिभानस्याकाशः भेदभानवदुपाधिनिब धनत्वात् नात्मा तराशङ्केति युक्त पूर्णब्रह्मात्मानुभ वनमित्यर्थ १९

<sup>(</sup>१) श्वे ६ ११ अस्या श्रते प्रतिपद खिलार्थं विद्योतयन्ती शिकाल्यस्य धवार्तिकटीका ३५६ श्लोकस्य द्रष्टन्या

न हिन चास नोभय केवल शे न सध्या रात्रिवी नाहवी सर्वदा शे २ सर्वमूर्तिवियुक्त य थ ख सूक्ष्ममद्व म् तेन हि विना भूत क्षेवाह तथाऽद्वयम् २

अह ह्यास्मीत्यत्रोक्तमात्मनो ह्यत्वमुपपादित सर्वोऽस्मीत्युक्त तु वाधाया सामानाधिकरण्याभिप्रायमित्युपपादयति हि

सत् त्यक्षयो य पृथिन्यप्तेजोरूप भूतत्रयम् असत् प्रत्यक्षायो य त्यच्च ब्द्रिनिर्दिष्ट वाय्वाकाशात्मक भूतद्वयम् उभय पश्चभूतपरिणामात्मक शरीरसस्थानम् तत्सर्व नाहभित्युक्ते नेति नेतीति मय्येवारोप्य निषिद्ध त्वान्मद्वयत्र मिय चासत्त्वाद्हमेवेद सर्वभिति युक्तमेवोक्तमित्यर्थ केवल सर्वविशे शून्य शिवो निस्त्रेगु य सध्यादिकालविशेषयोगात्कथ केव लत्वमित्यत आह ध्येति तत्र हेतु सर्वदा शोरिति अलु प्रप्रकाशात्मत्वादित्यर्थ यद्वा सध्यादिश दे क्रमेण स्वप्नसुषुप्तिजागरणा न्युच्यन्ते सदैवैकरूपेण प्रकाशमानस्य स्वरूपावरणविक्षेपरूपावस्था तस्त्या इत्यर्थ २०

\* तस्माचिदेकतानस्यात्मनो निर्विशेषस्य युक्त ब्रह्मरूपेण पूर्णत्विमिति सद्दान्तमाह मूर्ीति

य काश सर्वस्मात्परिच्छित्राकाराद्विस्रक्षणिमित सूक्ष्म ास्क्यते तथेदं परिपूर्णमत्यन्तसूक्ष्म द्वैताभावोपलक्षितिम यते तस्माद्व णोऽद्विती यत्वादात्मनश्च तद्न यत्वाद्वह्मैबास्मीत्यथ तर्हि ब्रह्माकाशयोरूप नोप मेयभावेन भेदात्कथ ब्रह्माद्वितीयमित्यत हि ।पि तेनाकाशे नापि विना भूत सिद्ध ब्रह्मास्मि व्यवहारह गोपमानादिभेदेऽपि रमार्थ

<sup>(</sup>१) निर्विषयस्य गठ

मातास्य आत्मेति भेदे यो गिय भवेत् एकस्य िभेदेन तथा मिव लिप २२। भेदोऽभेद्र था चैके नाना चेति विकलिपत ज्ञेय ज्ञता गिता मय्येकस्मि क्रतो भेत् २ न मे हेय न चादेयपि रायो हम् दा मुक्तस्तथा ग्रुद्ध द बुद्धोऽगुोऽद्वय २४

तस्तदभावान्नाद्वैतक्षतिरित्यर्थ एकमद्वयपदमाकाशेन सबध्यते द्वितीय त्र णेत्यपौनरुत्त्यम् २१

्र पूर्वमाकाशदृष्टान्तेन पूर्णत्वनिरूपणात्परमार्थत परिच्छेदाशङ्का निरा कृता । इदानीं तेनैव दृष्टा तेन भेदपरिच्छेदप्रतीतर्गतिमाह **ममात्मे**ि

मम ातुरात्मा स्वरूप ब्रह्मोति स्वत स्वस्यात्मेति च योऽयमात्मात्मी यभावेन भेदप्रतिभास स एकस्य ममा त करणाद्युप्राधिकृतभेद्परिच्छेदा पेक्षया विकल्पित आरोपितो भवेत् यथैकस्य व्योम्न सुषिभेदेन छिद्रभेदे नाशाशिभावरूपो भेदो विकल्पितो भवति तद्वदित्यर्थ २२

तस्मादिवद्यादशाया भेद्व्यवहारेऽपीदानीमवगतात्मतत्त्वस्य सोऽिप नास्तीति सिद्धमित्याह भेदोऽभेद इति

मय्येवैकस्मि पूर्व भेदोऽभेद्श्च विकल्पितो यवहत तथा एको नाना चेति चाहमेव विकल्पित ज्ञेय ज्ञाता गति फल ग ता फलप्राप्तिकर्ता भोक्तिति चाह विकल्पित इति योजना एतत्सर्व कुतो भवेत् ? विचार्य ाणे न भवेदेवेत्यर्थ २३

ननु तथाऽपि ससारित्व हेयं ह्यत्व चोपादेयमिति न निर्विशेषत्वमा त्मन इति चेत्तत्राह मेे मि

त्येवं वेद ssत्मान व ात व हि िदिता वदेह मृषिर्भुक्तो घो भेत त्यश्र दिश्र योगा ए च यै ए वेद र न्या त्मह भवेत २६

हेतुमाह ारा यतो य मादहमविकारी कुतो Sविकारीत्यपेक्षाया तत्र प्रमाण हिशब्देन सूच्यते अविकायोंऽयमुच्यते इति स्मृतेरित्यर्थ फलितमाह द क्त इति सदैव बन्धससर्गशून्य इत्यर्थ तथा ग्रुद्धस्तद्धेत्विवद्यासवन्धरहित य सदा द्ध तर्हि किं बोधगुण <sup>१</sup> नेत्याह अ ण बोधरूप एवेत्यर्थ तर्हि बोध्य किंचिद् य दस्ति <sup>१</sup> नेत्याह अय इति २४

तदे मुक्तस्र्भणमात्मतत्त्व शा ाचार्यप्रसादाच्छ्रवणमनननिद्ध्यासन निष्ठा प्राप्त सन् सदा मुमुक्षुरह बास्मीत्यनुसद्ध्यादिति मुमुक्षु प्रोत्सा े मिति हयति

सर्वे पूर्वमुक्त वेदनफलमाह ेदित्वेति ऋषि सर्वेदशीं २५ उक्ततत्त्वविद् उक्ता मुक्ति प्रपञ्चयति

ब्राह्मर्णं ' इति श्रुतेर्मुख्यो ब्राह्मण एव च भवेदिति स निष्ठाहीनस्य प्रत्यवायमाह ेति उक्त श्र भाग ते भगवता

> नृदेहमाद्य सुलभ सुदुर्लभ प्लव सु लप गुरुकर्णधारम् मयाऽनुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान्भवार्व्धि न तरेत्स आत्महाँ

इति २६

<sup>(</sup>१) गी २ २५ (२) णेनात्म पा (३) यदेवं (8) ₹ ( ५ )

वेदा ग्रें निश्चिते होष सेन मयोदित यासिभ म शान्तेभ्य शि बुद्धिना २

> इति अचक्षुष्ट्रप्रकरणम् १४ स्वप्रस्मृति णम्

मस्मृत्यो दिहिं रूप भा पुरा नून दाकार घा ेत्य ा े १

उक्तस्य प्रकरणार्थस्य प्रामाणिकत्वं दर्शयन् प्रतिपत्तिसौकर्यमाहः वेदा इति

अस्य प्रहणे मुख्याधिकारिणो दर्शयित हि भ्य ति न केवलं प्राप्तसन्यासाश्रममात्रेभ्य किंतु शा तेभ्य शमादि ।धनसंपन्नेभ्य इत्यर्थ उपदेष्टार विशिनिष्ट िष्टबुद्धिनेति शास्त्राचार्यानुशिष्टबुद्धिनेत्यर्थ २ इति त्र गोदशं अचक्षुष्टुप्रकरणम् १३

पूर्वस्मिन् प्रकरणेऽन्त करणाविवेकादात्मिन ससारित्वप्रतीति न स्वत इति शास्त्रप्रामाण्याद्वाधि ।ज्ञानतत्कार्यो ब्रह्मरूप एवात्मेति निर्धारितम् इदानीमन्त करणस्य परोक्षत्वात् संसारप्रतिभासस्य चापरोक्षत्वात्र त्प्र तिभासो बुद्धथिववेककृत इत्याश थान्त करणस्यापरोक्षत्वप्रतिपादनपूर्वक पूर्वोक्तशास्त्रार्थे युक्ति दर्शनपर प्र रण प्रक्रमते स स्त्योरिति

हि यस्मात्स्वप्ने स्मृतौ च घटादेविषयजातस्य रू भास आकारावभासो दृज्यतेऽनुभूयते तस्मात्पुरा पूर्व जाप्रदृवस्थायामनुभवावस्थायामपि नूनमवद्यय तदा रा घटाद्याकारा धीरन्त रणवृत्तिर्देष्टा साक्षादनुभूतेत्यनुमीयत त्यर्थ स्वप्रस्मृत्योर्देष्टार्थविषयत्वनियमात्पूर्व य बाह्यार्थस्य चात्राभावातः

<sup>(</sup>१) स्य तत्रा पाठ

भिक्षा टन्यथा स्वे े देहो स स्वयम् जाग्रहृइय त्तथ देहाद्र त्वाद य ए २ मूषाभिक्त या तम्र तिभ जाये रूप दान् व्याुविक्ति भि यते वम्

मृत्योरपळभ्यमानो विषयोऽर्थाकारवृत्तिमदन्त करणमेवेति जा त्पृर्वा नुभवयोरप्यन्त करणमेवार्थाकारवृत्तिमदपरोक्षमनुभूतमिति कल् यते त मा त्सर्वास्वप्यवस्थासु वृत्तिमद् त करणस्यापरोक्षत्वात्तद्गतिचेट भासाविवेका दा मन ससारित्वावभासोऽपरोक्षो युक्त इति भाव १

एवमन्त करणस्यापरोक्षत्वे निरूपिते किमायातमात्मन इत्यपेक्षाया दृइयादन्त करणादिसघाताद्विवेकसिद्धिरायातेति सदृष्टा तमाह निक्षा मिटि

सुष्रप्तस्य यते स्वप्ने भिक्षामटन् दृष्टो यो दे स स्वय द्रा न भवति यथा तद्देहात्मत्वमभिमन्यमानोऽपि तदात्मको न भवति तथा जाम्रदृश्या दिप देहात्स आत्माऽ य एव द्रष्टृत्वादित्यर्थ देहपद्मुपळक्षणमिन्द्रिया त करणयोरिप तथाच प्रयोग विमा देहादिनात्मा दृश्यत्वात् स्वप्न दृश्यदेहादिवदिति २

बुद्धिरेव सर्वावस्थास्वर्थाकारा दृश्यत इत्युक्तमर्थे दृष्टा तेन पृष्टयति मुषेति

मूषा अ त सुषिरा मृत्प्रतिमा यथानिसपर्कोद्ववीभूत ता मूषाया निषिक्तं निश्चिप्त सत्तन्निभ ।यते तत्समानाकृति भवति तथा चित्तमपि रूपादीन् विषयान् व्याप्नुवत्तन्निभं दृश्यते तदाकार जायत इत्यर्थ ३

<sup>(</sup>१) अनुवतयत्- पाठ

य ऽऽल्लोको य चस्य कारताभियात् सर्वार्थन्यञ्जकत्वाद्धीरथा रा यते ४ धारेवार्थस्वरू हि पुसा । पुराऽपि च न चेत्स े थ पश्येत्स रतो वाऽऽकृति कृत ५ यञ्जकत देवास्या रूपाद्या ।र यता द्रष्टृत्व च रेतद्व ॥ स्याद्धिय उद्भवे ६

ननु मूषासिक्तताम्रस्य कठिनमूषाभिघातेन शैत्यापत्तौ तदाकारापत्ति रिति युज्यते चित्तस्य त्वमूर्तत्वाद्विषय याप्ताविप कथ तदाकारापत्तिसभ इत्याश य द्दाना तरमाह यञ्जो वेति

व्यञ्जकोऽग्न्यादिरय पि डादे आलोको वा घटादे स्पष्टार्थे ४ बुद्धेरन्वयमुखेन स्वप्रस्मृंत्यो इत्यत्रोपपादितमपरोक्षत्वमनूद्य व्यतिरे कमुखेनोपपादयति ेरेति

स्पष्टम् ५ आलोकादिवद्यश्जकत्वाद्भुद्धेर्ट्यङ्गयाकारत्वमुक्त स्पष्टयति स्मिति

अस्या बुद्धेर्या रूपाद्याकारेण दृश्यता दृशंनयोग्यतापत्ति तदेव विषय व्यश्वकत्विमत्यर्थ चैतन्य हि विषयावभास विषयश्च न बुद्धेरन्यत्र स्वातन्त्र्येण स्फुरित तथाच बुद्धेर्वि याकारत्वाभावे चैतन्यस्य विषया त्मना स्फूर्तिरनुपपन्नेति विषयाभिव्यत्त्यर्थेतया तदाकारापत्तिरेव बुद्धेर्व्य श्वकत्विमत्यभिप्राय यथा रूपाद्याकारेणावभासमानत्वमेव घियो रूपा दिव्यश्वकत्व तथा दृशेरात्मनो घिय उद्भवे धर्माधर्मवशादुत्पत्तौ सत्या तद्याप्तिस्तदात्मना स्फुरणमेव द्रष्टृत्व न परिणाम इत्याह द्रष्टृत्व चेति ि मात्रज्यो िषा सर्वी देहेषु बुद्ध मय रात ाज्यन्ते सर्वस्य ते हम् कर मे शिच हि स्वे फल्लच शी ाग्रत्येव यतो । तरादतोऽन था ८

यद्यपि धियो विषयव्याप्ति परिणाममन्तरेण न भवति विषयदेशे तस्या प्रागेवासत्त्वात् तथापि चतन्यात्मनो धीवृत्तिव्याप्तौ न परिणा पिक्षा चिदात्मन्येव तत्प्रकाशकविष्ठताया एव धिय सदोत्पत्तेरिति भाव ६

बुद्धितद्वृत्तिसाक्षित्वेन चिदार न परिणामाभावेऽि न तस्य ब्रह्मरूप तयैकत्व युक्त प्रतिदेहं तत्तद्बुद्धिसाक्षिभेदादित्याशङ्क्षय प्रमाणाभावान्मैव मित्याह निम त्रेति

यथैकस्मिञ्छरीरे बुद्धयवभासोऽविकृतचिद्धाप्तिमात्र तथा सर्शेशरीर गतबुद्धयवभास इति भास्यबुद्धिभेदेऽपि न दवभासत्वरूपभेद प्रमाणपथ मवतरित भेदस्यापि साक्ष्यत्वेन साक्षिधर्मत्वाभावान्न साक्षिभेदाश व ाश त्यर्थ ७

चैतन्यस्य सर्वत्रैकत्वेऽपि दृश्यस्य बुद्ध दिरनेकत्वा द्वियब्रह्मात्मतासि द्विरित्याशङ्क्य सकलहृश्यस्यानाद्यनिर्वाच्य विद्याि लासबुद्धिमात्रत्वा ते न्यस्याद्वयब्रह्मत्वमिकद्धिमत्युपपाद्यि रणमिति

यथा क्रियाकारकफलानि र प्रे घीरेव बाह्यार्थस्य तदा तत्राभावादिति निश्चित एवमे जामित जामद्वस्थाया च य गे ि कियाकारकफल रूपा तथैव बिह पदार्थसत्त्वमवगतम् तथाऽसति सुषु । पि तदाकार विशे फुरण कदाचित्स्यात् तस्माद्विषयै सहैवार नि बुद्धेरध्यस्तत्वात् तस्याश्चाऽऽ न्तवत्त्वेन मिथ्यात्वात् दृष्टात्मा ततो बुद्धेर यथा अन्या दृश सत्योऽखण्डैकरस इत्यर्थ ८

बुद्धच दीना त्मित् हेयो दियरूपत हानोप द नकर्तात्मा त्याज्यो न च हाते ९ सवाह्याभ्यन्तरे शुद्धे पज्ञ नैकरसे ने बा ाभ्य तर चान्यत्कथ हेय प्र ७ यते १ य आत्मा नेति नेताति परापोहेन शेषित चेद्र विदात्मे ो यतेतात पर कथम्

अ यथेत्युक्त म्फुटयति इचादानामिति

आत्मन स्वरूपेणाहेयानुपादेयत्वेऽपि तत्सवन्धित्वेन प्राप्तस्य बाह्यस्य वस्त्राभरणादेरान्तरस्य च पापादेहेंयत्वमान्तरस्य च योगध्यानादेरुपादे यत्व च भविष्यतीति न विशुद्धिरात्मन इत्याशङ्खयाह । ह्येति

बाह्याभ्यन्तरसहिते बाह्यमाभ्यन्तर चात्मैव न तत पृथगित्पर्थ यत शुद्ध केवलोऽतो बा भाव यतश्च प्र ानैकरसोऽतो नान्तरमपि पृथगस्ति एकरसत्व स्पष्टयति ति सैन्धवधनवद्धिज्ञानधन इत्यर्थ हेयमित्युपलक्षणम् एवभृते आत्मनि कथ हेयमुपादेयं वा करुप्यत इत्यर्थ सत्तास्फूर्त्यनालिङ्गितस्य बाह्यस्याभ्यन्तरस्य चोह्निखितुमशक्यत्वात् यो श्चात्मस्वरूपत्वात् न ततो बहिरन्तर्वा किमप्यस्ति परमार्थतो यदुपादेयं हेयं वा भवेदिति नात्मनो विशुद्धिसंकोचावकाश इति भाव १

वस्तुस्वभावानुसारेण विचार्यमाणे नात्मिन हेयाद्यस्तीत्युक्तम् इदानीः विद्वदुनुभवेनाप्ययमर्थोऽवगम्यत इत्याहः आते अ नाय द्यति ै। स् निरन्तरम् १२ । त्याह मि दे १२ । रगस्तु । स्तत्स्थ पर यिया ति । अति तथ कार्य तु न्यदिहे छिति १३ । आत्मज्ञ य पि यस्य स्याद्धाने । दानता दि । हि वि यो वा े अते । हु म् १४ सादित्य हि जगत्मा स्तर हानशैव वा णज्ञस्य पि न स्यात कुतो विदोऽ ये १५

ब्रह्मविदो ानिन आत्मा रूपम् कथ यते कृतकृत्यत्वादित्यर्थ ११ एवंविधमात्मतत्त्व न परानुभवगम्यिः ति स्वयमेवात्मविदा शा ाचा योंपदेशानुसारेण विवेक्तव्यस्ति हि अशना दी

षड्दंर्मिरहितमित्यर्थ १२

एव विमर्शे प्राप्त प्रापणीयमिति कर्त यबुद्धिरे न भवेदिति दृष्टा न्तेनाह पार

नद्या ार परतीरं गो यथा तत्स्थ पर तिरस्थ एव मेव पार यिया सिं यातु ाुमिच्छिति चेदित्यन्वय था यथोक्तात्म गोऽ यत्कार्य कर्तु मिह श्रेयोमार्गे इच्छितीति योजना नैव यिया ति नैवेच्छिति चेत्यर्थ १३ पुनरादमुझोऽपि कार्यवान् स्यात् स न सम्यग्दर्शीति निन्दित

स्यापी

स्पष्टा १४

अनागता ये पूर्वामनक्षत्रा तु पश्चि ाम् ा नोपा ते विप्रास्ते थ ब्राह्मणा स

<sup>(</sup>१) ३५१(२)१३४(२)

### स्मरत्यात्मनो ात्मा विस्मरेद्वाऽप्यछप्तचित् मनोऽपि स्मरतीत्येतज्ज्ञान ज्ञानहेतुजम् ६

इति स्मृतेक्रीह्मविदोऽपि विप्रस्य सध्यावन्दनमस्ति कार्यमित्याश व कैमु तिकन्यायेन निराकरोति सादित्यमिति

आदित्य सूर्यस्तत्सहितिमदं जगत्सर्व हि यस्मात्प्राणो हिरण्यगर्भ स्मात् प्राणज्ञस्यापि प्राणोऽहमस्भीति प्राणात्मभावमापन्नस्याप्युपासकस्येति यावत् अहर्निशैव वा न स्याताम् उदयास्तमयरहितसूर्यस्पत्वात्तस्या होरात्रे न स्यातामित्यर्थ तथा च श्रुति न ह वा अस्मा उदेति न निम्छोचित सञ्चिद्दिवा हैवास्मै भवतिं इति तथा च प्राणज्ञस्यापि प्राण विदोऽपि भेदद्शिनो यद्यहर्निशे न स्याता तदास्य ब्रह्मविदो मुख्यब्रह्म भूतस्याद्वये सर्वेद्वैताभासरहिते स्वरूपे कुत स्याताम् १ न तोऽपीति काछ भेदद्शीनाभावादेव न्निमित्तकर्तव्याभाव इत्यथ १५

ब्रह्मविदो बाह्यक्रियाभावेऽपि सध्य समाधावात्मन्याचरेत्रै इति श्रुते स्वात्मिन विस्पृतिं परित्यज्य मोक्षाय स्मृति कर्तव्येत्यत आह—न स्मरतीति

स्मरितयोगात्पष्ठी द्वितीयार्थे स्मरणिवस्मरणयोरभावे हेतु —अलु चिदिति यद्यशक्यत्वादात्मन स्वस्मरणं विधातु न युक्त तिर्हे तत्त्वज्ञाना दृर्ध्वमाविभावतिरोभावादिविकारशान्तये मन एवात्मान स्मरेदिति विधि स्यादित्यत आह—मनोऽपीति मनसोऽचेतनत्वात्स्मर्तृत्वानुपपत्तर्भन स्मरतीति ानमप्यज्ञानहेतुजमिववेकविलसितमित्यर्थ तथा चासम्य

विद आत्मव्यतिरेकेण न पश्यत सध्य समाधौ इति विधि न सम्यग्ब्रह्मविद इति भाव १६

<sup>(</sup>१)ँ न पाठ (२) ३ १३ (३) २ संघिं पाठ (४) स्वरहित पाठ

ातुईंय रे त्मा सोऽवि लिपत
अपे चिया स्निर ं इाद्वय ।
े फ भवात ४ र म्
हे यो भ स्तस्मिन स्य कु भवेत ८
आ ा त्मीय इत्ये भ वोऽवि लि
अरै त्वे ौ स्ति बीज भावे फलम् ९

यद्यप्यात ।ऽलुप्तचिद्रूपत ।त्मान स्मरति तथापि परमात्मान स्मरेदेवे त्याशङ्कराह रिति

यदि पर आत्मा ातुर्ज्ञेयो वि य स्यात् तदा सोऽविद्याकिएत स्वाज्ञानकिएतो हि निश्चित स्मृतो ज्ञातो विद्वद्भि ज्ञानविषयस्य रज्जु सपवद्विद्याकिएपतत्विनयमार आत्मैव न भवतीत्यर्थ तथाच तस्मि तस्मन परत्वज्ञेयत्वादिके विद्यया आत्मविद्ययाऽपोढे ाधिते सित ज्ञातृ ज्ञेयविभागाभावादद्वय एवात्मा भवतीत्यर्थ तत्र द ान्तो रज्ज्वा सर्प इवेति यथा रज्जुविद्यया सर्पे बाधिते रज्जुरेवाविद्याध्यते तद्वदित्यर्थ १७

त्यगात्मनो वस्तुतोऽद्वितीयत्वेऽपि तस्मिन्ममाहमित्यादिसंसारप्रति भासात्तित्रवृत्तये किमपि कर्तव्य भविष्यतीत्यत आह कमेंि

कर्तृकर्मफलभेदाभावात्सबाह्याभ्यन रमजमेवात्मस्वरूप हि यत तैस्मि न्नात्मिन ममाहमित्यादिरूपो यो भाव ति स स स्य भवेत् तो ा हेतोभवेत् १ न भवेदेवेति योजना ज्ज्ञानोत्पत्ते प्रागेव सर्व कर्तव्यता नोर्थ्वेमिति भावः १८

ात्मविदो देहादावहंकारममकाराभावे हेतुमाह आत्मा द्यातमा इति आत्मैकत्वे ज्ञाते । ति शेष ९

<sup>(</sup>१) चेति वेति प ग्रै (२) अतस्मिन् पा

द्रष्टृ श्रोतः थ मन्तृ विज्ञात्रेव दक्षरम्
द्रष्ट्राचन्य तद्यस्मा स्म । ऽह क्षरम् २
स्थावर जग चैव द्र त्वादि यायुतम्
सर्वमक्षरमेवात स्याऽऽत्माऽ र त्हम् २१
आ यि पमात् । नमित्रय त्मित्रयाफल्डम्
निर्मम निरहकार य पश्यति पश्यति २२

केन प्रमाणेन तदात्मैकत्व ज्ञातु शक्यमित्यपेक्षाया वेदा तवाक्यप्र ाण यळादित्याह द्रष्टृ श्रोिः ति भ्याम्

यद्गष्ट् श्रोतृ मन्तृ विज्ञातृ प्रसिद्ध प्रत्यप्रूप दक्षरमेव सर्वाधिष्ठान व्रह्मैवेति योजना तथाच श्रुतिरक्षर प्रकृत्य अ द्रष्ट्रश्रुत श्रोत्रमत मन्त्रविज्ञातं विज्ञातृ इति था नान्यदतोऽस्ति द्रृ नान्यदतोऽस्ति श्रोतृ नान्यदतोऽस्ति वि ातृं इत्युत्तरवाक्यार्थमाह द्रष्ट्रादीति तत् द्रष्ट्रादिप्रत्यक्स्वरूप तस्माद्क्षरादन्यन्न भवतीत्यर्थ यस्मादेवमविषयभूत मेवाद्वयमात्मतत्त्व श्रुतिसिद्ध तस्माद्द्ष्टाहमक्षरमित्युपसहार २

प्रत्यगात्मनोऽश्चरब्रह्मात्मत्वेऽपि कथमद्वयात्मत्वसिद्धिरित्याशङ्कथ एत स्मिन्नु खल्वक्षरे गार्ग्याकाश ओतश्च प्रोतश्च इति श्रुत्यर्थे वद्न्रद्वया त्मत्व सा यति । वरमिति

उ ाधि उपहितं उपाध्याधारश्चेति सर्वमक्षरमेव अतोऽहमक्षर वे स्यात्मा स्वरूप न मद्न्यत्किमप्यस्तीत्यर्थ २१

स्थावरादिसर्वमश्चरमित्युक्ते प्रपञ्चमेवाक्षरमात्मेति प्रतिभासश वार यन्नागमिकमात्मज्ञान स्फुटयति अकार्यशेषि ति

<sup>(</sup>१) द्र नान्यदतस्तस्माद्यस्माद्गष्टाहमक्षरम् पाठ (२) तदात्मकत्व पाठ (२) ब्रु ३ ८ ११

ाह रियत्नेच्छा श्रृत्या एव स्वभा त

अ तमनाति यदि ज्ञातमाध्व स्वसा ि हि २३
योऽह तरिम त्मान तथा वेत्तारमेव च
वेत्त्यानात्म एवासौ योऽ यथा स आत्मवित २४
ान्यत्वेऽपि तादात्म्य देह दि वात नो मतम्
थाऽ तुरिवि ानात्फळकम तमताऽऽत्मन २५

अकार्यशेषत्वमकर्तृत्वम् तत्र हेतु अि याते ति क्रियास्वरूपतत्फल विलक्षणमित्यर्थे क्रियातत्फलससर्गशून्यमिति वा त<sup>१</sup> यतो निर्म मम् दिप कुत<sup>१</sup> यतो निरहकारम् एवंविधमात्मान य सम्यक्पश्यति स एव तत्त्वदृशींत्यर्थे २२

आत्मविदोऽहकाराद्यभावादकर्मशेषत्वमुक्त प्रपञ्चयस्तस्य कृत त्या माह माहकारेति

आत्मिन र भावत शून्या एव अविद्याप्रयुक्तदेहाद्यभिमान विना न सन्तीत्यर्थ हे मुमुक्षव यद्येव ज्ञात तर्हि स्वस्था निर्व्यपा सन्त आध्व तिष्ठत किमीहितै कर्मभि कृत्यम् ? ानेनैव कृत त्यतात् क णा चानधिकृतकृताना विफल्लताचेत्यर्थ २३

देहाद्यतिरिक्तात्मज्ञानवत सर्वेषु पारलौकिककर्मस्वधिकाराभ्युपगमा दस्त्यौर विदोऽपि सफल कर्मेत्याशङ्कथ तस्यात्मतत्त्ववित्त्वमेव ना तीत्याह ेऽ रिमिति

कस्तर्ह्यात्मिविदित्व आह ोऽ इति योऽकर्तारमज्ञातार भोक्तारं चात्मान जानाति आत्मतत्त्वविदित्यर्थे २४ किमिति कर्तात्मेति जानतो नात्मवित्त्वमात्मन्ये कर्तृत दिप्रतिभासा े ुति ति ति स्वप्ने जनै द तासामात्मस्वरूपत्व दत प्रत्यक्षताऽऽत्मन २६ परछे भय यस्य नास्ति मृत्युभय स्यात्मज्ञस्य शोच्य १ स्यु ेद्रा अपीश्वरा २

दित्याशङ्कथ कर्त्रविवेकनिबन्धनोऽय भ्रम इत्यिभिप्रेत्याह यथान्ये ऽपाति

यथा परमार्थतो देहादिभ्योऽन्यत्वेऽप्यात्मनस्तेषु तादात्म्यमाध्यासिक तिमष्टं तथाऽकर्तुरभोक्तुरविज्ञानादात्मन फलकर्मात्मता मैता यथा स्थूलदेहात्मनोरभेदाध्यासान्मनुष्यत्वाद्यभिमान तथाऽहकारप्रधानिल दे हाविवेकात्कर्तृत्वाद्यभिमानो मिथ्याबुद्धिरित्यर्थ २५

नन्वहकारस्यैवात्मत्वात्कथमहकारात्मनोरविवेक इत्युच्यत इत्यत आह दृष्टिरिति

दृष्ट्यादिश देश्रक्षुरादिद्वारकान्त करणवृत्तयो निर्दिश्यन्ते तास्तु सदैव स्वप्ने जनेर्दृष्टा सवृत्तिकस्यान्त करणस्य स्व वेद्याकारत्वात् तद्वेदि तान्य साक्षी सिद्ध इत्यभिप्राय किंच तासा दृष्ट्यादीनामात स्वरूपत्वा दिति अयमर्थ सुष्ठुप्ते सवृत्तिकस्यान्त करणस्याऽविद्यामात्रतयात्मन्य स्तमयात् आत्यनश्चानस्तमयात् स्वतस्तस्याद्वितीयापरोक्षचिन्मात्रतया वभासमानत्वात् युक्ता अन्त करणादहकारादिरूपादात्मनो यतिरेक सिद्धिरिति यत एवमत आत्मन प्रत्यक्षता साक्षिमात्रेण स्वय प्रकाश मानतया नित्यापरोक्ष रूपता सिद्धेत्यर्थ २६

एवमशेषप्रमातृसाक्षिभूततया प्रत्यगात्मनो त्वापाद्ने छाभ द्रीयन्

<sup>(</sup>१) भोक्तृकर्त्रात्मता अधि पाठ (२) माने पाठ

ेश्वरत्वे स्य ब्रह्मेन्द्रत्वे । न
तृष्ठ चेत वे कि वेदैन्यो ऽग्रुभा २८
अहित्यत् धार्या ेत्यात्मायधारपि
अर्जुने यदा स्य स अत्मज्ञे भवेत्तद २९
योऽन्यथा आत्मवित् इत्यत्रोक्तमात्मवित्त्व स्पष्टीकरोति पर
यिमिति

परलोकभय परलोकनिमित्त भय किमह साधु नाकरवम् किमह पापमकर म् इत्यादिरूप नास्ति नैन कृताकृते तपत इति श्रुते तथा यस्य मृत्युभय मरणभय नास्ति न जीवो म्नियते इति श्रुते आत्मव्यितिरिक्तस्य द्वितीयस्यादर्शनात् द्वितीयदर्शनिमित्त हि भय द्वितीयाद्वै भय भवति इति श्रुते स्यात्मझस्य द्वेन्द्राचा अपि विश्वर्यस्प तया ईश्वरा अपि शोच्या शोचनीया स्यु अहो एते ऐश्वर्यासक्ततया व्यम्ना कथ स्वस्था स्युरिति तस्माद्य परलोकमरण निमित्तव्यम्रताहेत्वहंकारादिशून्यतया द्वानि एवात्मवित् न विप रीत इति सिद्धम् २

ह्येन्द्रादिभावस्य सर्वे ार्श्यमानत्वात्कथ शोच्यतेत्याश य ह्यात्म ज्ञानादृष्ट्वं न किमपि प्रार्थ्यमस्तीत्याशयेनाह ई त्वे ति

सर्वत्र दैन्यस्योद्भवो यस्या सा तथा अत एवाशुभा पापप्रवृत्तिद्वारत्वात् सा तृष्णा चेत्सर्वत सर्वोत्मना ह मूलेन छिन्नेत्यर्थ तथाच श्रुति

यदा ें प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिता

अथ त्योंऽमृतो भवत्यत्र समज्ञते इति २८ निर्म निरहंकारं य पत्रयति इयति इत्यु स्पष्टयन्नात्म य

लक्षणमाह मितीति

<sup>(</sup>१) १४ २४ (२)<sup>%</sup> २ ९ (३) ४४ २२ (४) **[** ६ ११ ६ (५) १४ , (६) <sub>%</sub> ४४७ (७) १४ २२

बुद्ध्यादौ सत्युप घे च तथाऽ त्यि ेषता यस्य चेदात्मनो ता स्य कार्य थ भवेत् ३ पसन्ने विमल्ले योम्नि प्रज्ञानै रेऽ ये उत्पन्नात्मिधयो ू कि यत् यीमि यते ३१

यस्य शास्त्राचार्यानुगृहीतस्य पदार्थद्वयविवेकवतोऽहममेति चात्मात्मीय विषयधियावर्थशृग्ये प्रयोजनशृन्ये यदा स्याताम्- तत्प्रयुक्तव्यवहारहीन पुमान् यदा स्यादित्यर्थ तदा स आत्मविद्भवेत् देहादो दनुब धे च व्य हारकालेऽपि पूर्ववद्वस्तुत्वोक्षेखरहिततया आत्ममात्रदर्शी सम्यगात्म विदित्यर्थ २९

यदैवमात ान वाक्य द्भवति तदा कृतकृत्यत्वा तस्य कार्यशेषता सभवतीति प्रागुक्तमकार्यशेषत्वं प्रपञ्चयति—बुद्ध**यादाविति** 

जायत्स्व योर्बुद्धयादावुपाधौ सित तथा सुषुप्तावसित च यस्यात्मनो ऽविशेषता चेवाता चेच्छब्दोऽसदेहेऽपि सदेहवचन वेदाश्चेत्प्रमाणम् इतिवत् तस्याविशेषात्म य कार्यं कथ भवेत् १ न कथचिदित्यर्थ ३ आत्मविदो नास्ति कार्यमित्यत्र हेत्वन्तरमाह ति

व्योम्नि योमसदृशे प्रसन्ने स्वतो दोषरिहते विमले आगन्तुकमलव र्जिते उक्तविशे णद्भयसाधक क्रमेण विशेषणद्भय प्रानैकरसेऽद्भये इति एतस्मिन् ब्रह्मण्युत्पन्ना आत्मधीरात्मेति मति एवविध ह्यैवा त्मेति बुद्धि यस्य तस्यात्मस्वरूपज्ञानाद् यत्कि कार्यमिष्यते द्भूत न किमपीत्य ३१

<sup>(</sup>१) तासत्य — पा (४२) १४ २२ "२३

आतान भूत्र मित्र चातोऽपिय निच्छत्यसै नूनाति वभ सुम् ३२ प्रण तुकार्यताये । सि दि चर ध्यो चोक्तो हि शुद्धो मुक्ततो हि ३३

नतु शास्त्राचार्यप्रसादादेव तत्त्वेऽवग यमानेऽपि श्रेयोमार्गप्राप्तिप्रतिव व कस्य रात्रो सभवात् तत्परिहारार्थ किमप्यनुष्ठेय यादिति चे त्याह मिति

यथोष्ण भा विभावसो शीतर भा तापादन न भाव्यते तथा सर्वभूतात् भूतस्य शत्रुमित्रादि भावना दु सपाद्येति नानुष्टेयकल्पनाव सर इत्यर्थ ३२

आत्मन कैमीशेषत्व किं सोपाधिकस्ये यते निरुपाधिकस्य वेति विकल्प्य आद्ममङ्गीकृत्य द्वितीय दूषयति ज्ञेति

प्रा बुद्धि प्र ाप्राणावनुकर्तु शीलमस्य स्तीति प्रज्ञाप्राणानु ारी प्रज्ञाप्राणोपाधिक इत्यर्थ छायेव सूर्योदिप्रतिविध्विम् जले क्षादि गोचर इन्द्रिय द्वारकवृत्तिषु प्रतिबिध्वित आता तद्विवेकात्करोतीवेति ध्यायतीव लेलायतीवं इति श्रुत्योक्तस्तस्या दशाया कर्मशेषत्वमञ्ज्ञानो ऽपि स्वत द्धो मुक्तश्च हि स आत्मा भवित उदकानुगतत्वेन सूर्यस्य कम्पादिमत्त्या भासमानत्वेऽपि न परमार्थत सूर्य कम्पादिमान् भविति था चोपाधिविगमे भेदविपर्यासादिविगमाद्वारहीन कर्म आत्मतत्त्वविद न द्वौकत इत्यर्थ ३३

<sup>(</sup>१) ार्थशे पाठ (१) ४३

निरुपाधिकस्यात्मनो न कर्मशेषत्विमत्युक्तमुप्पाद्यन् प्राणायामान् । चरेत् इत्यादियतिधर्मविधिहेखतापि नास्यास्तीत्याह अ स्येति

क्रियाशक्तिप्राणहीनस्य ानशक्तिमनोहीनस्य स्वभावतोऽससर्गिणोऽस ङ्गस्य व्योमवद्परिच्छिन्नस्य—स्वतश्र्वछनशक्तिरहितस्येति यावत् दृशे श्रिदेकरसस्यास्ये विधस्य मम कथ कार्यभवेत् १ न कथमपीत्यर्थ ३४

> तत्रैकाप्र मन कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रिय उपविदयाऽऽसने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये

इत्यादिभगवद्वचनान्मन समाधानानु निनात्मशुद्धि सपाद्या अविश यत इत्याशङ्कथ तस्या प्रागेव सिद्धत्वान्नेदानीमस्त्यवसर इत्यभिष्रे त्याह माधिति

विकारो<sup>3</sup> समाधिनीम तद्धेत्पाधिशून्यतया सदा निर्विकारस्य तन्न पद्यामि ब्रह्मभूतस्यात एव सर्वदा विशुद्धस्य प्रागेव विपाप्मनो नित्यनि वृत्तकत्मषस्य शोध्य चान्यन्न पद्यामीत्यर्थ ३५

नन्वन्यन्न पश्यामीत्ययुक्त गन्तव्यश्रह्मछोकादेरीमनसाधनस्याचिरादि ार्ग च ब्रह्मविदोऽपि ज्ञातव्यत्वादित्याश य सगुणब्रह्मविदस्तत्सक्ते ऽपि न निर्गुणब्रह्मविदस्तथात्वमिति सहेतुकमाह गन्तव्या चि त्रज्ये तिषो नित्य त र स्मि विद्यते

थ र्य मैवाद्य ने मु स्य शिष्यते ३७

अम र स्य चि । क्रिया वार्ड ने द्रियस्य ।

'अ े । ग्रुभ्र इि सत्य ुतेर्वच । ३८९

ग तन्यमिति भावकर्मणोर ेण प्रहणम् तथाच सर्वगत्वेन चलना सामध्याद्ग्रन्तन्य नैव पश्यामि गमनधात्वर्थ नैव पश्यामीत्यर्थ ता गन्तन्य गत्या प्राप्य देशं स्थानिवशेष न पश्यामि कृत इत्यत ह व्यक्तिति तिर इति पुरस्तात्पश्चाहिष्णिण चोत्तर च नैव पश्यामीत्यनु पद्ग कुतो देशभेदाभा इत्यत आह नि स्यो पूर्णस्येत्यर्थ कुतो नि कलत्व ज्ञानसुखादिगुणात्मकावयैवयोगात् १ इत्यत आह अगु

ज्ञानसुखयो रूपत्वात् संसर्गिगुणस्य चासङ्गे मय् स ात् गुण गेऽपि विभागशून्यस्य न गन्तव्य प्राप्य गति प्राप्तिर्वा विद्यत इति न राधननिष्पादनविधानावकाश इत्यर्थ ३६

किंचाज्ञानोपाधि विनात नि नित्यमुक्ते कस्यापि विशेषस्योत्प्रेक्षितुम शक्यत्वात् अज्ञानस्य च ज्ञानस्वभावे वस्तु गेऽस ाव्यमानत्वात् न कदा यात्मन क्रियायोग्यतेति स्थिते त इदानी ानप्रति ।सस्याप्यभावे कर्मविधिशेषता यादित्यभि त्याह चिन् ेति

ति ।त्मीन तम स्वरूपत प्रतिभासतोऽपि न विद्यते कुत १ चिन्मात्रज्योतिष ज्योतिष्ठृत इति भावप्रधानो निर्देश सुगममन्यत् ३

किंचाज्ञानाभावे वा न्त करण एतत्ससर्गाभावात्त विना प्रवृत्त्यभा ा मे कर्मावसर इत्याह मनस्कस्येति

<sup>(</sup>१) २ १२ (६) यवायो — 🗊 🌣

अ ालत्वाददेशत्वाददिक्त्वादिनिमित्तत आत्मो नैव ालादेरपेक्षा ध्याय दा ३९ यि देवाश्च वेदाश्च पवित्रं कृत्स्त्रमेकताम् बजेत्तन्मानस तीर्थं यस्मिन्स्नात्वाऽमृ ो भवेत् ४

प्राणमनोविहीनत्वे प्रमाणमाह—अ हि श्रुतेर्वच सत्य सत्यार्थ निर्दोषतया—स्वत प्रमाणत्वादित्यर्थ ३८

अपररात्रादिकालस्य विविक्तपूतादिदेशस्य प्राच्यादिदिग्विशेषस्य मनो विक्षेपरहितस्य राहूपरागादिनिमित्तस्य च प्रतीक्षाया आत्मचिन्तने कर्तव्य त्वात्कथ कार्याभाव इत्याशङ्कथाहः अ त्वादिर्

सदात्मान ध्यायतो यतेर्नैव कालादेरपेक्षास्तीति योजना तत्र हेतुः रात्मनोऽकालत्वादित्यादि आत्मस्वरूपस्य कालाद्यनिवन्धनत्वा तद्धयाने तद्पेक्षेत्यर्थ तथा चाऽऽह भगवान् सूत्रकार यत्रैकाप्रता त्राविशेषात्ं । इति ३९

ब्रह्मविदो देशकालादिस यपेक्षे कर्म यपेक्षाभावेऽपि प्रयागादितीर्थे स्याद् पेक्षा गङ्गातीरे वसेन्नित्य भिक्षुर्मोक्षपरायण इत्यादिस्मृतिविहितत्वादि त्याशङ्क्षय ब्रह्मात्मज्ञानरूपे तीर्थे साक्षान्मुक्तिहेती स्नातस्यात्मविदो न तीर्थान्तरापेक्षास्तीत्याह यस्मिति

यस्मिन् ब्रह्मात्मस्फूर्तिरूपे देवास्तत्तत्तीर्थस्थानिवशेषाधिष्ठातारो माधविव श्वेश्वररामेश्वरत्रिविकमाद्य पूजादर्शनस्पर्शनस्मरणादिभिर्भक्तपावना प्र हिद्धा तथा वेदाश्च ऋग्यजु सा ाथर्वाख्या अध्ययनब्रह्मयज्ञपाठानुष्ठा नादिभि पावयन्ति तथा छत पवित्र पावन तीर्थविशे हरिहरनामो बारणादि एतत्सर्वमेकत्वं ब्रजेन् यस्मिन्सरित इव सागरेऽन्तर्भवन्ती

#### न चारि दादिर यवेद परस्परे पि न चैव इये परे यस्तु यथार दय ते इयत्वत एव दैहि ४१

त्यर्थ वीत्म ह्याविभीवरूपत्वादिति परमो हेतुर ानुसंघेय त मा नस सि वेदान्तमहावाक्यजनिता त करणवृत्तिरूपे समुष्ठसित मानस तीर्थ संसारपापमूळाविद्यातारकम् तीर्थः स्प यति या रि यस्मिन्झात्वा निमः योदकराशौ निश्चिमोदकिवन्दुवन्तदेक । प्राप्य इत्ये तत् अमृतो भवेन्निर्विशेषनित्यात्मस्वरूप एव भवेत् स्मिस्तीर्थे नित्य निमम्रस्य न तीर्थान्तरापेक्षेति भाव तथा च श्रुति शत शुकाणि यत्रैक भवन्ति सर्वे वेदा यत्रैक भवन्ति सर्वे होतारो यत्रैक भवन्ति स मानसीन आत्मा जनानाम् इति यथोदक शुद्धे शुद्धमासिक्तं ताहगेव भवति एव मुनेर्विजानत आत् । भवति गौतमं शित च ४

एव कृतार्थत्वापादक ानतीर्थ केनो ायेन प्राप्यमित्यपेक्षाया पूर्वोक्त पदार्थविवेक एव तल्लाभोपाय इति क्तु प्रथम स्थूलदेहा यत्वमात्मनो विश दयति—न । । ति

शब्दादिर्गन्धान्तो विषयोऽनन्यवेदनो न चािर स्वयप्र शिस्तावन्ना स्तीत्यर्थ तथा परस्परेणापि शब्देन स्पर्शे स्पर्शेन शब्द इत्येव परस्परेणापि न चैव दृश्यते काश्यते जडत्वादेवेत्यर्थ दर्शनमन्तरेण व्यवहारानु देशिनस्य रस्परतश्चाभावे परिशेषात रेण स्वविस्वक्षणेनाजडेन प्रकाश्या एव तुशब्दोऽव रिणार्थ तथाच देहिका अपि रसाद्य परेण

हक्या हक्यत्वात् यथा बाह्यरसादय तथैवेमे तस् ात्तथेत्यक्षरार्थ ४१ (१) ३१९(२) ४१४(३०) प्यच अ पाठ

अहममेत्येषणयत्नविक्तिया

सुखादयस द्विद्दि प्रदृश्यत

स्यत्वयोग परस्परेण ते

न यतां य न्ति त रो भव न् ४२
अहित्रयाद्य हि समस्तिविक्रिया

र्देका भेफलेन सहता
चिति रूपेण ततोऽकेवत्

पकाश्य नाऽस्ति तात्मने ४३

तदेवं पञ्चभूतात्मकात्स्थूलादेहात्तद्दष्टारमात्मान विविच्य सूक्ष्माद्पि देहात्त विविनक्ति अहममेति

अहमहकार एषणयत्नविकियासुखादय कामप्रयत्नकर्तृत्वभोक्त्वसुख दु खमोहद्वेषादयो मेति निर्दिश्यमाना मनोवृत्तयस्तद्वच्छब्दादिवन्नानन्य वेदना कुत १ इह यवहारभूमौ प्रदृश्यतो दर्शनकर्मत्वात् ते परस्परे णापि दृश्यता न यान्ति न प्राप्नुवन्ति दृश्यत्वयोगादेव परिशेषात्तेष द्रष्टा ततस्तेभ्योऽहकारादिभ्य तत्संघातरूपाछिङ्गदेहादिति यावत्-भवानात्मा परोऽन्य इति योजना ४२

यद्यप्येवं देहद्रयप्राहकत्वात्तदितिरिक्त एवात्मा थापि तत्सवन्धप्रतीते स्तस्य न नित्यमुक्तरूपतेत्याश याह अहं ऋयेति

अहंक्रियाहंकरणमहंममेत्येवमाद्या समस्तविक्रिया चितिस्वरूपेण चैतन्य प्रकाशात्मनाऽर्कवद्केंणेव सम तत प्रकाश्यमाना हि यत अत आत्मनो ऽसितताऽबद्धता सिद्धा विक्रिय सबन्धस्यापि दृश्यत्वाद्वष्ट्रधर्मत्वानुपप त्तेने मुक्तिविरोध इत्यर्थ ४३ िस्तरूपेण हि वेदे हिनां
वियद्या य प्य मनास्य ि
ओ स्माद्परोऽ स्त दि ।
परोऽपि तस्मादत एक ईश्वर ४४
रारबुध्योय दि चा य क्य ।
निरात्मवादा स्निराक्त । म
परश्च ग्रुद्धे ह्यविग्रुद्धि मेत
स्नुनि वेगते ऽसितोऽद्वय ४५

एव देहद्भयविविक्तस्याप्यात्मन प्रतिदेहं परिच्छि तान्न ह्यात्मना पूर्णता सिद्धयेदित्याशङ्कथाह **दशिस रूपे** ेति

हि यत आत्मा सर्वदेहिना मनासि हिशस्वरूपेणैव याप्य घटादीनि वियदिवावस्थित न परिच्छिन्नरूपेण अतस्तरमादात्मनश्चितिस्वरूपादपरो जीवो वेदिता नास्ति तथा पर ईश्वरोऽपि तस्माद यो वेदिता नास्ति चि तिस्वभावत्वाविशेषत्वात् तस्मादेक एवात्मेत्यर्थ आत्मा न रूपमेद्वान्, उपाधिपरामर्शमन्तरेणाविभाव्यमानभेदत्वात् आकाशवदिति भाव ४४

देहद्भयसाक्षी ब्रह्मस्वभावश्चेदात्मा कथ तर्हि तस्य नास्तिताशङ्का केषा चिदित्याश स्वदो वशादेवेत्यभिष्रेत्याह रीरेति

शरीरबुद्धयो स्थूलसूक्ष्मदेहयोर्यद्य येन नित्यसदूपेण दृश्यता पूर्वोक्त न्यायेन सिद्धा तदा निरात्मादा शून्य णिकाद्यात्मवादा । निरा कृता एवेत्यर्थ तथा च अविशुद्धिकरा ेंग्ने धाधमादिल णात्कमण परो व्यतिरि स्तत्साक्षित्वात् शुद्धोऽकर्ता ता चै सुनिर्मल

<sup>(</sup>१) तीत पाठ

घटादिरूप यदि ते न गृह्यते मनः त बहुषा स्वष्टितिभि अग्रुद्धचित्रदूपविकारदोषता मतेर्यथा वारियतु न प येते ४६ यथा विग्रुद्ध गगन निर तर न सज्जते नापि च लिप्पे तथा समस्तभूतेषु सदैवतेष्वय दात ह्याजरोऽमरोऽभय ४ कर्मफलभोगमललेशेनापि रहित सर्वगतोऽपरिच्छित्र अ एवासिते

कर्मफल्रभोगमल्लेशेनापि रहित सर्वगतोऽपरिच्छिन्न अ एवासितो बन्धनशून्यश्चेत्यर्थ ४५

भवेदेतदेवं यदि शरीरबुद्धथोरात्मदृश्यता सिद्धथेत् सा तु न संप्रति पञ्जेत्याराङ्क्य तयोरात्मदृश्यत्वाभावे बाधकमाह घटादीति

यदि ते तव मते स्ववृत्तिभिर्वहुधा त्त घटादिरूप विषयाकार मनो ऽन्येनात्मना न गृह्यते न प्रकाश्यते तदात्मनो मनोन्यत्वासिद्धावशुद्ध्य चिद्रूपविकारदोषडुष्टता यथा मतेर्बुद्धे तथा वारियतुं न शक्यते तस्य साक्षित्वानभ्युपगमे सित मितदोषाणा तस्मिन्नवश्यभावात् तथा चानिर्मो क्षप्रसङ्ग इत्यर्थ अथवा यद्यपि शरीरद्वयशाहकतया तद्न्य आत्मा नित्यसद्भूप तथापि दृश्यससर्गकृतदोषो न परिहर्तु शक्यते स्वचैतन्यामे देन हि दृश्यमवभासयन् द्रष्टा भवित अन्यथा दृश्यस्यापरोक्षानुपपत्ते अतो विशुद्धत्वाद्यनुपपन्नमिति शङ्कते घटादिरूपि ति स्ववृत्तिभिर्व हुधा प्रवृत्त घटाद्याकार मनो यदि तेन चेतनात्मना गृ ते तदा तस्य दृश्यसंवन्धादशुद्ध्यादिदोषता वारियतुं न पार्यते यथा मतेश्चैतन्यसंसर्गा चिच्छायतां वारियतु न पार्वते तद्विदित्यर्थे ४६

स्यादेतदेवं यदि मतिवत् ावयव परिच्छि परिणामि चात्मस्वरूप स्यात् नैवमात्मस्वरूपम् अतो नास्याशुद्धचादिशङ्काव । इति दृष्टान्तेनोः पपादयञ्चत्तरमाहः विशुद्धमिति अमूर्तमूर नि च ा न स्वरूपस्य हि रि अविद्यात नि मृददृष्टिभिरपो नेतात शेषितो शि ४८

िशुद्ध रिणा विक्रियामलरहित निर तरमपरिच्छि अ एव निर वयव चेति द्र व्यम् एवविध यथा गगन न सज्जते का न जतुवन्न सलप्न भवति, नापि लिप्यते भ ातकरसेनेव व ादि तथाऽऽः ।ऽपि विशुद्धो निर तरो निरवयवश्च शास्त्रान्निश्चितो न बुद्धचादिषु सज्जते नापि तदो षेण लिप्यत इत्यर्थ अत्र शास्त्रप्रसिद्धि हिश देन द्योतयन् हेतुमाह

भूतेष्विति तत्तद्भिमानिदेवतासहितेष्विप समस्तभूतेषु अयमात्मा सदा समो हि यस्मात् तस्मादजरोऽ रोऽभयो नित्यग्रुद्ध इत्यर्थ तथाच शास्त्र य वेंषु भूतेषु तिष्ठन्सवेंभ्यो भूतेभ्योऽन्तरो य वांणि भूतानि न विदुर्यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरं य सर्वाणि भूतान्य तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतं ? इति

'सम सर्वेषु भूतेषु ति त परमेश्वरम् विनद्म्यत्स्वविनद्म्यन्त य पद्म्यति स पद्म्यति न लिप्यते लोकदु खेन बाह्यँ इत्यादि ४

किंच दृश्यस्य बाधितत्वाद्पि न तत्कृतद्रोषसब ध आत् न स । यते निह मिथ्यार्थेन सत्य वस्तु ससृज्यते कथ बाधितत मिति चेत् प्रति पन्नोपाधौ निषिध्य नित्वात् रज्जुसपीदिवदित्यभिप्रेत्याह मुंति

<sup>(</sup>१) ३ १९ (२) गि १३ २७ (३) ५ १९ (४) तिपन्न दस्य स्वस धितया ात उपाधिपदस्य च अधिकरण थे उ समीप वर्तिनि ममादधाति सका यति इति व्युत्पुत्तेरिति भाव मो न गमन किंतु । मू प्र म िश्यात्वेनाभिमतम् प्रतिपन्नस्य आरोपित जगत उपाधि धिष्ठानं ब्रह्म तस्मिन्

### मबोधरूप मनसोऽर्थयोगज स्मृतौ च स्नप्तस्य च देश्यतेऽर्थवत् तथैव देहप्रतिम नत पृथग् दशे शरीर च मनश्र श्यत ४९

अमूर्ते च मूर्तानि च अमूर्तमूर्तानि पश्चमहाभूतात्मकानि स्थूलानि द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्त चैवामूर्त चं इति श्रुतौ दृशिस्वरूपस्य ब्रह्मण सब धीनि श्रुतानि च अपर कर्मवासनाश्रय ि मिति यावत् तद्पि तस्य हैतस्य पुरुषस्य रूप यथा माहारजन वास इत्यत्रोक्त एतत्सर्व सकारण मूढबुद्धिभिरविद्यया मोहरूपया आत्मिन दृशिस्वरूपे प्रत्यगा तमिन ब्रह्मणि प्रकल्पित वासना प्रकल्पिता, अमूर्तमूर्तानि प्रकल्पिता नीति योजना हि यस्मादिवद्ययाध्यस्तमात्मिन सप्रपश्चत्व तस्मान्निति नेतीति वीप्सया तत्सर्वमात्मनो बहिरपोद्यात्मविशेषणतारूप बाधित्वा केवलं दृशि श्रिन्मात्र एवावशेषित सत्यस्य सत्यम् इति श्रुत्येति योजना यदा प्रकल्पिता इति विसर्गान्तपाठस्तदैव योजना अविद्यया मूढदृष्टिभिरा त्मिन प्रत्यपूपे प्रकल्पिता आरोपिता कर्मवासना अमूर्तमूर्तानि च भूतानि दृशिस्वरूपस्य प्रत्यक्स्वरूपस्य ब्रह्मणो बहिनेति नेतीत्यपोद्य दृशिरेवावशेषितो निषेधाविधमूर्ते श्रुत्या हि यस्मात् तस्मान्नास्त्यात्मिन दोषसंसर्ग इति ४८

स्थूल्रसूक्ष्मप्रपञ्चस्य श्रुत्या बाधमुक्ता दृश्यत्वादिति युक्त्यापि बाध माह प्रबोधेति

<sup>(</sup>१) द्रियतोऽर्थ ठीकासंमत पाठ (२) २३१(३) २ २३६ (४) अधिष्ठानावद्योषो हि नाच कल्पितवस्तुन सूत् ४ २८ था शुक्तावारोपितस्य रजतस्याधिष्ठानश्चक्तियाथात्म्यज्ञानेन निवृत्तौ सत्या

स्वभ वग्रुद्धे गगने घादि मलेऽ यां ति चाेषा यथा च तद्वच्ुतिवारि ये सदाऽविशेषो गगनोपमे ौ ५ इति स्वप्रस्पृतिप्रकरणम्

अर्थयोगाद्विषयसबन्धाज्ञात मनस प्रबोधरूप विषयाकारवृत्तिरूप यत् त्स्मृतौ स्मृत्यवस्थाया सुप्तस्य पुस स्वप्नावस्थाया चार्थवद्श्रीकारमेव दृश्यते तद्यथा स्वप्नस्मृत्योरर्थाभावेऽप्यर्थाकार दृश्यमानमात्मन पृथगेव नात्मविशेषण तदृश्यत्वात् तथैव दृश्यतो दृ यत्वहेतो शरीर मनश्च देह प्रतिमानतो देहप्रतिमान च तसे सार्वविभक्तिकत्वाङ्गीकारात्प्रथमार्थ स इह गृह्यते देहद्भयवासनारूप च दृशेरात्मन पृथक् न दृशिविशेषण मिति योजना अ आत्मन्ये दृश्यस्य आत्मिन निषेधात् मिथ्यात् शुक्तिरूप्यादिवत्सिद्धमिति भाव ४९

ननु श्रुत्या यद्यध्यस्तनिषेधेनात्मा प्रतिपाद्यते तदा निवृत्तससारत्ववि शेषयोगमद्भिकियावत्त्वेनानित्यत्वादिदोषप्रसङ्ग इति चेन्नेत्याह वेति

यथा स्वभावशुद्धे शुद्धस्वभावे गगने अधि नि घनादिके मले सित तिसम्त्रपयाते वा अविशेषता न विशे कि ऋदिस्ति अविक्रियमेव दा गगनिमित्यर्थे तद्व शावात्मन्यधिष्ठाने गगनोपमे स्वभाव द्धे श्रुत्या वारितं वाधितं द्वय स्मिस्तिर न्सदैवावि कूट थतेति योजना तथा

मधिष्ठानभूता त्तिरेव केव शिष्यते न त्वन्यद्र त तदभा क्षण किमपि तद्वदेव लजगदिघष्ठानब्रह्मस्वरूप ।थात्म्यज्ञानेन समारोपितजगन्नि त्ताविष्ठा मात्रावशेषोऽ गन्त ८ थै

# १५ नान्यद्न्यत्प्रकरणम्

## ान् दन्यद्भवेद्यस् ।त्नान्यित्किचिद्विचि तयेत् अन्यस्या यार भाे ि शस्तस्य ध्रुवो भवेत् १

च ससारनिवृत्तेर्मिथ्यार्थप्रतियोगि ाया अधिष्ठानदृगात्मव्यतिरेकेणानिरू पणात्र कोऽपि विशेष इति भाव ५०

इति चतुर्दश प्रस्मृतिप्रकरणम् १४

नतु [न] स्वभावशुद्ध आत्मा, तथा ति साधनवैयर्थ्यात् किंतु ससा रिस्वभाव एव सन् ज्ञानध्यानादिसाधनानुष्ठानेन स्वभावशुद्धब्रह्मस्वरूपो भविष्यतीति केचिदेकदेशीया प्रतिपेदिरे तन्न श्रद्धेय मुमुक्षुभि तस्य श्रुतियुक्तिबाधि त्वादित्याह—ना दिति

जीवब्रह्मणोरत्यन्त भेद इष्यते किंवा भेदाभेदों १ नान्त्यं विरुद्धस्व भावतया ब्रह्माह्मित्येकरूपध्यानज्ञानयोरसंभवात् तद्संभवे चाससारि ह्मभावफळानिष्पत्तेरिति मनिस निधायाद्ये दोषमाह ान्यद्न द्भवेद्य दिति य ादन्यज्ञीवरूप स्थित सदन्यद्भृह्म न भवेत्तद्रूपस्थितिवरो धात् तथा तदेव ब्रह्मणोऽन्यज्ञीवरूप वस्तु नष्ट सदन्यद्भ न भवेत् नष्टः ।देव तस्य ह्मभाव प्राप्तुरभावादिति योजना ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्ये ति इति श्रुतिविरोध स्फुट एवेति नात्रोदाहृत यस्मादेवं श्रुतियुक्तिवि रुद्धमिदं मत तस्मात्विचिद्रीषन्मात्रमप्यन्यद्भह्मेति न विचिन्तयेन्मुमुक्षुरिति शेष किं तु अहमेव ह्मैवाहम् इति भेदोपमदेनैकरूपमेवात्मवस् चिन्तयेदित्यर्थ नन्वन्यस्याप्यन्यात्मता दृष्टा साधनविशेषसाध्या यथौ

<sup>(</sup>१) न्यत्व पाठ (२) नान्त्यौ—पाठ (३) ते आ २ २

# स्मर ो दृइयते े चि मि पिंतम् यत्र येन च े यो सत्त्वक्षेत्रज्ञ ज्ञको २

षधिवशेषयोगात्ता दिरिप सुवर्णात्मता तद्वदिहापि स्यादित्याशङ्कथाह अ ति जी स्य विरुद्धस्वभा स्या ण्येकीभावे त ायोगोलक प्रविष्टोदकिवन्दुवत्तस्य नाशो ध्रुवो भवेत् तथा च न भा पुरुषार्थे किंत्वनर्थार्थे स्यादित्यर्थे दृष्टा गेऽसप्रतिप वस्ररूपाभिभावकनी स्यादिवत् रसविशे स्य ताम्ररूपाभिभावकमात्रत्वात्कालान्तरे किंा रतापग दर्शना । म्रादे ततश्च भ्रममात्र तदित्यभिप्राय १

ननु यद्ये मन्यन्न ध्येयं स्वात्मिन च ध्यान न भवत्येकस्मिन् ध्यातृष्ये यभावायोगात् कथ तर्हि निद्ध्यासनविधिरिति चेत् अन्यथैशेपपत्तेर्न तद्र्थे भेद् आस्थेय इत्याह र इति

दृष्ट नीलपीतादि स्मरत पुसो यत्रान्त करणे तद्वासनारूप टेऽपितं चित्रमिव दृश्यते येन च चैतन्यात्मना दृश्यते उपलभ्यते तौ सत्त्वक्षेत्र सज्ञको यत्र दृश्यते तत्सत्त्व येन दृश्यते स क्षेत्रज्ञ इत्यर्थ तथा च आत्मा निद्ध्यासित य इति विधिना नैर तर्येण त्व पदार्थविवे पा दृनमेव कर्तव्यतयोच्यते विविक्त—त्वमर्थस्यैव ह्यत्वात् अह ा स्मीत्यपरोक्षानुभवसंभवात्संसारनिवृत्तिफलसिद्धि अन्यभावनाया तु प्रा गुक्त यायेनान्यस्यान्यात्मताऽयोगात्ससारानिवृत्तेर्निष्फलो विधि ादिति भाव. २

<sup>(</sup>१) —रसिवद्धमय स्वर्ण यथा ति सर्वदा केनचित्साघनेनैव तथा जी शिवो भवेत् इति केचित् गोहेन प्रवदन्ति वादिन

फलान्त चानुभूत यद्यु िदि ार है स्मर्थमाण हि कमेस्थ पूर्व कमेंव तचित है द्रष्टुश्चान्यद्भवेहृश्य दृश्यत्वाद्धटवत्सदा दृश्याहृष्टाऽसजातीयो न धावत क्षित ऽ यथा ४

अन्त करणस्याप्रत्यक्षत्वारकथ स्मृत्यवस्थाया तस्मिन्नीलपीताद्युपलम्भ १ इत्यत आह**ान्ति ति** 

फलान्त सुखादिफलावसान कर्त्रादिकारकेर्युतं युक्तम् यहैत पूर्वमनुभूत तिद्दानीं स्नयमाणं कर्मस्यं हृश्यिनष्ठ दृश्यते न द्रष्ट्रनिष्ठं हि यस्मात् तस्मा त्पूर्वमिप तत्स्पर्यसाधिकरणस्याधिकरणस्निकरणस्नत करण चित आत्मन कर्में हृश्यमेवेत्यर्थ अयभाव पूर्वानुभूतैविषयाकारा हि वृत्तिरन्त करणपरिणामात्मिका स्मृतिरित्युच्यते तस्या हि विषयो भासमान साश्रयो भासते नहि तदा साक्षिणानुभूयमानस्य विषयस्य बहिराश्रयेऽवस्थान मस्ति तथा चेदं स्मरामीति परामर्शयोग्य या दृश्यस्थतयानुभवस्या वश्यभावात्तदा चित्तमेव स्मर्थमाणाधिकरणतया दृश्यत इति सिद्धमन्त क रणस्य साक्षिप्रत्यक्षत्विमिति ३

आत्मैव द्रष्टा दृश्य चेति भाट्टा मेनिरे अत स्वगतमेव वासनारूपमात्मां पश्यतीति, इद स्मरामीत्यनुभवस्यान्यथासिद्धत्वात् नान्त करण य साश्चिप्र त्यक्षतेत्याशङ्कथाह दृष्टुश्चेति

विमतं दृश्य द्रष्टुरत्य त भिन्न दृश्यत्वात् घटवदित्युक्ते द्रष्टृदृश्ययोभेदेपि परिणामत्वेन साजात्यसभवाद्रष्टु जातीयमेतहृश्यमित्याशङ्कयाह दिति द्रष्टा सदैव दृश्यासजातीय दृश्यांशस्याचेतनत्वादात्मत्वा

<sup>(</sup>१) पूर्वक पाठ (२) भूता पाठ (३) दश्यतया पाठ (४) त्मान प पाठ

स्व त बुद्धि पेक्ष्यासौ विधीन स्य त्प्रये ज जात्यादि वत्तेन द्वना त्म ाऽन्यथा ५ न प्रिय प्रिय इत्युक्तेनोदेहत्व क्रियाफ स् देहयो क्रियाहेतुस्तर द्विद्ध न क्रियास्त जेत ६

पपत्तेरित्यर्थ विपक्षे दोषमाह धी दिति अन्यथा द्रष्टृदृश्ययो रसजातीयत्वानङ्गीकारे द्रु परिणामित्वाद्धीवत्साक्षिता आत्मनो न स्य दित्यथं ४

ननु न भवत्ये ात्मा साक्षी तस्य त्रा ण्यादिजातिमत्तया विशे षत्वात्कर्माधिकारित्वेन परिणामित्वोपपत्तेरित्याशङ्कथाहः ात्मेति

असौ जात्यादिर्बाह्मणत्वादि आदिशब्दाद्वयोऽवस्थादि गृद्धते स्वात्म बुद्धि स्मि ात्मात्मीयाभिमानछक्षणा मिध्यादृष्टिमपेक्ष्य विधीना प्रयो जक प्र ते स्यात् नान्यथा यथा श उत्कान्तप्राणो देहो मम ता मम पिता चेत्यध्यासानुसारेण संस्कारप्रयोजको दृश्यते तद्भावे न दृश्यत इति योजना तेन हेतुना तद्वच्छववदेव जात्यादिरात धर्मो न भवतीत्यर्थे अन्यथा जात्यादिमत्त्वे त्वात्मनो टादिवद्नात्मता प्रसज्येतेति योजनीयम् तस्मात्साक्ष्येवात्मा न कर्माधिकारितया परिणामीति भाव ५

ननु नाध्यासनिबन कर्तृत्वं ि दुषोऽपि मोक्षाय क्रियानुष्टानादिति चेन्नेत्याह प्रियेति

देहत्वमरारीरत्व हि मोक्ष क्रियाफल्टम् क्रियाफ सुखदु खे प्रसिद्धे ते नारारीरस्य े ते । अरारीरं सन्त न प्रिया प्रिये रप्टरात इत्युक्ते श्रुत्यैवमु त्वादित्य क्रिया हेतुयर क्रियाहेतुर्देहयोग क्रियया देहसंबन्ध ए । ष्यो न मो इत्यर्थ

<sup>(9) 97 9</sup> 

कर्मस्वात्मा स्वतन्त्रश्चेित्रिष्टक्ती च थेष् ।म् अदेहत्वे फलेऽकार्ये ज्ञाते क्रयोत्कथ क्रिया जात्यादान्सप रित्यज्य निमिक्तं कर्मणां बुध कर्महेतुविरुद्धं तस्वरूप शास्त्रत स्मरेत् ८

यस्मादेवं तस्माद्विद्वान्—न कर्मसाध्या मुक्ति किंतु ज्ञानैकसाध्येति जानन् किया सर्वाणि साहकाराणि कर्माणि त्यजेत् सन्यस्य श्रवणा दिनिष्ठो भवेदित्यर्थे ६

ननु सर्वेषा कर्मणामात्मकर्तव्यत्वप्रतीतेर्न विद्वान् क्रियास्त्यकुं शक्नु यादिति चेन्नेत्याहः स्विति

आतमा चेत्कर्मसु स्वतन्त्र कर्ता तर्हि निवृत्तौ च कर्मत्यागरूपे च तथे यताम् यथा रागादिमान् प्रवृत्तिलक्षणे कर्मणि स्वतन्त्र तथा विशुद्ध सत्त्वो वीतरागस्तत्त्यागेऽपि स्वतन्त्र इध्यता कर्मसाध्यफलाभिलाषाभावे कर्मत्यागस्याथप्राप्तत्वादित्यर्थ एतदेव स्पष्टयति—अदेहत्व इति देहसं वन्धशून्ये फले मोक्षलक्षणे अकार्ये केनापि कर्मणाऽसाध्ये शास्त्रादिना ज्ञाते सति किया कथ कुर्यात् १ न कुर्यादेव ताभि प्रयोजनाभावा दित्यर्थ ७

किं कियापरित्यागमात्रेणाकार्य विदेहकैवस्यं प्राप्यते <sup>१</sup> नेत्याह जात्या दीनिति

बुध पण्डितो बुद्धिमान् कर्मणां निमित्तं निमित्तभूता आत्यादीन् सप रित्यज्य जात्याद्यभिमानं परित्यज्य यत्स्वरूप कर्महेतुविरुद्ध कर्मनिमित्तो पमर्दकं शुद्धात्मस्वरूप तच्छास्त्रतो यथा शा गोक्तं तथा स्मरेत् अनुचिन्त येदित्यर्थ ८

<sup>( )</sup> वृत्त-पाठ (२) वृत्त रूप पाठ

आत्मे भूतेषु नि स्थि य पर्यगा ोम शुक्र दाप्ति दि ये ९ व्रणस्ता ोरभावेन स्था देह नि रयेत् शुद्धाप पतयाऽछेप छि च ।यि त्यु १

शा मेवोदाहरन् स्मर्तव्यमात्मरूप विशद्यति आत्मे इत्य दिना यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मान ततो न विजुगु सते

इति मन्त्रार्थ पूर्वार्धेनोच्यते स पर्यगाच्छुक्रमकायमञ्जण विर शुद्ध पापविद्धम् इति म त्रार्थ सार्धक्रोकेनाह प गादिति एषाऽक्षर योजना सर्वभूते वहमेक एवात्मा न चेतनभेदोऽस्ति तर्हि कि भूरा न्यधिकरणमात्मन १ नेत्याह ा गिरि ानि च भूतानि तस्मि त्म ये ाध्यस्तानि न तत पृथ वर्तन्ते तथा च स्वाध्यम् सकलविकारानुस्यू-तसत्तास्फूर्तिक्पो विकारोपमर्देनानुसधेय इत्यर्थ खे ति अन सुषिरक्षपेण बहिरवकाशक्षपेण वर्तमाने ाकाशे यथा भूतसबन स्तथे त्यर्थ पर्यगादात्मा व्योमवत सत्तामात्रेण परि समन्तादगाद्गतवान् सर्व मशेष आत्मना न किंचिद याप्तमस्तीत्यर्थ तथा च ब्राह्मण नैनेन किंच नानावृत नैनेन किंचनांसवृतम् इति क्रमिति न्त्रपद्, तस्य व्याख्यान दीप्तिमदिति काशस्वभाव शुद्ध तदात्मस्वरूप मिष्यत इत्यर्थ ९ अञ्रणमस्नाविरम् १ इति पद्योर्थमाह ति

क्षतिशराजालिनरासेन स्थूलदेहात्मत्वमात्मनोऽपोह्यमित्यर्थ शुद्धम पा विद्धम् इत्यनयोरर्थमाह शुद्धेति शुद्ध रागादिदोषहीनमत एवा पाप पुण्यपापहीनं तस्मात्कारणाभावादेव सुखदु ादितद्नुभव र गरलेप

<sup>(9) \( \</sup>xi \quad \xi \quad

विदित्यर्थे ११

वा देवो यथाऽश्वत्थे दिहे चात्रवात्समम्
तेद्वदेति य आत्मान वित्तम ११
यथा हान्यग्ररारेषु माहन्ता न चेष्यते
अस्मिश्चापि तथा देहे धासाक्षित्वाविशेषत १२
हीनिमित्यर्थ 'अकायम्' इति मन्त्रपदेन सूक्ष्मदेहात्मता निरसनीयेत्याह छिङ्गमिति निवारयेदिति सर्वत्रानुष स्थूळसूक्ष्मदेहतत्कार्यतद्वास नाभ्यो व्यावृत्त सम एकोऽपरिच्छि आत्मेति सदा चिन्तयेदित्यर्थ १ य एव यथोक्तमात्मान वेत्ति स ब्रह्मविदासुत्तम इत्याह वासुदे इति वासुदेवो भगवान कृष्णोऽश्वत्थे निकृष्टोपाधौ स्वदेहे चाविर्भूतविज्ञानै श्वयंशक्तिमदात्माधिष्ठिते उत्कृष्टोपाधौ च यथा सममविशिष्टमात्मानम वीत् अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम् इति वृष्णीनां वासुदेवो ऽस्मि इति च तद्वद्य आत्मान सममुपाधिकृतवैषम्यापोहेनैकरूप वेत्ति सोऽतिशयेन

वासुदेवस्य युक्त सर्वत्र समात्मदर्शनं तस्योपाधिषु ममाहकाररहित त्वात् न तु मुमुक्षो तस्य तद्वैपरीत्यादित्यत आह था हीति

अन्यशरीरेषु बहिर्दृश्यमानेषु देहेषु यथा ममाहन्ता म हिमो भावो न चेष्यते तस्य दृश्यत्वेनानात्मत्विनश्चयात् तथाऽस्मिश्चापि स्वत्वाभिमते देहे ममाहन्ता नेष्यते त १ धीसाक्षित्वाविशेषत उभयत्र देहाकारपरिण तबुद्धिसाक्षित्वाविशेषादित्यर्थ तथा चात्मतत्त्वाळोचनायामहंकारादेर नवसरत्वाद्वासुदेववत् समात्मदर्शनं युक्तमेवेति भाव १२

विष्णु-पु६५८ इत्यय क्ष्णेकोऽधि हो टीकान रे इत्यते (२) गी १ २६ २७

भवाणि तत्र भृतानि वसन्ति परमात्मिन
 भूते च स सर्वात्मा वासुदेव त स्पृत '

' रूपसस्कारतुल्याधा रागद्वेषो भय च यत् गृह्यते धीश्रय तस्माज्ज्ञाता शुद्धोऽभय सदा १३ य मनास्तन्मयोऽ यत्वे नात्मत्वाप्तो क्रियाऽऽत्मानि आत्मत्वे चानपेक्षत्वात्सापेक्ष हि न तत्स्वयम् ४

रागद्वेषभयोपळम्भा ास्ति मुमुक्षोरभिमानाभाव इति चे त्याहः रूपेति

नीलादिरूपसंकारेण तुल्य समान आधि आश्रयो ययोस्तौ रागद्वेषो रूपसंकारतुल्याधी यच भय तदि तत्समानाश्रयमिति संस्कारो नाम स्वाश्रयस्य प्रागुद्भृतावस्थासमानावस्था तरापादकोऽतीन्द्रियो धर्म तत श्रायमर्थ रूपाद्याकारपरिणतान्त करणे हि रूपादिसंकार पुनरिष रूपादाकारपरिणामहेतुर्विद्यते तत्रैव च रागद्वेषो रूपादिदर्शननिमित्तौ तिन्निमित्तक च भय तत्रैव काम संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा वृतिरधृतिर्हीर्धीर्मीरित्येतत्सर्व मन एवं १ इति श्रुते यस्माद्धीश्रय बुद्धि संश्रयमेव रागद्वेषो भय चेति त्रयमात्मना गृह्यते नात्मसंश्रय तस्मा ता श्रुद्धो रागादिरहितोऽभयश्र संदेति १३

् ननु न सदा शुद्ध आत्मा किंतु यथाऋतुरस्मि ग्रेके पुरुषो भवति तथेत प्रेत्य भवति इति श्रुते

> य य पि रन् भाव त्यजत्य ते कलेवरम् त तमेवैति कौ तेय सदा तज्ञावभावितं

इति स्मृतेश्च पूर्वमग्रुद्धोऽपि पुरुगो ब्रह्मभावनया ग्रुद्ध पश्चाद्ध भवि यतीत्या चाह ति

<sup>(</sup>१) पञ्च पृ३८ (२) १५३ (३) ३ १४ १ (४) ग्रेट ६

खि रसा ज्ञिरिवभ ऽजराऽमछा
चक्षुराद्युपधाना सा विपराता विभ यते १५
हरूयत्वादह भत्ये नात्मधर्मी घटादि त्
तथाऽन्ये प्रत्यया या दोषाश्चात्माऽ छो त

यिसन् ध्येये दे ादौ मनो यस्य स यन्मना ध्यायी पुरुष स तन्मयो ध्येयदेवादिमयो भवति ध्यातृष्येययोरन्यत्वे सित ध्यानिक्रयायास्तत्रार्थे वस्त्वसभवादित्यर्थे न पुनरात्मत्वा गै आत्मस्वरूपावस्थान । ध्यर्थमात्मिन क्रिया ध्यानादिरूपाऽपेक्ष्यत इत्यर्थे तत्र हेतु आत त्वेति मोक्षरू पस्य अत्मत्वे सित तस्य चैतुर्विधिक्रयाफलिवलक्षणत्वात् क्रियाया अनपेक्षत्वादित्यर्थे मोहमात्रव्यवधानाचात्र न क्रियापेक्षेति चकारार्थे विपक्षे दो माह पे द्वीति यदि क्रियासापेक्ष केवत्य भवेत् तर्हि तत्स्वयमात्मरूप न स्यात् क्रियासाध्यस्यानात्मत्वात् अनित्यत्वाचेत्यर्थे तस्मात्सदा शुद्ध एवात्मा तिसमन्नशुद्धथाभासो मिथ्याध्यास इति भाव १४

विभागादिमलाभावाचिदेकरसत्वाचात्मा सदाशुद्ध एवाभ्युपेय इत्याह स्विभि

यद्येवंस्वभावेषा ज्ञप्ति तर्हि तस्या ज मविनाशभेदप्रतिभासा कथ मित्याश य चक्षुराद्युपाधिसंसर्गदोषादित्याह क्षुरादीति १५

आत्मन प्रतिपादितममल्रत्वं विशद्यति हश्यत्वादिति

अहमित्येषोऽहमिति ।ो नात्मधर्मो नात्मिनष्ठ दृश्यत्वात् घटा दिवत् तथाऽन्येऽि प्रत्यया परिणामा दोषा दोषरूपा रागद्वेषाद्यो ऽनात्मधर्मा ज्ञेया हि ात् अ आत्माऽमलो हि निर्मल एवेत्यर्थ १६

<sup>(</sup>१) धानात्। पाठ (२) १ ५

र्वपत क्षित्वादिक राच सर्वग विक्रिये यदि द्रा बुध्य दार विद्भवेत् ७ न ष्टिकुप्यते द्र क्षर देर्पथैव त् निह द्र रितिुक्त स्ट्र दैक क् ८

अहकारादीनामात्मधर्मत्वाभावेऽपि नात्मनो विशुद्धि सिध्यति विका रित्वात्परिच्छित्रत्वाचेत्याशक्याह सर्वप्रत ति

विपक्षे दोषमाह ि तेति विकियेत परिच्छि गे वा यद्यात्मा तदालपविद्विषयमात्रावभासको भवेत् बुद्धचादीव बुद्धिचित्तमनोविद्दियक्ष रार्थ बुद्धचादिशब्देन तद्रताभासो छक्ष्यते अ यथा स्वरूपतोऽचेतनत्वा द्वेदनयोगवत्त्वेनालपवित्त्ववचनमैनुपप स्यात् तत्र बुद्धे साभासाया विषयावभासन त्रे उपक्षीणपरिणामाया यथा पूर्वापरानुभूतितद्वस्थातत्त्रचा रानुसधानाभावो विकियावत्त्वात् था द्रष्टुरपि विकियावत्त्वेऽनुसधाना भा सङ्गात् सर्वव्यवहारविछोपप्रसङ्ग इति भा १७

द्रष्टुरात्मनोऽपि बुद्धिवद्ल्पवित्त्वमेव ज्ञानस्य ाधनाधीनस्योत्पत्तिवि नाशवत्त्वादिति चेन्नेत्याह—न ष्टिरिटि

यथैव चक्षुरादिद्वार दृष्टिर्छुप्यते परिणामित्वात् न था द्रष्ट्ररात्मनो द्रुर्छुप्यते अपरिणाम्यात्मस्वरूपत्वात्तस्या इत्यर्थे तदृष्टेनित्वतः निह द्रष्टु र्दृष्टेविपरिछोपो विद्यतेऽविनाशित्वात् इति हि श्रत्योक्तमित् थ यस्मात् प्रमाणसिद्धिम्द तस्मादित्यर्थे सद्दैकदृक् एकरूपदृष्टिस्वभा इत्यर्थे सद्दैकसुक् इति पाठे मुङ्के पत्रयतीति मु साक्षीत्य १८

<sup>(</sup>१) सदैव दक् पाठ (२) ४ ३ २३

सघातो । इस्मि भृताना करणाना तथैन च व्यस्त वाडन्यतमो वाडस्मिको वाडस्माति विचारयेत् ९ यस्त नाह समस्त वा भृतिमि द्रियमेन वा ज्ञेयत्व त्करणत्वा । ताडन्योडस्म द्वटादिवत् २ आत्माग्नेरिन्धना बुद्धिरविद्य । मकमिभि दापिता म वल्लेषा द्वारे श्रेत्रादिभि सदा २१

यस्मादेवमात्म शुद्धस्वभावोऽपि सन्नुपाधिसव धाद्न्यथा प्रतीयते तस्मा दात्मान ब्रह्मत्वेन प्रतिपत्तु पदार्थविवेक कुर्या मुमुक्कुरित्याह सा वि अयमर्थ — अहमिति तावदात्माऽवभासते स भासमानोऽह मनुष्य स्थूल इत्यादी भूतसघातात्मकदेहरूप स्फुरित तदिद्मुच्यते तो वा र भूताना ि तथाह द्रष्टा श्रोता रसयिता काणो वधिर इति करणेष्वर्यहमुक्लेको द्रक्यते अत करणसघातो वाऽहमिति तत्रापि पृथ प्रमुथगेवाहकारदर्शनात्र्यस्तमेकैक चेन्द्रियमहमस्मि अथवा एकस्मि दे

हेऽनेकात्मत्वे कदाचिद्वैमत्यसभवाद्भोग यवस्थानुपपत्तेर यतमो वाऽिसम इन्द्रियसघाताढ यो वा तद्धिष्ठातास्मि यद्यन्यतम तर्हि स को वान्त करणप्राणाद्यन्यतम<sup>१</sup> किं वा तत्साक्षी तद्विछक्षणस्वभाव <sup>१</sup> इति विचारयेत् १९

विचारफलं पदार्थविवेक कथयति व्यस्त नाहमिति

भूत वेन्द्रिय वा समस्त व्यस्त वा नाहमिस्म ेयत्वाद्चेतनत्वाद्घटादि वत् करणत्वात्कुठारादिवदिति यथायोगं योज्यम् तस्मा ज्ञाता चेत नोऽन्योऽन्तःकरणप्राणादिभ्योऽप्यचेतनेभ्य इति द्रष्टृदृश्यान्वयव्यतिरेका लोचनेन विवेक कार्य इत्यथं २

इदानीं साक्षिसाक्ष्यान्वयव्यतिरेकाळोचनेनावस्थात्रयविवेकद्वारा तत्सा क्षिणस्तुरीयस्याधिगमप्रकारमाह आत्मा रित्यादिना दक्षिणाक्षि ध नेषु यद बु द्धिविचेष्टते विषयेई विषा दा । ह्यात्म ग्नि स्थूलभुक्तद २२ ह्य ते तु हर्व पाति रूपादिग्रहणे स्मरन् अर गे आत्मामी जा देषैने लिप्यते २३

तत्रैव सितं इत्यत प्राक्तनै ऋोके आत्मेवाग्नि तस्ये धना इध्यते प्रकाइयते व्यवहारयोग्य क्रियते अनयेती धना बुद्धि आत्म चैतन्यस्य विशेषाकारतयाभिव्यक्तिकारणभूतेत्यर्थ साऽविद्याकामकर्मभि दींपिता उत्तेजिता वायुनेवाग्निस्थमिन्धन आध्माता सती प्रज्वलित चैत यप्रस्ततया प्रकाशमाना जायते अभिव्यक्ताग्निना दह्यमानमिन्धन मिवेत्यर्थ गवाक्षेभ्यो नि सृतदीर्घप्रभान्यायेन श्रोत्रादिभिद्वीरैनिं सृता सती सदा प्रज्वलत्येषेति योजना अत्राग्नी धनादिक्ष्पकनिर्देशप्रयोजनं यवहारकाले विषयप्रहणस्य होमत्वभावना तत्फल च विषयेष्वासक्तिनि वृत्तिरिति दृष्ट्व्यम् २१

एवविधबुद्ध वस्था जागरण तस्यामात्मा स्थूळपदार्थभुग्भवतीत्याहः दक्षिण

दक्षिणस्याङ्गस्य पुरुषे श्रेष्ठत्वप्रसिद्धेरिद विशे णम् दक्षिणमिक्ष प्रधान मुख्य येषामिन्द्रियाणा तेषु बुद्धिर्यदा विचेष्ठते व्यापारवती भवति हवि स्थानीयैर्विषयैदीं । विषय व्याप्य तदाकारेण शिप्यमाना सतीति यावत् तदात प्रि थूळभुक् स्थूळविषयाणा भोक्ता जागर्तात्युच्यत इत्यर्थ २२। रूपकनिरूपणफळ स्पष्टयति यन्त इति रूपादिग्रहणे विषयग्रहणसमये अरागद्वेष शोभनाशोभनाष्यासेन रागद्वे

<sup>(</sup>१) दीप्त आत्मा पाठ (२) 🕓

ान ेतु े यक्त सोऽविद्याकर्मव न म् प्रत्यस्तैजस आत्मोक्त स्वयज्योति प्राशिता २४ विषया वासना वापि चेद्य ते मेभि यदा बुद्धे दा य प्र अत्मा न क् २५

षावकुर्वन् हर्वीषीमा यात्मामौ हूयन्त इति स्मरन् ध्यायन्नात्मा जामहोषैर्वि पयोपलब्धिनिबन्धनै पुण्यापुण्यलक्ष्मणैर्न लिप्यते न सिक्षध्यत इत्यर्थ २३

इदानीं स्वप्नावस्थामाह त्विति

मनं परिणामोपाधिर्मानस गृह स तत्राभिव्यक्त आत्मा—अवि द्याप्रयुक्तकर्मोद्भुद्धाँ वासनाऽविद्याकर्मवासनेत्युच्यते ता विषयाकारा पश्यंस्तैजस इत्युक्तो विद्वद्भि तेजसि वासनामये विषयेऽभिव्यक्त इति व्युत्पत्तेरित्यर्थ तत्र भासमानकर्मसुखदु खादीनां मनोमात्रत्वात् तस्य च दृश्यत्वेनैव तदाऽवस्थानात् आत्मन उपाध्यन्तराभावे सति बाह्यस्य चादित्यादिज्योतिपस्तदानीसुपरमात् आत्मैव स्वयज्योति सन् प्रकाशिता साक्षी भवतीत्यर्थ तथाच श्रुति दृष्ट्रैव पुण्य च पाप चं इति अत्राय पुरुष स्वय योतिर्भवतिं इति च २४

सुषुतिमाह विया इति

यदा बुद्धाव त करणे विषया स्थूला सिनाश्च सूक्ष्मा र दृश्याश्च कर्मभिनं चोद्यन्ते नोद्भूता क्रियन्ते तदात्मा प्राज्ञो ज्ञेयस्तत्सज्ञकस्तदा भव तीत्यर्थ तिशयात्तदा प्रा इति व्युत्पत्तिमभिप्रेत्य विशिनष्टि अनन्यदृगिति अन्यदात्मव्यतिरिक्त विषयं वासना वा न पश्यतीत्यन न्यदृक् अपरिच्छिन्नप्रज्ञ इत्यर्थ २५

<sup>( )</sup> यक्ता अविद्याकर्मवासना ज्योति प्रकाशिता — पाठ (२) मनस — पाठ (३) द्भूता द्भवा पाठौ (४) ४३ १५, १६,२ ३४ (५) ४३ ९ १४

ने बुद्ध द्विय च हा क चे दि। चै येने भस्य रविणेव दय २६ तत्रैव ति बुद्धीं आत् भा ऽवभ यन् ती सा दीस्ता मूरैरेवाभिधाय २७ विज्ञोऽय एव स्यत्स्वेन भाऽवभा यन् सर्व वियोहे तो विच्य ऽऽत्न २०

एव वस्थात्रय तद्वस्थ चास्मान द्रष्टृदृश्यभावेन विवि य इदानी ि । निसहितावस्थात्रयसाक्षितया विश्वादित्रयापे या तुरीय त्यश्वम त्मान नित्यविज्ञप्तिस्वभावमुपलम्भयति ोबुद्धांति

इन्द्रियाणामवस्था जागरंण मनो स्था स्वप्न बुद्धचवस्था कारणावस्था सा सुषुतिरिति विभाग स्पष्टमन्यत् २६

ननु यद्यात्मा निर्विकार एव साक्षी कथ तर्हि बुद्धचादीना कर्तोच्यते <sup>१</sup> तत्राह तत्रैव सतीति

तत्र तस्मिन्नात्मिन एव सित अवस्थात्रयेऽध्यस्ते सित सावस्था बुद्धी आत्मभासा स्वचैतन्याभासेनावभासयन् आत्मा तासा के ति मृढे शास्त्राचार्योपदेशरहितेरभिधीयते यपिद्दियते इति योजना तथा यव हारप्रवृत्तौ निमित्त सूचयन् बुद्धीर्विशिनष्टि द्वीस्ता इति यस्या तमन सुखदु खप्रतिभासार्थास्ता भासयि ति कर्मोद्धासितबुद्धयवस्थानुगतं विदाभासाविवेकादात्मा दर्शनकर्तेत्युच्यते मृढेरित्यर्थ २

एवमज्ञाने तत्कार्ये च प्रतिबिन्त्रितस्य चिदात्म रो ज्ञातृत्वसुपाधिनिव धन व्युत्पाद्य वैज्ञत सर्वकर्तृत्व च तस्यैव मायोपाधिप्रतिबिन्त्रवशादिति व्युत्पाद्यति ऽपीति

<sup>(</sup>१) । पाठ (२) जागरित पाठ (३) गतिश्व पाठ

सोपाधिश्चैवम त्मोक्तो निरुप ख्योऽनुपाधि
नि कलो निर्गुण शुद्धर मनो वाक्च नाुत २९
चेतनोऽचेतनो वापि कर्ताऽकर्त गतोऽगत
बद्धो मुक्तस्तथा चैकोऽनेक शुद्धोऽन्यथेि वा ३

अत एवेत्युक्तमेव विशव्यति स्वेनेति स्वात्माश्रयविषयकमाया विवर्त सर्वे स्वचैतन्येन आदित्यप्रकाशवन् अविक्वतेन भासयन् सर्वज्ञ उच्यते न पुन सवविषयज्ञानकर्तृत्वेनेत्यर्थ तथा त्रून्मायानिव धनमे वात्मन सर्वक्वत्त्व सर्वकर्तृत्वम् तदेवाह सर्विक्रयाहेतोरिति सनिधि सत्तामात्रेण श्रामकवत्सर्वकारकप्रवृतिहेतुत्वादित्यर्थ २८

तदेवमवस्थात्रयसाक्षितया विविक्तग्रुद्धचिद्रूपस्यात्मन कार्यकारणात्मक मायोपाधिवशाच्ज्ञातृत्वकर्तृत्वसर्वज्ञत्वादि यवहारास्पद्व न वमावत इत्युक्तमर्थमनृद्य किं तत्स्वाभाविक विम्बतुल्यमात्मस्वरूपमित्यपेक्षाया तदाह सोपाधि ति

यस्तु निरुपाख्यो विषयतयोक्केखयोग्यो न भवति सोऽनुपाधिक सर्व व्यवहारातीत इत्यर्थ गुणावयवशू-यत्वाच्छुद्ध कूटस्थ इत्यर्थ निरुपा ख्यत्वमुक्तं व्यनक्ति मिति २९

मनोवागगम्यत्व साधयति चेतन ि

अयमर्थ अहमिति शब्दप्रत्ययौ तावत्पराग्व्यावृत्ततयात्मान प्रत्यश्च मवगाहेते इत्यविवादम् ौ चेच्छुद्धमेवात्मान गोचरयेता तदा प्रत्यक्षोप छच्चे घटादाविव वादिना विप्रतिपत्त्यभाव एव स्यात् विप्रतिपद्यन्ते

<sup>(</sup>१) पत्र्य ४८ श्लोक शिकाम् तुलय पृ८९९ ीकाम् तथा ै सि २६६६७ (२) विवादिना प्रति पाठ

## अ यैव निवर्त ते वाचो धिभ है तु निर्शुणत्वात् क्रियाभावाद्विशेषाणौमभावत ३.

तु ते देहेन्द्रियमनोबुद्धीनाम यतमोऽचेतन एव चेतनो वा नात्मेति वेद बाह्या तद यश्चेतन इति वेदवादिन तेष्वपि केचित्कतेंति केचिदकतेंति गतो यापक अगतोऽव्यापकोऽणुपिरमाण देहपिरमाणो वेति केचित् बद्धो जीव मुक्तोऽ य ईश्वर तथा सर्वशरीरेष्वेकोऽनेको वा ग्रुद्धो रागादिगुणरहित अ यथा तद्युक्तश्चेति ५

अतो विप्रतिपत्तेरयथाभूतात्ममात्रगोचरत्वाद्समर्थौ शब्दप्रत्ययौ शुद्धा त्मनीत्याह अ यैेति

कथमात्माऽप्राप्तिर्वाचा धियामिति चेत् परमार्थत प्रवृत्तिबीजाभावा दित्याह निगुणत्वादिति रूपादिगुणहीनत्वाद्वा निद्रयद्वारकधीभिस्ता वदात्मा न प्राप्यते मनसञ्च बाह्येन्द्रियद्वारोपछन्धविषयातिरेकेण स्वत त्रस्य वि यानिरूपणात् तद्गोचरमात्मान तन्न प्राप्नोति क्रियाभावा द्वात्मनो मनोगोचरत्त्राभाव निह क्रियाहीनेऽनविच्छे स्तुनि क्रिया द्नुगतिमात्रेणापूर्वधर्मोपजनि समयित घटादिनानुगतेगगने तद्दर्शनात् तस्मान्मन सयोगजज्ञानसभवान्न मनसाऽपि प्राप्य आत्मेत्यर्थ तथा विशेषाणा गोधनरूपाणा बाह्याना स्वगताना वा जात्यादीना प्रवृत्तिनिमि त्तानामभावान्न श दोऽपि प्रागोत्यात्मानिर्व्यर्थ तथा च श्रुति यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इति न चक्षुषा गृ ते नापि वाचा नान्यैदेवैस्तपसा कर्मणा वां इति च ३१

<sup>(</sup>१) चो पाठ (२)ण ह्यभा पाठ (३) ैं उर २९ (४) ३१८

व्यापक वेतो गोम मूर्ते सर्वेवियोजि म् यथा तद्वदिहात्मान विद्याच्छुद्ध पर पदम् ३२ दृष्ट हित्वा स्मृति स्मिन्सर्व श्र तमस्त्यजेत् व ग्ज्योतिषा युक्तो दिनक्रच वर यथा ३३

अविषयस्यात्मन कथ वेदान्तवेदनीयत्वमित्याशङ्कय लक्षणा तर्मनेत्यभि प्रत्याह व्या मिटि

सर्वे मूर्ते सर्वतो वियोजित परिच्छेदप्रितभासहेतूपाधिवर्जितं व्यापक स्वरूपतोऽपरिच्छिन्नं च व्योम यथा तद्भदेव ग्रुद्धमवस्थात्रयोपाधिवियोजि तमवस्थात्रयसाक्षितया लक्षित द्धमात्मानिमह वेदान्तसमये पर पद पर मात्मान विद्योदिति योजना ३२

एवमात्मतत्त्वेऽवधारिते पुनरवस्थात्रयाभिमान न र्यादित्याहः दृष्टमिति

दृष्ट जागरितं तद्धित्वा दृष्टा श्रोता मन्तेत्येवमेकैकिश्रियोपरक्ततया तमाभिमान त्यक्तवेत्यर्थ दर्शनाद्यवस्थाया पि निर्विशेषमे त्सान मन्वीतेति भाव तस्मिन् दृष्टेऽथें स्मृति स्व हिता सस्कारद्वारकत्वा त्स्वप्र एवेह स्मृतिरुच्यते अह स्वप्ने देवोऽभूव व्यात्रो वाऽभूविमिति तद् भिमान हित्वेत्यर्थ दृश्यस्य सवासनस्य नसो विकारोऽसौ नात्मन इत्यसगतामात्मनोऽनुसद्धीतेति भाव था तम सुष्ठुप्ति त्यजेत् तम गो विशेषण सर्वत्र इति सर्वे प्रसतीति सर्वत्र सान्तिमद् पदम् सुष्ठुप्तेरप्य वभासकतयाऽल्प्प्त काशस्वभाव एवात्मा नतु मूढो ज्ञानवान्वेति मन्वीते त्यथे कोऽसाववस्थात्रयत्यक्तेति तमाह दृगिति सर्वेद्दक्सर्वसा प्रत्यगात्मा ज्योतिषा युक्त ज्योतिषां ज्योति इत्युक्तेन ब्रह्मणैकीभूत

<sup>(</sup>१) विन्द्यांत् पाठ (२) २२९

रू र त्यन्थ र त्यया यस्य हो रा एव तमा भूतेषु वे ३४ आत् बुद्धिमनश्रक्षुर्विषय छे सगमात् विचित्रो यते बुद्धे प्रत्ययोऽज्ञा छक्ष ३५ विचिच्च स्मात् त्मान वि च्छुद्ध र पदम् द्वार भूतस्थ म भयातिगम् ३६

्त्यर्थ यथा दिनकृत् सविता रा र्या भव शार्वरं तम स्वतेजसा मसित्वा निस्तमस्क एवावतिष्ठते तथाऽवस्थाविकारहेत्व न ब्राह्मेण ज्योतिषाऽभि भूयाऽद्वयानन्दस्वभा एवावतिष्ठते इत्यर्थ ३३

उक्तमेव त्यागप्रकार प्रकटयति रूपस्मृतीति

रूपस्मृत्य धकारा जागत्स्वप्रसुषु योऽर्था विषया येषा प्रत्यया तें तथोक्ता ते यस्य साक्षिणो गोचरा तिभास्या स एवात्मा सर्वभू-तेषु द्रष्टा तथापि समो निर्विशेष यत सर्वेग परिच्छेदकरहित इत्यर्थ ३४

यद्येवमुक्तस्वभा एवात्मा कुतस्तस्मिन् विचित्र स ारप्रत्ययोद्य ?

तत्राह ात्मबुद्ध ति

अज्ञानलक्ष्णोऽज्ञानोपाधिनिबन्धन इत्यर्थ ३५

विद्यातत्कार्योपाधीनामात्मन विवेकानुपल्रम्भादेव सारप्रति स इति स्थिते मुमुक्षो <sup>°</sup>व्यमुपदिशति विच्येति

अस्माद्भुद्धयादिसघाताद्विविच्य वमात्मान विद्यादिति ध स्पष्ट

म यत् ३६

<sup>(</sup>१) विन्द्यात्- पाठ

स स्त सर्वग शान्त विमल व्योमवित तम् निष्कल निष्कियं सर्वे नित्य द्वन्द्वैर्विवर्जितम् ३७ वेष्ट्रत्ययसाक्षी ज्ञ कथ ज्ञेयो मयेत्युत विमृश्येव विजानायाज्ज्ञानकर्म न वेति वा ३८ अद द्रष्ट विज्ञात दभ्जमित्यादि शा ात् नैव य मयाऽन्यैर्वी पर थचन ३९

वेद्यमेवात्मरूप पुनर्विशिनष्टि स्तमिति

समस्तमात्मान सर्व पर पद ब्रह्मेति पृथक् योज्यमपुनकक्तत ये अत्र विधिमुखेन प्रतिषेधमुखेन च ये विशेषा निर्दिष्टा तानशेषान् साक्षिणि त्वपदार्थे तत्पदार्थे च ब्रह्म यनुसधायानयोस्तुत्यस्यण्य निश्चित्य तत्त्व मसिवाक्यादह ब्रह्मेति निश्चिनुचादिति तात्पर्यार्थ ३७

एव ब्रह्मात्मरूपेणैव ातव्यमित्युक्ते पुनर्भुमुक्षु शिक्षयति सर्वे

सर्वप्रत्ययसाक्षी ज्ञानैकस्वभावो य उक्त स कथ कीदृक्स्वभाव इति विमृशेदिति योजनीयम् कथशब्दसूचित विमर्शमेव विभजते श्रेय इति मया श्रेय उत न श्रेय इति शेष यदि श्रेय तदापि ान प्रति कर्म वा न वेत्येव विमृश्य विजानीयात्तत्त्वमात्मन इत्यर्थ ३८

एव विमर्शे ज्ञेयत्वप ्स्तावन्न सगच्छत इत्याह अ प्रिमिति

यदि मन्यसे सुवेदेति दभ्रमेवापि नून त्व वेत्य ह्यणो रूपम्ं १ इति क्रेयस्याल्पत्वोपदेशादब्रह्मत्वापत्ते औदृष्टमिवज्ञातिमिति च श्रुतिशासनात् न तमतत्त्व ज्ञानकर्मत्वेन मया अन्यैर्वा कथचन क्रेयमित्यर्थ ३९

<sup>(</sup>१) ज्ञात ब्रह्म पाठ (२) के उर (३) ३८ ११

स्वस्ता य धानाभ्या ाना किस्वभा
अन्य ानान क्षत्वाज्ज्ञ त चैव सदा या ४
न ये जोतिषा कार्य स्वेरात प्रका ने
स्वोधा यब धेचा धिस्यात प्रका ने ४
तस्यैवान्य डिपेक्षा स्वस्त्रप यस्य यद्भवेत्
का रहश्यो प्राज्ञों सि अ ४२

यद्येव ज्ञेयत्व न सभवति कथ तर्हि आत्म येवात्मान पश्येत्ं इत्या ुपदेश इत्याशङ्कयाविषयत्वेनाविभावभात्रमेवात्मतत्त्वविज्ञान न विषयत्वेन यस्यामत तस्य मत मत यस्य न वेद सं इति श्रुतिरिति म वानोऽज्ञे यत्वपक्षमपि प्रतिक्षिपति स्वरूपेरि

यज्ज्ञानस्वरूपाद् यज्ज्ङ यच व्यवहित ज्ञानदेशात् तदाग तुकज्ञान सापेक्षसिद्धिकत्वाज्ज्ञानविषयतया य भवति न तथेद्मात्मतत्त्वम् कथ तर्हि १ शृणु ज्ञानाछोकस्वभावतो ज्ञानप्रशस्त्रकृपत्वात् स्वरूपा यवधा नाभ्या हेतुभ्यामम्यज्ञानानपेक्षत्वाद्विषयत्वेन विज्ञात भवत्यात्मतत्त्वमिति योजना ज्ञातुरेव ब्रह्मत्वोपदेशाज्ज्ञातुश्च स्वज्ञेयत्वानुपपतेरिव तित्वाभा वा सदा मया ज्ञात च ब्रह्मात्मतत्त्वभित्यर्थे ४

ज्ञानस्वरूपस्य ना यज्ञानापेक्षेत्येतदृष्टान्तेन साधयति ेेति स्पष्टार्थ ४१

ह ान्तस्य दार्ष्टान्तिकस्य च नैरपेक्ष्यमुक्त साधयति रि आत्मा नान्यतो ानमपेक्षते तत् रूपत्वात् यद्यय रूप तन्नान्य तस्तद्पेक्षते यथा काशरूप सिवता न प्रकाशमन्यतोऽपेक्षते तथा चाय

<sup>(</sup>१) त्र पाठ (२) ४४ २३ (३.) े ११

व्यक्ति स् ादमका स्य प्र तम ात् प्रक स्त्वर्ककार्य स् ादि मिथ्य वचो त ४३ यतोऽभूत्वा भवेद्य तस्य तत् यीमि यते स्वरूपत्वादभूत्वा न प्रकाशो जायते स्वे ४४

तस्मादेवमित्यर्थ किंच नात्मा प्रकाशान्तरदृश्य प्रकाशरूपत्वात् आदित्यवदित्याह न्तरे ४२

ननु प्रकाशा तरदृश्यत्वाभावेऽपि स्वरूपप्रकाशदृश्य एव किं न स्यात् ? यथा सविता घटादि प्रकाशयन् स्वात्मानमपि प्रकाशयत्येव तथा आत्मापि दृश्यमवभासयन् स्वात्मानमपि भासयेदिति चेत् नेत्याह यक्ति स्यादि

अप्रकाशस्य स्वरूपते प्रकाशहीनस्य प्रकाशात्मसमागमान् प्रकाशस्वभाव ससर्गमात्रा कि अभिव्यक्ति तमोनिवृत्तिलक्ष्णा स्यात् न तत्र प्रकाशगुणोद्य इत्यर्थ अत प्रकाशोऽर्ककार्थ इति मृषाव्यपदेश प्रकाशावगुण्ठिते व तुनि प्रकाशोद्याभावेऽभिव्यक्त्यभावाद्र्शनादित्यर्थ तस्माद्रासमानस् रूप सर्ग एव भास्यस्याभिव्यक्तिरिति प्रकाशस् भाव सवितुर्नान्यप्रकाश्यता स्वप्रकाश्यता वाऽ गिति न दृष्टान्तत्वसिद्धि अतो न । ष्ट्रान्तिकसिद्धिस्वद क्ष इति भाव ४३

घटादिप्रकाश कस्मादककार्यों न भवतीति चेत्तत्राह ये ऽभूतीते यत्तु प्रागभूत्वा यो भवेत् तत्तस्य कार्यमिष्यत इति सबन्व पष्टमन्यत् ४४

<sup>(</sup>१) भावत ' ग

त्ताम त्रे स्य <sup>SS</sup> दित्यादिरिष्यते घादि यक्ते यद्वतद्वद्वेघ ताय म् ४५ बिछ त्स स्य नियणे सूर्ये यद्वत्यकाशक प्रयो विना ज्ञाऽऽत्मा धिरूप ४६ द धै मुण त्ताया द्वद्वेधात्मन य म् सत्येव यदुप धौ तु ति सर्ष इवोत्थिते ४

थ हिं प्रकाशस्त्ररूपस्यादित्यस्य प्रकाशियतृत्वमात्मनश्च बोधमात्रस्व भा स्य बोद्धृत्व यपदिश्यते १ तत्राह ा इति

प्रकाशस्य संनिधिसत्तामात्रे सित घटादिव्यक्तितो घटाद्यमि यक्तेर्द्श नात् आदित्यादि प्रकाशस्य कर्ते यते यद्वत् तद्वद्वो रूपेऽप्यात्मिनि स्वाध्यस्तवस्तुसनिधिसत्तामात्रे सित बोद्धृत्विम यताम तिक्रयतामिति योजना ४५

स्वग विकारमन्तरेणैवात्मनोऽर्थप्रकाशकत्वमित्येतद्पि रविदृष्टा तेन स्पष्ट यति बिळादिति

सर्प विलद्वारान्निर्गमे ायमाने यद्वत्सूर्य प्रयत्नेन विना पूर्वसिद्धे-नैव वज्योतिषा त स्ययन् काशको यपदिक्र्यते तद्वदात्मा बोधरूप त्वात्प्रयत्नेन विना ि ारमन्तरेण ाता व्यपदिक्र्यत इत्यर्थ ४६

्रानीमुपाधिभावे ातृत् य देशात् तद्भावे तद्भ ात् औपाधि कमे तृत्वमिति दर्शयितु परमुदाहरणमाह र घे ित

था दा सिन ाबु ण बरूप ाग्ने सत्तामात्रेण दाहकत्व ा योध स्वरूप याप्यार नो बोध्य निधिमात्रेण बोद्धर मिया ादुपा गै ाते सत्येवा मा ातो यते यथा बिछादुित पें उपाधी ज्ञाते सत्येव ज्ञाता ऽयत्नो पि तद्वज्ज्ञ कर्ता भ्राम वद्भवेत् स्वरूपेण स्वय नात्मा ज्ञेयोऽज्ञेयोऽथव तत ४८ विदिताविदिताभ्या तद् यदेवेति शासनात् व धमे क्षाद्यो भावास्तद्वदात्मनि कल्पिता ४९

सविता प्रकाशक कथ्यते न तद्भावे तस्मादौपचारिक एवात्मनो ज्ञातृ त्वन्यपदेश इत्यर्थ ४७

औपाधिकत्व ज्ञातृत्वमात्मनो रिबद्दष्टान्तेन प्रतिपाद्य तेनैव दृष्टान्तेन कर्तत्वमप्यौपाधिक प्रतिपाद्यति ज्ञातेरि यद्वद्य ज्ञ आत्मा अयत्न यत्नरहितोऽपि ज्ञाता याख्यात तद्वत्स्वगतिवशेषशून्योऽपि सनिविमात्रेण कारकाणि प्रवर्तयन् कियाणा कर्तेति व्यपदिइयते भ्रामकवदित्यर्थ भ्रामयति प्रवर्तयति प्राक्सुप्त जनसमृहमिति भ्रामक सूर्य यद्वा भ्रामको ऽयस्कान्त सयथा स्वय चलनादिव्यापार्रहितोऽपि लोहकीलादीनां चा लको दृष्ट तथाऽयमपीत्यर्थ तद्व 'यक्ति स्याद्गकाशस्य' इत्यारभ्योक्तं प्रासिङ्गकमात्मनो ज्ञातृत्व कर्तृत्व चौपाविक व्यवस्थाप्य प्रका तमात्मनो ्रानकर्मत्वाकर्मत्वाभ्यामञ्जयञ्जेयत्वपक्षद्वयसपर्थनस्यसहर्तत स्वरूपे ति। यतोऽयमात्मा निर्विशेष स्त्रभावतोऽलुप्तप्रकाशस्त्ररूपश्च तत स्वय स्वरू पेणासाधारणस्वभावेन न ज्ञेयो ज्ञानिकयया व्याप्तो न भवति तथा नाज्ञे यो यवहितवस्तुवन्न ानप्रकाशरहित इत्यर्थ अथवेत्यनेन ज्ञाता वान्य स्या ाता । न भवत्यात्मा निर्विकारत्वाचैतन्ययोगाच तथा कर्ता कार काध्यासाधिष्ठानत्वात् न कर्ता च निर्व्यापारत्वादित्यादिविरुद्धप्रतिभास व्यवस्थोपसहार उक्तो वेदितव्य

ात्मन उक्ते झेयत्वाद्यभावे प्रमाणमाह विदि विदि भा दिति

ना रित्रे सूर्ये प्रभारूप वि षे धरूपाविशेष धिवाबोधी तथ ऽऽत ने ५ थोक्त यो वेद हानोपादानवर्जितम् यथोक्ते धिनेन सत्य नैव ज यते ५ जन्ममृत्युप्रवाहेषु तो नैव क्तुयात् इत उद्धर्तुमात । न द येन केन चित् ५२

अन्यदेव द्विदि ादथो अविदितादिधं इति श्रुत्या विदि ाविदि ताभ्या कार्यकारणाभ्यामन्यदात्मतत्त्व ब्रह्मेति शासनात्कार्यकारणधर्मविल क्षणस्वभाव एवायमात्मेत्यर्थ तथाच यथात्मिन ातृत्व कर्तृत्व कार णत्विमत्यादि सर्वमविद्यावशादेव कल्पित तथा व थो मोक्षिक्छि गे भिन्न सुखी दु खीत्यादयोऽपि भावा आत्मिन कल्पिता एवेत्याह थे ४९

बन्धादीनामात्मि कल्पितत्वे सदृष्टा त हेतुमाह नाह्योर ति अबोधनिबन्धनो बन्धो बोधनिबन्धनो मोक्ष तयोरभावे तत्र तयो रप्यभाव इत्यर्थ ५

उक्त गोपायेनोक्तस्वरूपं विज्ञानत फल्लम ह थोकि हानोपादानवर्जितमिति हानोपादानकर्तृत्वं कर्मत्व च यावत्यते अनेन विविशेषा प्रतिषिद्धा भवन्ति परिप्रहपरित्यागात्मकत्वात् सर्वविशेषाणा मित्यर्थ यथोक्तविधानं पदार्थपरिशोधनप्रकार स नैव जाय इति सत्यमिति सबन्ध न स भूयोऽभिज्ञायते इति स्मृतेरित्यर्थ ५१ यथोक्तब्रह्मवेदनेन विनापि यथोक्तफल्लसिद्धे कृत ग्नेनेत्याशङ्कय नान्य न्था विद्यतेऽयनार्थं १ इति श्रुतिविरोधा मैवमित्याह

<sup>(9)</sup> य 9 ६७ (२) ३ (३) 19३२३ (४) ३८६ ५

'भिद्यते हृदयग्रि थिविछ्य े सर्वस या क्षायन्ते चास्य कर्माणि स्मिन्दष्ट इति श्रुते ५३ मम हमित्ये दपो वे गो विमु देह पदमम्बरोपमम् ानुमितिभ्य हिरतं विमुच्यतेऽस्मिन्यदि निश्चि नर ५४

इति नान्यद्न्यत्प्रकरणम्

इत एभ्यो जन्ममृत्युप्रवाहेभ्य केनचित धिनान्तरेण ५२ उक्तेऽॅऽथवोपिनिषद्वाक्य प्रमाणयति ि इति स्पष्टम् ५३ प्रकरणार्थं सक्षिण्योपसंहरति माहमिति

सर्वत सर्वोत्मना ममाहमित्येतत्सविषयमपोद्य त्यक्त्वा नरो नुष्योऽिह्मन् यदि निश्चितो निश्चितमित स्यात् तदा स विमुच्यत इति योजना
अस्मिन् किस्मिन् विनिश्चित इति ? तदाह् विमुक्तदेहमिति देहद्वयसं
बन्धशून्य प्रत्यक्तत्त्व पद ब्रह्माम्बरोपम निरितशयं निष्प्रपश्चिमिति यावत्
कुत एवंविध ह्यात् स्वरूपमित्यपेक्षायां श्रुतियुक्तिभ्या निर्धारितत्वादत्रा
सभावना नास्तीत्यभिप्रेत्य तद्विशिनष्टि—सुद्दष्टेत्यादि ईरि
तेन यदेवंविध सम्यग्विचारितशास्त्रानुमानेभ्योऽस्माभिरीरितमिस्मिन्निति
सबन्ध ५४

१६ पाथिवप्र रणम्
प थिं हि तो ध तुईवो देहे र तो य
क्तिचे र द्विव वम्बरोद्भवा
प्राणादी न दथीश्र पृ व्यादिगुण त्
स्त्पालो वदि हि ज तायार्थि द्वि मृ २

पूर्वस्मिन् प्रकरणे एकदेशिमतप्रतिक्षेपमुखेन ैकत्वज्ञानमेव रूपाव स्थानलक्षणमोक्षसाधन न भेदाभेदज्ञानमिति प्रतिपादितम् अधुना सर्व तार्किकमतप्रतिषेधेन मुमुक्ष वाराज्येऽभिषेक्त प्रकरणान्तरमारभमाण प्रथम स्थूलशरीरात वादिमत निराकरोति इति

य स्थूलदेहे कठिनो धातुर्मासादिरूप स पार्थिव पृथि यश पृथिवी परिणामात्मक स्मृतो ातो विद्वद्भिरित्यर्थ एव द्रवोऽम्मयोऽपा परि णाम पक्ति पाक चेष्टा स्पन्दन अवकाशोऽ पानमन । सचारमार्गा देहगतसुषयो ये स्यु एते क्रमेण विद्वायय बरोद्भवा देहानुग व बाद्य शकार्यभूता मृता इत्यक्षरार्थ देहोऽनात्मा भूतपरिणामत्वात् वस्मी- कादिवदिति भाव १

## इन्द्रियात्मवादिनं प्रत्याह ादीनं ति

ाणादीनीन्द्रियाणि तद्शीस्तेषा विषया ग धादयश्च क्रमात्पृथिव्या दीनां गुणा कार्याणीत्यर्थ गन्धरसरूपस्पश्चाब्दाः विद्युथिव्यते गे । स्वाकाशाना मेण धर्मा प्रसिद्धा ते । एणाद्येकैकेन्द्रिय । ताऽन्वय यितेकसिद्धा तथा च यदिन्द्रिय यस्य धर्म श्राहयति तदिन्द्रिय तस्य सजातीय भवितु ईति यथा तैजसस्य रूपस्य प्रकाशको दीपादिस्तैज गो इष्ट तथेन्द्रिया यपि भौतिकाना प्रकाशकत्वाद्भौतिका येवेत्यनुमानमाह

बुध्द्यर्थान्याहुरेतानि वाक्पाण्यादीनि कर्मणे तद्विकल्पार्थे त स्थ मन एकादश भवेत् ३ निश्चयार्थी भवेद्वद्धिस्तां श्यीतुभाविनीम् ाताऽऽरोक्त स्वरूपेण ज्योतिषा व्य यन दा ४

रू । दिति एवमिन्द्रियाणा भौतिकत्वे सिद्धे देहवदेषामप्यनात्म त्वमिति भाव २

किंचेन्द्रियाणि नात्मान करणत्वात् कुठारविद्त्यनुमानान्तर सूच यन् कार्य शाद्रिन्द्रियाणामेकादशत्विनयममाह बुद्धधर्था

एतानि घ्राणादीनि बुद्धयर्थानि ज्ञानकरणान्याहु वाक्पाणिपादपायूप स्थाख्यानीन्द्रियाणि कर्मणे कर्मार्थे वचनादानगमनविसर्गान दार्थे तत्कर णान्याहुरित्यर्थे तेषां दशानामिन्द्रियाणां विकल्पार्थे युगपद्विषयसंनिधाने क्रमेण तत्तद्विषय ।नादिनियमार्थे यदिन्द्रिय तन्मन उक्तद्शापेक्षया एकादश वेत् मन के साधारण करणमवश्यमङ्गीकार्यम् अन्यथात्मनो युगपदने केन्द्रियविषयसप्रयोगे सति युगपदेवानेकज्ञानानि जायेरन् नचैवमस्ति तथा च तस्यापि मनस करणत्वादनात्मत्विमिन्द्रियवदिति सिद्धम् ३

बुद्धिरिप नार ं करणविशेषत्वात् मनोविदिति बौद्धमत निराकुर्व स्तस्या स्वभाव दुर्शयति निश्चयार्थेति

निश्चयोऽर्थपरिच्छेद सोऽर्थ प्रयोजन यस्या अन्त करणवृत्ते सा निश्चयार्था बुद्धिभंवेत् निश्चयकरण बुद्धिरित्यर्थ अन्यदृश्यत्वाद्पि तस्या अनात्मत्विमत्याह तामि बुद्धिज्ञातुरिप बुद्धिवदृन्यज्ञेयत्वशङ्का वार यति—स्वक् योति ते तथाच भास्यभासकयो रूपालोकयोरि भेदा द्रास्याया द्धेरन्यो भास आत्मेत्यर्थ ४ स्तु य ISS ो व्यङ्गच या रत व्यतिकीणींS य कार्णस्तद्वज प्रत्यये सद ५ स्ति तो दापो य ISयत्न प्रप्त विष्य शयेत द्वा रिबुद्ध के प्राप्त त्या यति ६ रारेन्द्रिय चात अ त त्वेन ग धियम् नित्यात ज्ये तिषा दी विश्विषित खादय ७ रिरोदु खादिन ऽऽत्मान दु ख्यस्म ति हि यि द्वा इन्यो दु खिनो श्यादृष्टत्वाच दु ख ै ८

यदि बुद्धेरात्मा भासक तर्हि तया ससर्गावशुद्धिरापचेतेत्याशङ्कच दृष्टान्तेन प्रत्याह अ

यथा आलोको व्यञ्जको दीपालोकादिन्यंङ्गबस्य घटादेराकारता गत सन् व्यतिकीणोंऽपि यामिश्रतया भासमानोऽपि वस्तुतोऽसंकीणों विवि क्तस्वभाव एव भवति तद्वदेव आत्मा सदा प्रत्ययैर्बुद्धिवृत्तिभिरित्यर्थ अतो नित्यशुद्ध एवात्मेति भा ५

यदि बुद्धचादेरत्यन्तविलक्षणो निर्व्यापार आत्मा कथ हिं तस्य तद् भासकत्वमित्याशङ्कय तदिष दृष्टान्तेनाह स्टि इति

स्पार्थ ६

तथापि कथ शुद्धि सुखित्वादिस्पुरणादित्याशङ्कयाह शर रे सुखादया शरीरादिसंघाते आत्मत्वेन प्रवृत्ता थिय बुद्धि विशि न्ति न त्वात्मानम् किलक्षणाम् १ नित्यात्मज्योतिषा दीप्तां प्रकाशिताम् तथा च स्य सिकबुद्धयात्मनोरविवेकादात्मा सु दिमानिति भ्रान्तिरित्यर्थ

कुत एव नि य <sup>१</sup> त्यत आह शिर ति

<sup>(</sup>१) परिहरत्राह पाठ

दुखी स् हु ख्यहम खिनो द्ाा हे ऽ दि भिद्रेष्टा दुखा दुस्य नैवस ९। च वेत्मी दिस्याचेन्नाने तत् हत चतो ताद्रत्वात्ता ते १

शिरआदिदेहावय गतेन दु खेन हि यस्माहु ख्यहमस्भीत्यात्मान पश्यित तस्माहेहमात्मत्वेन गता बुद्धिरिति योजना अयमाशय आत्मनो विशे वि ान बुद्धयध्यासनिब धनमिति हि स्थिति तथा च शिरोदु खेनोद् हु खेन वा दु ख्यहमस्मीत्यभिमानात्मकबुद्धयवस्था विशेषस्यैव दु खि त्वात् सु दु खाद्यो बुद्धि विशिष-तीति युक्त बक्तमिति द्रष्टा तु दु खिनो हश्याद् य आत्मत्वेनाभिम यमानदेहावयवोपघ तादिजनितदु । कारसाभास देवेश्याया साक्षी तदन्य एव अ ॥ दृष्ट्वादेव न दु खीत्यर्थ ८

दृष्ट्रत्वादसौ न दु खीत्युक्तमे स्पष्टयित दु यादि अयमात्मा दु ख्यहमाना खाकारपरिणामवत्यन्त करणेऽहमित्यभिमा नाहु खी स्यात् न तु दु खिनो दु खाकारपरिणामवतो दर्शनात् था सत्युदासीनानामिप दु खिन पश्यता दु खित् प्रसङ्ग इत्यर्थ प्रकृते किमा ातम् १ तदाह इि अादिभिर्हस्ताद्यैश्वस्नुरादी द्रियैश्च सहते

देहे यहु तस्य दु खस्य द्राय आत्मा साक्षी नैव दु खीति सिद्धः मिति शेष ९

दु खिनो द्रष्टृत्वेऽपि दु खित्वमात्मनो युज्यत इति दृष्टा तेन शङ्कते चक्कुर्विदिति

था चक्षुषो दर्पणादिनिष्ठतया दृश्यत्व त यैव खदेशस्थतया दृष्ट्रत च तथात्मनो दु खसंभिन्नतया दृश्यत्व स्वरूपचैतन्यावस्थतया दृष्ट्रत्व यत्न द्यने त मात नोऽपि मत यदि नै ज्ञानगुणत त्तु योतिर्वत्तस्य कमेता जोति द्ये त्वेऽपि यद्वन्नात् प्रानम् भेदेऽप्ये त्व ज्ज्ञ अतान नैव पश्यति १२

चेति कर्म तृत्व घटत इत्यर्थ सिद्धान्ती परिहरति े कुत इत्यत आह दि क्षिरनेकमनेकाकारमेव सहत च भ ती त्यतो घटते तस्य कर्मत् कर्तृत्व चांशभेदोपपत्तेरित्यक्षरार्थ गोलकाशस्य द्र्पण थस्य दृश्यत्व तस्यैव शक्तिमत्त्वाशस्य मुखनिविष्टस्य द्रष्टृत्वमिति युक्तमु यरूपत्वमिति विवक्षितोऽर्थ आत्मनस्तु नैव शभेदोऽरि एक रूपत्वात् असहतत्वाचेत्यभिप्रेत्याह तत इति चित्प्रकाशैकस्त्र वो ह्यात्मा द्रष्टैव न दृश्याशस्मि दृश्याशस्यानात्मत्वात् अतो द्रृत्वा त्कर्मतां न प्राप्नोतीत्यर्थ १

ननु आत्मनोऽपि ानादिभिरनेकात्मत्वसभवाच्छुर्वद्वास्यभासकता स्यादित्याश प्रत्याह **ा दि** 

ान यत्नेच्छाद्वेषादिगुणभेदैरनेकात्मकत्वादात्मनोऽपि निचद्शेन वि शि स्य प्राह्यत्व अशा तरेण ाहकत्व च यदि मतिमिति शङ्काप्र न्था तुशब्द शङ्कानिषेधार्थ मैवम् एकज्ञानगुणत्वात् कृत्स्न प्र नघन ए इति श्रुत्या ज्ञानैकस्वभावत्वावधारणात् अनेकात त्वायोगात् ज्योतिवैत्तस्य न कर्मता प्राह्यता तस्य न सभवतीति परिहारप्रन्थार्थ ११

ान्त व्याचष्टे े इ

अय र्थ यद्यात नो प्राह्मप्राहकांशभेदोऽभ्युपगम्यते देद वक्तव्य ांशोऽपि चेतन विंा जड १ इति ताद्य निराकरोति दृष्टा यद्धर्म पदार्थों न तस्यैवेयात त्यान दहत्यि था ने प्रायेत् , ३ ए नेव ताऽऽताने हो बुद्धेर्निरा त आोऽप्येव त्वाद्धि निभेंदत्व यु यते १४

तेन जो ति आदिखादिज्योतिषो द्योतकत्वेऽपि प्रकाशनस्त्रभा वत्वेऽपि नात्म काशन न योति स्वरूपप्रकाशनम् तद्वदेव यथा दृष्टान्त तथा भेदेऽप्यशभेदकल्पनेऽपि आत्मा समत वित यस्त्रभावाि शेषादा त्मान नैव पश्यति न स्वाश विषयीकरोतीत्यर्थ न द्वितीय जडा जडयोरंशांशित्वेनाभेदानुपपत्तेर्न शाह्याशस्यात्मत्विमिति नात्मन स्ववेद्यत्व सिद्धिरिति दृष्ण स्कुटमेवेत्युपेक्षितमिति दृष्टन्यम् १२

स्वरूपेणांशद्वारेण वा यद्यप्यात्मात्मान नैव पश्यति तथापि स्वगुण । नस्य कर्मत्व गमिष्यतीत्याशङ्कर्याः उ

य पदार्थों यद्धर्मा येनासाधारणधर्मेण धर्मवान् स तस्ये भेस्य कर्मा नेयात् तथा च ज्ञानस्वभाव आत्मा न ानकर्मता ग तु ईती त्यर्थे दृष्टा तभाग स्पार्थे आत्मा न स्वीयधर्मव्याप्य पदार्थत्वात अग्निवदित्यर्थे १३

उक्तन्यायेन विज्ञानवादी बौद्धोऽपि निरा त इत्याह एे ि

आत्मन इत्यस्मि ातान इति छान्दस प्रयोग बुद्धेरात्मन स्वरूपस्या त्मना स्वेनै श्रह इति बौद्धपक्षोऽप्येतेनैवोक्तदृ ान्तप्रवन्धेन निराकृत इत्यर्थ स्वरूपस्य स्वरूपेणैव शाह्यत्वाभावेऽपि एकेनारोन शाह्यत अशा

<sup>· (</sup>१) आत्मन इत्यपि साधु पाठ वि । मुद्रिते पुस्तके द्वयते । तेन दोभगापत्ति ( 、) अशे पाठ (३) स्पष्ट पाठ

शून्य ापि न युक्तै बुद्धेरन्येन यत युक्ताऽता घटवत्तस्य प्रावि द्धेश्च विकल्पत ५ अवि ल्प दस्त्ये यत्पूर्व स्य द्वे ल्पत िकल्पोत् तिहेतुत्वा द्यस्यैव तु कार मृ १६

न्तरेण शाहकत्विमिति कल्पनाऽप्यत्र न घटत इत्याह ोऽप्ये ी एव ागुक्तवर्त्मना तदेवाह ताद्धि भें तिद्वी १४

एव बुद्धे स्वप्रा त्विनराकरणेनाथाद्न्यशाह्यत मुपक्षिप्तम् अन्यथा तस्या क्षणिकत ाद्यसिद्धे तत्र मा भूत्तर्हि बुद्धिस्तद्ग्राहकश्चापर शून्य मेवात्मतत्त्वमस्त्विति वादिन निराकरोति शून् ।

एव सित शून्यताऽपि न युक्ता यद्वा यथा बुद्धे स्व ह्यता न युक्ता युक्तिविरोधात् एव शून्यतापि बुद्धेस्तद्वभासस्य च न युक्ता अपरोक्ष्य तया तस्या प्रतीयमानत्वादित्यर्थ अतो हेतोर्घटवद्न्येन साक्षिणा बुद्धे प्री ता युक्ता साक्षिणि पर्यव ानाक्तस्यापि न शून्यताशङ्केत्यर्थ किंच तस्या बुद्धेविंकरुपतो विकल्पनात्प्रागेव तत्साक्षिण सिद्धेर्न शून्यता कदा पीत्यर्थ बुद्धिविकल्पनात्पूर्वमेव सुषुप्तावप्यात्मप्रकाशसद्भावोऽ निकर्त य , अन्यथा सुषुप्तेर क्षिकत्वाद्वस्थान्तरे परामर्शानुद्यप्रस विति भाव १५

किंच त्कार्य यद्निवत दृश्यते तत्तस्य कारण कार्यविकल्पात्प्राक् सिद्ध च यथा घटान्विता मृत् ता बुद्धवादेर्विकल्पस्य सदार्थान्वित योपल भ्यमानत्वात्प्राक् सिद्धसत्कारणकत्वमेव युक्तमित्याह—अि पि

सर्वविकल्परहित कूटस्थमित्यर्थ अकारणकार्योत्पत्तेरनुपपत्ते कारण त्त्वमेष्टव्यम् अन्यथा कार्यविशेषार्थिना कारणविशेषो ादानप्रवृत्तिनि मानुपपत्ति शून्यस्य सर्वत्र सुलभत्वादिति भाव १६

<sup>(</sup>१) अंशे पाठ (२) सिद्ध सत्कारणत्वमेव पाठ

आ न मूल रस्य निया कम् हित्वाऽऽत्मान पर विद्य मुक्त दाऽभ म् १७ जा त्व गौ योबींज सुषुप्ताख्य तमो यम् अन्ये न्यस्मि त्व सात्ये त्रय त्यजेत ८

कूटस्थस्य ह्यात्मन कथ कारणत्वम् १ व्यापार द्धि कारण नामेत्या शङ्कय रञ्जुवत्सर्पस्य वि र्ताधि ानतया तस्य कारणत्व घटत इत्यभिष्रे त्याह अ ि

अज्ञानमनाद्यविद्या कृटस्थप्रस्थात्मिन णि सर्वकल्पनाया मूलम तद्रूपप्रतिभासहेतुरित्यर्थ तथा च चिद्विद्याविवर्तेषु कार्येषु सत्तात्मना भास ानत्या रिणत्व कृटस्थस्यापि घटत इति भाव ससारस्य निया मकमिति शिषणे सर्वविकल्पनाया आ नमूलत्वेऽन्वय यतिरेकाख्य प्र माणमनु ान सूचयति तर्ह्य ानविशिष्टमेव कि ह्य प्रत्यक्त्वेनानुसंधे यम् १ नेत्याह हित्वे सकार्यमज्ञान हित्वा साक्ष्यत्वेन त साक्षि धर्मता बाधित्वा आत्मान प्रत्यश्च साक्षित्वेनोर्वरित साक्ष्यवाधया पर ब्रह्म परिपूर्ण मुक्त कार्यकारणप्रपश्चस गैरहितमभयमद्भय अह सिम १ इति महावाक्यार्थमूत सदा विद्यादनुसद यादित्यर्थ १

सारनियामकज्ञान हित्वाऽऽत्मान विद्यादित्युक्तम् तत्र क ससार कथ । तस्याज्ञान करण ततो । कथमात्मनो विवेक स्यात् १ इत्यपेक्षायामाहः ग्रद्धिति

जान्नत ौ शूलसूक्ष्मविषयभोगल णौ ार इति शेष यो जिं कारण गोमय ानप्राय सुषुप्ताख्य सुषुप्तिसंहितम् तमो जि मिति वक्तन्ये मयट्प्रयोगाद्ज्ञानस्य स्वातन्त्र्य वार्यते स्त तमो बीज

<sup>()</sup> विन्या पाठ (२) ुय १७ २६

आत् बुद्धि श्रश्चर ेक थी दसकरात् भ्रा स्याद त्मकर्मे ते क्रियाणा पातत व निम छेम ने थ ने वायव्ये ते न चश्चष त्वान्म स्येव बुद्धौ न स्त प्रका त २

मित्यर्थ एव कार्यकारणस्वरूपमुक्त्वा तयोस्त्यागप्रकारमाह यो य

प्रेलिंग शृल्लमूक्ष्मकारणावस्थानामन्यो यस्मिन्नसत्त्वात् सत्त्वव्यभि

चारात् चकारात्- दृश्यत्वाच एतत्रय रज्ज्वा दृष्टसर्पधारादिवदात्मिन

ततोऽन्यत्र च नास्तीति ात्वा त्यजेद्विल्लापयेत्- आत्मान शोधये
दित्यर्थ १८

त्यजेदित्युक्ते कर्तृत्वप्रतीते कथमस्यात्मनो ब्रह्मत्वमित्यत आह् अ त

आत्मा देह अर्थादि इत्यादिपदादेशकालादिमह आत्मादीना सकरान्मिथो गुणप्रधानभावेनाध्यासाद्धेतो क्रियाणा स्ति पातत समुद्र बादात्मकर्म आत्मन कर्म क्रिया इत्यात्मा तद्धि नभूत क्रूटस्थोऽपि करोतीति भ्रातिः स्यात् तस्मादात्मन स्वतो निकियत्वान्निष्किय हा विरुद्धिमत्यर्थ १९

अन्यधर्मस्याप्यन्यत्रारोपे दृष्टान्तमाह ि छिति

ये नेत्रगोलकस्थाने निमीलो मीलने दृष्टे ते ायन्ये वायुकार्ये किया तमकस्य वायोस्तदाश्र त्वात् न चक्षुरिद्रियस्य तस्य प्रकाशरूपत्वा कियाश्रयत्वानुपपत्ते तापि चक्षुष्ट्येव ते यपदिश्येते अध्यााद्या , एव मनसि बुद्धौ च चलनाचलने न स्त प्रकाशत दिव स्वतो न विद्यते तथापि प्राणन्यापाररूपे ते योरारो येते च अवल मन स्थिरा बुद्धिरिति न्यपदेशदर्शनादित्यर्थ २

ल्पा यवसायौ तु नो धा धा ति नेतरेतरध त्व व चात्मिन ल्पितम् २ स्थाना चेदद्दि स्यादिन्द्रियाण तदात्मताम् ता ध स्ता हि प य ज्ञो देहम त्र इवेक्ष्यते २२

मनोबुद्धयोरसाधारणधर्मकथनपूर्वक प्रासङ्गिकमुपपादि मुपसहरि स पेति

सकल्पधर्मक मन अध्यवसायधर्मिका बुद्धिरिति यवस्थैव न साकर्य मित्यर्थ तस्मात्कृटस्थस्यात्मन स्वतं कर्तृत्वासभवात् अवि दिश्च जडस्य स्वात -येण प्रवृत्त्यसभवात् जडाजडयोश्च परमार्थतं सब धानिरूपणात् सर्व सहेतुक ससार्व धनमात्मिन कल्पितम् यस्त न परमार्थतं इति सदैवात्माऽद्वयं ब्रह्मेति सिद्धमित्यर्थे २१

पूर्व देहेन्द्रियमनोबुद्धिशून्यात्मवादिनराकरणेन तद्विलक्षण आत्मा विवे चित इदानीं देहादिविलक्षणोऽप्यात्मा देहसमपरिमाण इति नमते नात्मन परिच्छि त्वशङ्काया न तस्य ब्रह्मत्वमुपपद्यते न च तत्र सर्व कल्पितमिति युज्यते कल्पकाभावादित्याशङ्कर्याह स्नेति

इन्द्रियाणा देहाद्वहिर्भ्रत्यभावाद्देहावयवगोलकस्थानावच्छेदेन दृष्टि रूप ल भ स्यात् भवतीत्यर्थे स्याच्छ द तथा च त्वगादीनामिनि याणा यथायोगं देहपरिमाणत्वात्तदात्मता गता धी से द्रियदेहतादार य प्राप्ता बुद्धि स्यादिति योजना ता बुद्धि पश्यन्नवभासयन् आत्मा स्वतो ऽपरिच्छिन्नोऽपि देहमात्र इत्र देहपरिमाणावच्छिन्न इवेक्स्यते ।यते भ्रा त्या प्रतिभासते अन्यथा मध्यमपरिमाणस्य घटादिवत्सावयवत्वेनानित्यत्वा पत्ते पारलौकिकसाधनप्रवृत्त्यसभवप्रसङ्ग इति दि कोपाधिम रेणा त्मन स्वत परिच्छेदानुपल्रम्भाद्युक्त तस्य ह्यत्वम् निरवयवस्य च परमा थेत उपाधिसंसर्गायोगा क तिर न सर्वस्य हिपतत्व चेति भाव । २२

क्षाण हि तदर र्थं धर्म । निर तरम् ादृक्याद्वापवत्तद्धार रून्त पुरुषार्थतौ २३ स् । र य भ<sup>र्</sup> च येषा रूप दि विद्यते येषा स्थित्यत्पूर्वा हिच्यते २४

दिगम्बरमतनिराकरणेन यद्नन्तत्वमात्मन उक्त तद्मृ यमाणा शा । प्रत्यविष्ठन्ते णिक ि

तज्ज्ञान ज्ञेय चेत्युभय क्षणिक हि निश्चितम् कतिपयानेकक्षणवर्ति त्वराङ्का रियति अत्यर्थे स्वरसभङ्करिमत्यर्थ धर्ममात्र वस्तु मात्र न स्थायि किंचित्तस्याधिष्ठानमस्तीति मात्रस् र्थे तर्हि कथ वि च्छेदो नोपलभ्यते १ तत्राह निरन्तर्रा नैर तर्येणोत्पद्यमानिमत्यर्थ यदि सर्वे क्षणिकमेव कथ तर्हि तदेवेदिमिति सोऽहिमिति च दृश्यद्रष्टृवि षय प्रत्यभिज्ञान घटत इत्याशङ्कथ अतिसादृश्यादित्याह रिश्चा दि तद्धीस्तदेवेदिमिति मति तच्छा तस्तस्य स्थायित्वप्रतिभासस्य ज्ञान य गतस्य तन्मूलस्याविवेकस्य च शान्तिरस्तमय प्रतिभासनिवृत्तिरेव पुरुषा र्थता मोक्ष इत्यर्थ २३

सिद्धान्ती दूरणविभाग ानाय बौद्धमतभेद विविच्य दर्शयति रे

<sup>(</sup>१) तुल्लय े १२५७ ७३ (०) भास्य पाठ

ब त्कारत्वतो े स्मृत्यभ व दा क्षणात् क्षणिकत्वाच सर ार नैवाधत्ते चित्तु धा २५ अ धारस्या यसत्त् तु यानािनित्त स्थाने वा क्षणिकत स्य इन या दिष्टे २६

त म स्यासगतिं प्रतिपादयति ति

इते निस्यैव वा कारत्वतो वाह्यवस्त्वाकारत्वप्रसङ्गादित्यक्षरार्थ द्वेय स्योत्पत्ते प्राक् ता जानसव घो नास्ति उत्पन्नस्य च स्वरसभङ्करत्वात् कर्मकारकतया ानात्प्रागवस्थानाभावात् ानेन सबन्धानिरूपणाच प्रत्यक्षानुभ विरोधात् नित्यानुमेयत्वकल्पनानु पत्तेश्च परिशेषा ानस्यै वाकारो वि य इति विज्ञानमात्रास्तित्ववादिमतप्रवेश इति भा किंच अनुभवितुरपि ते मते णिकत्वाद यानुभूतेऽन्यस्य स्मृत्यदर्शनादनुभूत विषयसमृत्यभा श्च प्रसञ्येतेत्याह तभ ति क्षणात्क्षणिकत्वात् सदा समृत्यभाव प्रसञ्येतेत्यर्थ स्मृतिहेनुसस्कारोऽपि ते दुर्छभ इत्याह क्षणि त्वादि धी कचिदपि सस्कार नैवाधत्ते न निक्षिपति सर्वस्य क्षणिकत्वादित्यर्थ चश दान्न स्वात्मन्यपि वस्यापि क्षणिकत्वा दित्यर्थ २५

कचिदित्युक्त स्फुटयति आ ।र येति

यत्र सस्कार आधात य आत्मन्यन्त करणे वा तस्याप्याधारस्य सस्का
राधानकालेऽसत्त्वाच स्मृत्यभाव इत्यन्वय यदुक्त साहदयनिबन्धनो भ्रम
एव त्यभिज्ञानमिति तहूषयति ल्ये इत आरभ्य कियाण दूषण
क्षणिक व ानमात्रवादेऽपि समान ज्ञेयम् तुल्यतानिनिभक्तत इत्येक
दम् तुल्यताया पूर्वापरक्षणयो सहदात्व य निभिक्ताभावादित्यर्थ
गुणैरवयवैर्वापि सामान्य साहदयव्यवहारनिभिक्त तद्विज्ञानाना नास्ति

तेश्रायत्नसिद्धतः त धनो क्तिर र्थिका

एै स्मिसा त्व चान्तेर या पेक्ष २७

अपे दि भिन्नेऽपि परा इष्याम्

ेर्थे क्षणिके कस्मिर यन्यानपेक्ष २८

निर्गुणत्वान्निरवयवत्वा तथा पूवात्तरक्षणयोद्रेष्ट्ररे स्या त्त्वा न ादृ इयसिद्धि अतस्तुल्यताया सिद्धेर्न न्निब धन प्रत्यभि निमत्यर्थे अथ पूर्वापरक्षणसादृ इयद्रष्टा स्थायी कश्चिदा थीयते त्राह् तत्क्षणिकत्वहान नेष्यते त्वयेति शेष २६

यत्तु क्षणिकत्वादिभावनया स्थायित्वादिभ्रान्तिशान्तिर्मुक्तिरित्युच्यते वौद्धेस्तद्पि नोपपद्यत इत्याह न्तेश्ची

शा तेरयत्नसिद्धत्वमे साधयति एकैकस्मिन्निति भावानामेकैक स्मिन्क्षणे समा त्वात् तत्सतानस्य चावस्तुतात् एकैकस्मि भ्रान्त्य भावाच्छा तेरन्यनिरपेक्षता सिद्धा अतस्तत्साधनवि नोकिर्निरवक शे त्यर्थ २७

किंचास्मिन ते लोकेऽपि साध्यसाधनभाशो न घटत इत्याह ेक्षा य तित

कार्यकारणलक्षणानामत्य तिवलक्षणत द्वि उप्यत्यन विश्वति क्षिरे यिद् दृष्ट्रोऽपेक्षा तदा परसताने सिकतादावि दृष्ट्रोऽपेक्षे व्यताम्—अत्य तभेदाविशेषात्कथ ने यते १ २ त्यर्थ था च सिकताभ्योऽपि दिध जायेतेत्यित स इति भाव प्रसिध्यवष्टमभेनातिप्रस परिहार र तदी यामनूद्य निरा रोति इति सर्वस्य जनस्यार्थेऽर्ध्यमाने कार्यका रणभावेन स्थिते दृधिक्षीरादे वस्तुनि णिकेऽि कस्मिश्चित्क्षीर एव कस्य चिद्दृष्ट्रोऽपेक्षा न सर्वत्रेति लोकप्रसिद्धेनीतिप्रस इति चेदिति शङ्कानु

तुल्य । मुद्ध वितरेतरयोगिणै योगा सस्क्रतो यस्तु गोऽन्य हााक्षतुमहीत २९ मृष्या स्तु यत्र स्य तन्न स्तत्र नो वनाशो भवेद्यस्य क्षि क फल वद

वादार्थ तथापि प्रसिध्याश्रयणेऽपि क्षणिकपक्षेऽन्यानपेक्ष्तैवेति परि हारभागार्थ २८

तत्र हेतुमाह य ेति

यो भावो तुल्यकालसमुद्भृतावेककालेन लब्धात को इतरेतरयोगिणो परस्पर सबद्धों च यथा पर्जन्याङ्क्षरों तयोर्मध्ये यस्तु भावोऽङ्करल ण पर्ज ययोगात्सरकृतश्च लब्बातिशयश्च भवेत् स हि खल्बन्यमुपकारिणमीक्षितु मपेक्षितुमर्हति न क्षणिक तथा प्रसिद्धचभावात् अत क्षणिकाना भिन्नकालतया परस्परसबन्धाभावेनोपकार्योपकारकत्वायोग न्नापेक्षा घटयितुं शक्यत इति भाव २९

तदेव क्षणिकमत निराकृत्य शूः यमत निराकृरि यन्नादौ स्वमतसाम ज्जस्यमुपन्यस्यति मृषे

यद्वा द न्तमतेऽपि ब्रह्मात्मनोऽनाधेयातिशयत्वात् क्षणिकमत इव तुल्या मोक्षानुपपत्तिरित्याशङ्क्षय परमार्थतोऽतिशयायोगेऽपि यायित्वात् फलत्वोपपत्तेर्मैविमित्याह षि यत्राधिष्ठाने ब्रह्मात्मिन कर्तृत्वादि ससाराध्यासो सृषा मिध्या अथवा सृषाध्यासोऽविद्यानिबन्धनो भ्रम कर्तृत्वादिससारप्रतिभासो यत्र स्यादिति योजना तत्राह ब्रह्मास्मीति विद्यया तत्रैव तन्नाशोऽध्यस्तनाश इति नो मतोऽस्माक मतिमत्यर्थ तथा च योऽज्ञानाद्वन्धानुभववान् तस्य ज्ञानाद्वन्धनिवृत्त्या शुद्धस्वरूपानुभव पुरुषार्थ इि वेद िमत समश्वसमिति भाव इदानीं शून्य ते दोष असि त तस्य न वात्मान्यदेव था भा भ तस्य भाव त्व धिग यते ३१ ये ेऽ ाव त तस्य तन्न चेद्भवे भा भावा भिज्ञत ो स्य स्यान्न चेष्यते २

माह ा ि अनुभवितुरभावात्कस्य पुरुषार्थ र्वनाशे—इति वद्त्यर्थ अधि ानारोप्ययोरुभयोरपि नाशे फलाभावात्फलासिद्धेमोंक्षा िद्धिरि भाव ३

सर्वनाश एव मोक्षो बलादापतित पर र्थस्वभा स्यास्ति वे प्रमाणा भावादित्याशङ्कवाह स्तीति

स्वय नामास्तीत्यविवाद सर्ववादिनाम् स च ज्ञान वा आत्मा वा अन्यच्छून्य वेति पर विकल तस्याभाव तु नाधिगम्यते शूर्यता तु न प्रााणि तित्यर्थे कुत इति ताह ा इि लोकव्यवहार सिद्धार्थाना भावाभा भिज्ञत्वात् अ था स्थिरस्य कस्यचित्साक्षिणो ऽभा सर्वव्यवहारलोपप्रसङ्ग इत्यर्थ ३१

त ाप्यभाव कस्यचिद्धातीत्याशङ्क्षय यस्य भाति तस्यैव र प्रि न शून्यत्वश विकाश इति रिहरति येने

अ ा क्तमेवार्थ श्वयति ेनेहि येनाभावोऽधिगम्यते ेस्य तत्सदेव स्यात् िपक्षे दो माह ेद्द स्तु लोकस्य भावाभावानभिज्ञत्विमिति चे त्याह—न केनापि सोऽभिज्ञो निराकर्तुं न शक्यते निरा तुरेव तत्स्वरूपत्वात् च त्वात् तस्यापह्नवचन स्वानुभवविरुद्धमेवेत्यर्थ ३२

सद त्सद ेि ल्पात दिष्ये दद्वे मता नित्य चान्यद्विकल्पितात् ३ किल्पे द्वे ेऽ त्त्व ६ य दिष्यताम् द्वे स्य प्रगसत्त्व द त्त्वदि ल्प त् ३४।

यद्यपि भावाभावविभाग किंचिद्स्तीत्यवगत था पे तत्की हशमिति विशेषतो निर्धारणे कारण ना तित्याशङ्कच तत्स्वरूपमु पाद्यति द दिति

ाक्षिस्तरूप जगच सत् अ त् सद्सद्रूपमिति च यो विकल्पो वि ाद् तस्मात्प्रागेव सिद्ध निरालम्बनविकल्पानुपपत्ते यत्स्वरूपिम यते तद्द्वैतम् तत्र हेतु त् दि विकल्पात् ग्वैषम्यहेत्वभावा दित्यर्थे द्वैतजडविलक्षणत्व तत्स्वरूपमिभायाऽविनाशित्व विशान्तर् माह नि य अनृतविलक्षणत्वेन सत्यत्व च विशे ान्तरमाह

यि तादि विकल्पात्प्रा यदिष्यते इस्रत्र स्वत सिद्धत्वोत्त्या । नस्वरूपत्वमुक्त अद्वैतिमित्यानन्त्यमुक्तम् नित्यि ति कूटस्थत्वो या दु खाभ वस्य सूचितत्वात्तद्विनाभूतानन्दरूपता ध्वनिता तथा च सत्य ज्ञानानन्तानन्दरूपमात्मतत्त्वमित्यनुभवादेव सिद्धमिति न तत्र कारणान र मृग्यमिति भाव ३३

नानाविधे द्वैते प्रतीयमाने कथमद्वैतमात्मतत्त्वमनुभूय इत्यत ाह यद्वा—द्रष्टु सत्यत् मु पाद्य दृज्यस्य विकल्पात्मकतयाऽनृततः प्रतिपाद् यति किल्पो

द्वैतस्यासत्त परमार्थत्वाभा इष्यताम् त<sup>१</sup> विकंल्पोद्भवतो विक ल्परूपेणोद्भृतत्वात् इयवदिति योजना द्वै न परमार्थसत् दृश्य त्वात् स्वप्रदृश्यवदित्यर्थे हेत्वन्तरमाह् प्रार्गि सदसत्त्वादिविक चर भणशा विार ण भा । मृत्यो त्युमित्यादेमेम येति च स्मृते ३५ शुद्धिश्व ए स्य विल्पा िलक्षण पादेयो हेयोऽत आत्मा ना यैर ल्पित ३६

ल्पनात्प्रागसत्त्वा स्वप्नदृश्यवदिति सब घ नहि द्वैतस्य । त्वे प्रमा ंणमस्तीति भाव ३४

यायतो द्वैतमिध्यात्वमुपपाद्य शास्त्राद्पि तन्मिध्यात्वमुप त्रमित्वाह रि

वाचारम्भण विकारो नामधेयम् इति श्रुतिशास्त्राद्विकाराणामभावता सिद्धेति शेष वाचार भणश दो ह्यन्तत्ववचनोऽवग यते मृत्तिकेत्येव सत्यम् इति कारणे सत्यत्वाव ग्रारणादित्यर्थे मृत्यो स मृत्युम् इति शास्त्रेण द्वैतस्य तदयोगाद्र्थाद् नृतत्व त स्योक्तमित्यर्थे आदिश दात् नेह नानास्ति किंचनै इत्यादि साक्षा हैतापवादक शास्त्र गृह्यते मम मार्यो इत्यत्र मामेव ये प्रपद्य ते मायामे । तरन्ति ते इति गुणमय्या सकार्याया मायाया परमात्मज्ञान निवर्त्यत्वस्य भगवताऽनुशासनात् सत्यत्वे तद्नुपपत्ते मायिकत द्वैतस्य सिद्धमित्यर्थ ३५

तदेव श्रुतियुक्तिभ्या द्वैतिमिध्यात्वप्रतिपादनेनात्मनोऽद्वितीयते दृढीकृते सित अशुद्धिकारणाभावात्तस्य विशुद्धिरिप सिध्यतीखाह विशुद्धिरिति अस्यात्मनो विशुद्धि धर्माधर्मतत्फलसस्पर्शाभाव अत एव द्वैतस्यानृत त्वादेव स च यतो विकल्पाद्विलक्षणस्तद्विपरीतस्वभा अत एवातमा

<sup>(</sup>१) ६१४(२) उ४४९९(३) ८ ४ ४९९४) भगी ७१४

ाशो याऽऽदित्ये नाहि ज्यो तह भवत त्यबो स्वरूपता ज्ञान दतन ३७ ऽवि क्रियरूपत्वान्नाव । तरमात्मन अवहा तरवस्त्वे हिन ोऽस्य स्य न सशय ३८ मो । हन्तर य चलो न ये े यो । ेक्षो युक च ३९

नोपादेयो हेयो । भवति हानोपादाने हि मूर्तविषये नामूर्ते प्रत्यगात्मिन ते सभवत इत्यर्थ किंचा यैरकल्पितोऽन्ये कल्पियतुमशक्यत ।दि विशुद्ध एवात्मेत्यर्थ न हि सर्वकल्पनाधिष्टान केनचित्कल्पियतु शक्यते अतो नित्यशुद्ध इति भा ३६

क मादात्मा कल्पितो न भवतीत्याराङ्कच कल्पनाहेतोरज्ञानस्य स्तुत आत्मन्यभावादित्याह अ क ति

अनार नोऽज्ञानकिल्पितत्वादेव तत्र तदभाव इति द्र व्यम् ३ ा नित्य गोधस्वरूपत्वाद ानमात्मिन व तुतो नासि तथा विकि यारहितस्वभा त्वादवस्था र कूटस्थताप्रच्युतिरूप तस्य नास्तीत्याह ऽविकि ति

विपक्षे दोषमाह ान वे द्वीति ३८
मोक्षस्या स्थान्तरत्वात्कथम स्था तराभ इति १ तत्राह—मो इति ।
वादिनो मते शेक्षोऽव ान्तर ात्मन यात्तस्य मते कृतको
मोक्ष स्यात् प्रागवस्थायोगित्वानु पत्ते अत मोक्ष्म्रळोऽनित्य ए
स्यादित्यपुरुषार्थ ।पत्तिरित र्थ मा भूद्वस्थान्तर शेक्ष थापि ण

<sup>( )</sup> स्था हि ताया ।या वा तदन्यावस्थायोगित्वा पत्ते पा ।

योगस्या यनि त्वाियोगस्य ै च ग ने ै रूप तु न हायते ४ रू ानिमित्तत्वात् नि ति हि च परे अनुपात्त रूप हि ेनात्य ये च ४१

सयोगो वा प्रकृतेर्वियोगो वा मोक्षो भविष्यतीति मता तरमाशङ्कय त्याह े इति ३९

युक्तत्वे हेतुमाह ो ेति

कृतकस्यानित्यत नियादित्यर्थ ननु जीव यस ारदेश त् परमात्म देशगमन वा परमात्मनो वा स्वोपासकानुमहाय त प्रत्यागमन मोक्ष इत्याशङ्कथाह गेिति न मोक्षो युक्त इति पूर्वेणानुषङ्ग जीवपरयोर्द्वयोरप्यविक्रियत्वाद्गमनागमनायोग दित्यर्थ परमते दो क्त्वा स्वमते निदों तामाह रूप दि न हीयते न विनश्यति त आत्मस्वरूपमेव मोक्षो युक्त इत्यर्थ ४

आत्मस्वरूपंमोक्षस्य नित्यत्वेऽकार्यत्वे हेतुमाह वरू ेति नास्ति निमित्त कारण यस्य तद्निमित्त तस्य भावोऽनिमित्तत्व तस्मा दकार्यत्वादित्य अपरे अवस्था तराद्य सनिमित्ता हीत्यतोऽनित्या स्युरित्यर्थ स्वरूपस्यानिमित्तत्वत क्षणोत्त्या साधयि पात्ति ति रूप हि नाम तत् यत् वेना येन वा नोपात्तमुपार्जित न भवित तथा स्वेनान्येन वा त्यक्तमपि न भवित न प्राँदेयं हेय वा वस्नादे स्वरूप दृष्टम् अतो ग तुक तु वरूप किंतु नित्यमेवेत्यर्थ ४१

<sup>(</sup>१) ह्रपस्य मो पाठ (२) रे त्वव पाठ (३)पादेयस्य हेयस्य वा पाठ

रू त्वान वस्य र ुक्यो य इतु तो नित्योऽविषयत्वात्पृथक्तवत ४२ । अत्म र्थत्वा वस्य नित्य अत्मैव केव त्यजेत्तर त्क्रिया वी धिनै हमोक्षवित् ४३ आत्मलाभ परो लाभ इति शास्त्रोपपत्तय अलाभोऽनैय त लाभस्तु त्यजेत्तस्पादनात ताम् ४४

उक्त स्वरूपलक्षणमात्मनि लक्ष्ये योजयति ह रूपत दिति सर्वस्याकाज्ञादे स्वरूपत्वादारोपितसपीदे रज्ज्वादि त्सर्वस्यात्मभूतत्वात् त्यक्त गृहीतु वा न शक्य आत्मा कुत १ हि यस्माद्नन्यतो भेदाभावा दित्यर्थ हेयोपादेयत्वासावे सिद्धे फलितमाह गृही तुमिति आत्मन जपादानहानयोरयोगे पुनरपि क्रमेण हेतुद्वयमाह अवि यत्वात ति न ह्यवि य उपादीयते स्वरूप वा त्यज्यत इति युज्यत इत्यर्थ ४२ आत्मनो नित्यत्वे हेत्वन्तरमाह आत् ार्थत्वा ति

सर्वस्यागमापायिन आत्मार्थत्वादात्मभोग्यत्वात्ते वनागमापाय्यैभोक्ता त्मा नित्य एवेति योजना केवलो निरुपाधिरित्यर्थ उपाधितोऽप्यस्य विशेषो नास्तीत्यर्थ यस्मादात्मा नित्य अन्यत्सर्वमनित्यमात्मार्थ चें स्वात्मन्यवस्थान शेक्ष इति सिद्धम् तस्मान्मुमुक्षुणा ससाधन सर्व कर्म त्याज्यमित्याह त्यजेदिति ४३

इ गेऽपि मुमुक्षणा क्रिया त्याज्येत्याह आता ति आत् लाभान्न पर विद्यते इति स्मृति शास्त्रम् सर्वस्वत्यागेनाप्या मसरक्षणप्रवृत्तिदर्शनमुपपत्ति बहुवचनप्रयोगाद्नेकत्व शास्त्रोपपत्तीना

<sup>( ) ा</sup>दपृथृत पठ(२)अनात्म पाठ (३) यी भोक्ता पाठ (४) सर्वेच पाठ (५) प १ २२ २

## गुन भ र भ्रज्ञो ुपपद्ये अविदेश र चायो हेतुरुच्यते ४५

सूचयित आत्मलाभस्य नित्यसिद्धत्वात्किमिद्मपूर्विमिवोच्यत इत्यत आह अ र इति अन्यिः नस्वाज्ञानपरिनिष्पन्नेऽह्कारादावभेदेनात्म स्फुरणम यात्मलाभ उच्यते स तु लाभो न भवित ससारदु खहेतुः ति स्वत सिद्धपरमान दाविभीवप्रतिब धकत्वात् प्रत्युत क्षतिरेवेत्यर्थ तस्मा दनात्मतामहकाराद्यात्माभिमानितामविद्याच्यारोपिता प्रमाणजनित ह्या त्मज्ञानेना नवाधनद्वारा त्यजेदित्यर्थ ४४

आत्मतत्त्व ह्यस्वरूपावगम आत्मलाभ एव परमो लाम पर पुरुषार्थ इत्यात्मैक्यज्ञान मोक्षसाधनम् आत्मा चाद्वयान दरूप तस्मिन्न ानमूल ससारो न परमार्थत इति स्वमतमभिधाय तत्रैव मुमुक्षूणा मतिस्थैर्याय मता तरिनराकरण कर्तुमारभमाणो भगवान र सारू कल्पना ताव न्निराकरोति मिति

तत्र यत्प्रधान त्रिगुणात्मक स्वत त्रमचेतन पुरुषस्य भोगापवर्गार्थ ह दादिरूपेण परिणमत इति कल्पयन्ति तत्ताव सभवति यतो गुणाना सत्त्वरजस्तमसा मभावस्य सृष्टिप्राक्काळीनमेळनस्य भ्रश प्रच्युति पूर्वा वस्थात्यागेनावस्थान्तरापत्तिरूप परिणामो दुर्घटत्वा गेपपद्यते कृत इति चेत्तत्र वक्तव्यम्- किं निहेंतुक एव गुणपरिणाम इष्यते सहेतुको वा ? नाद्य सदा रिणामप्रस ात् द्वितीयेऽप्यविद्याप्राण्यदृष्टपुरु । एव हेतु तद्न्यो वा परमेश्वर ? नाद्य त्याह विद्यादेरिति तस्यामकस्था यामविद्यादे प्रसु त्वाङीनत्वात्पुरुषाणामुदासीनत्वान्न तन्निमित्त सा या थाभ्रश इत्यर्थ द्वितीय त्याह । इति अविद्यादिभ्यो ऽ यपरमेश्वराङ्गी ।रेऽ सिद्धान्तप्रसङ्ग इत्यर्थ ४५

<sup>(</sup>१) प्रायदष्टपुरुष पा

इ रे रहेतुत्वे ति स्यात्सदा व नियमो न प्रवृत्ता । गुंति भवेत् ४६ विषो मुक्त द्धा । दर्थ्यं च युज् अ र्थेने स्त स धो था । ने रे ऽपि ४ गुणानामन्योन्य प्रवृत्तिहेतुत्व स्यादिति चेत्तत्राह रेतरेति अस्मि पक्षे प्रयोजका तरप्रतीक्षानपेक्षणात्सदा प्रवृत्ति परिणाम स्यात् न वा स्यात् विशेषाभावादित्यर्थ थ क्रमेणोत्पत्तिस्थितिसहाराण प्रसिद्धत्वा सदा तत्प्रसङ्ग इति तत्राह नि ति नियम्यतेऽनेनेति नियमो नियामको हेतु प्रवृत्तीना गुणकार्योत्पत्त्यादीना गुणेषु सत्त्वादि ध्वात्मिन पुरुषे वा यतो न भवे सभवेत् अत सदा प्रवृत्तिरप्रवृत्तिर्व स्यादिति योज । निह गुणपुरुषातिरिक्त किंचित्तत्त्वमभ्युपगत स्ति साख्यैर्यद्वुणेषु वा पुरुषेषु वा स्थित्वा वृत्त्यादिनियामक स्यादित्यर्थ ४६ यथाकथंचिद तु वा प्रधानप्रवृत्ति तथापि दोषप्रसक्ति परिहर्तु न पार्यत इत्याह वि ति

ताद्ध्यें प्रधानस्य पुरुषार्थत्वे सित द्ध काना विशेषो न युज्यते निह सर्वपुरुषान् प्रति साधारणे प्रधानस्यैकस्य व्यापारे केचिद्धद्धा केचिन्मुक्ता इति व्यव थोपपद्यते तथा च स एव सदा बद्धा मुक्ता वा स्थुरित्यर्थ किंचास्मि मतेऽर्थार्थिनो शेषशेषिणो सब धश्च न युज्यत इत्यन्वय अर्ध्यते प्रार्थ्यते इत्यर्थ सुखतत्साधनरूप पदार्थ गोऽभिल्लितो विद्यते यस्य सोऽर्थी तयो स ध पकार्योपका स्कभावलक्षण स प्रधानवादे न युज्यते न घटत इत्यर्थ कुत इत्य आह नेति ज्ञो ज्ञानैकस्वभाव पु गो नार्थी युक्त स सस्कुत् निर्वि शेषत्वाभ्युपगमात् नेतरोऽपि वा प्रधानाख्योऽपि नार्थी जङ्कत्वादेवेत्यर्थ तस्मात्प्रधानस्य परार्थत्वकर न युक्ति ति भाव ४

प्रध नस्य च पारार्थ्य पुरुष य ि र युक्त सारूप े वि रेऽि युज्ये ४८ बन्धातु ते ते पुरुषस्य े ऽयु द त्व धा स्य चितित्व ४९ क्रिये त्पत्ते विन शित् । त्रे च पूर्ववत् निर्ति ते त्वनि क्षि प्रधा स्

एव प्रधानस्य पुरुषान्प्रति प्रवृत्तिमङ्गीकृत्या यव थोक्ता साऽपीदानीं न घट इति साधयति । येति

पुरु स्याविकारत प्रधानकृतातिशययोगित्वलक्षणिवकाररहितत्वात्प्रधा नस्य पारार्थ्य च न युक्तभिति योजना न ह्यनुविधेयक ातिशयायोगिनि स्वामित्वमुपपद्यत इत्यर्थ यदि पुरुषस्य प्रधान प्रति स्वाम्योपपत्तये विका रोऽज्यङ्गीक्रियते तदाऽ कितेऽपि विकारे प्रधानस्य पारार्थ्य न युज्यते विकारवतोऽनित्यत्वनियमान्नित्य धानस्यायोगादित्यर्थ साख्यशास्त्रे ऽपीत्यपिश दा वेद्बाह्यश स्त्रे वे ाव्यवस्था किंतु साख्यशास्त्रेऽपीति तस्यापि पुंबुद्धिमूल्दन्य न सम्यग्वेदमूल्दन्यम् ति द्योत्यते ४८

प्रधानपुरुषयो सब धाभावमुक्त प्रपञ्चयित प त्ते िट पुरुषस्यासङ्गोदासीनस्वभावत्वात्प्र तेर्जडत्वेन स्व प्रवृत्त्यनुपपत्ते तयो र्मिथ सबन्धानुपपत्ते प्रधानस्य ताद्ध्ये पुरु ार्थत्वमयुक्त युक्तिशून्य अचि तित्वतो जडत्वात् प्रधानस्य भृत्यवदुपकारकत्वासभवादित्यर्थ औत प्रधानपुरुषयोरर्थार्थित्वकल्पना न युक्ति तीति भाव ४९

'पुरुष ाविकारतं इत्युक्तमविकारित स्प यति क्रि**ेत** विति

<sup>(</sup>१) स्वामि युपपद्यते पाठ (२) १६ ४८

## न प्रकाश्य यथे णत्वज्ञ नेनैव सुखादय एकना त्वतोऽा स्यु कणाद दिवत्मेनाम् ५

पुरुषे यिंकचित्क्रियोत्पत्तौ अभ्युपग य ानाया विनाशित्व तस्य प्रस ज्येत यित यावत् तद्नित्य यथा घटादीति व्याप्तिद्रीनात् नित्यऋ पुरुषोऽभ्युपगम्यते साख्यैरित्यर्थ ननु न परिस्पन्द परिणामो । पुरुषस्य कियाभ्युपगम्यते येनानित्यत्वप्रसङ्ग किंतु ज्ञानमेव कियाभ्युपगम्यते इति चेत् तर्हि ज यमज य वा ज्ञानमभ्युपेयते १ नोभयथापि घटत इत्याह पूर्व दिति ज यज्ञानयोगे विकारित्वाद्नित्यत्वापत्ति अजन्यज्ञानयोगित्वे न प्रधान प्रति स्वा यसभव इत्युक्तदोषापित्तरित्यर्थ तस्मात्पुरुषस्यास शेदासीनत्वाद्नाधेयातिशयत्वात्प्रवर्तकत्वानुपपत्ते अ य स्य च हेत्वन्तरस्य प्रधानविकारातिरिक्तस्यानभ्युपगमात्प्रलये च प्रधानवि काराणामळब्धात्मतया प्रवर्तकत्वायोगान्निर्निमेत्तेव प्रधानप्रवृत्तिर तिका र्या तथा चा यवस्था सुस्थैवेति प्रतिपादयन्नुपसहरति निि ि प्रधानस्य व्यापारे निर्निर्मित्तेऽभ्युपगम्यमाने तस्य सर्वदा सर्वान् प्रति प्रवृत्तिसभवात् दक्शक्तिमता पुरुषाणा तद्दर्शनस्यावर्जनीयत्वाद्निर्मोक्ष प्रसच्येत अत इत्थम यवस्थित साख्यशास्त्र न मुमुक्षुभि श्रद्धेयमिति भाव ધ્

निर्गुणपुरु मतप्रिक्रया निराकृत्य सगुणा पुरुषा इति ैशेषि मतप्र क्रिया दूर यति यमित्यादि ।

आत्मगतेन ज्ञानेनात्मगता सुखादयो गुणा काश त इति हि ते मन्य ते तन्नोपपद्यते तथाहि यथोष्णत्वमित्रिनि रिनिने ाशेन न र काशाई न भवति एकाश्रयत्वात् एव सुखादयो गुणा त्म निष्ठेन नेनामाह्या न मा स्यु त १ एकनीडत्वत एकाश्रयत्वात् ु पत मर्व त्व खिवज्ञानयोरिप नोयोगे हेतुत्वादग्राह्यत्व सुखस्य च ५२ थऽ येषा च भन्नत्वाुगपज्ज म ने यते गुण ना मवेतत्व ान चेन्न विषणात् ५३

कणादादि त्र्मना मत इत्यर्थ विषयिषियणो समानदेशत्वे आह्यमिद् । ब्राहकमिदमिति च भेदनियमो न सिद्येदिति भाव ५१

न केवलमेकाश्रयत्वादेव ज्ञानसुखादीना भास्यभासकत्वानुपपत्ति अपि तु यौगपद्यासभवादपीत्याह यु पदिरि

नेति पूर्वऋोकाद्दुवर्तनीयम् तथा चायमर्थ सुखिवज्ञानयोर्न युगप त्समवेतत्व सभवति कृत १ मनोयोगैकहेतुत्वान्मन सयोगस्यासमवायि कारणस्यैकमेवात्मगुण प्रति हेतुत्वाभ्युपगमात् तथाचं सुखासमवायिकार णमन सयोगनाशे सुखस्य नाशात् सयोगा तरासमवायिकारणज्ञानेन सुखस्य न शाह्यत्व प्रत्यक्षत उपपद्यते इति अपिश दात्समवायोऽपि न प्रमाणयुक्तिपथमवतरतीति द्योत्यते चश दादात्ममनसोर्निरवयवयो प्रदेशामावादात्मनोरिव सयोगानुपपत्ति सयोगे वा विभोरात्मनो विभागा नुपपत्ति तद्मावे सयोगान्तरानुपपत्तौ ज्ञानादिकार्यक्रमानुपपत्ति कायाणामसम ।यिकारणदेशानतिवर्तित्वनियमद्शनादन्यत्र इहापि तद्य सङ्गेऽणुपरिमाणमन संयोगस्याणुदेशमात्रवर्तितया तत्कार्यस्य पि तन्मात्रवर्तित्वे कल्कशरीरगतात्मवेदनाया अप्रत्यक्षत् प्रसङ्ग इत्यादिदृष्णगण समुचीयते ५२

्रमुखवदेव दु खेच्छाद्वेषप्रयत्नानामप्या त्व यायसाम्यादित्याह

<sup>(</sup>१) नियमासिद्धेरिति भाव पाठ (२) तथात्वे सु पा

ज्ञानेनैव वि त ज्ज्ञ न प्यत्व स रेस स्रख येत्येव नात्म त् त 68 खादेनीत धर्मत्वमातम स्तेऽवि र भेदाद यस्य स्म ो ऽवि

अन्येषा गुणाना भिन्नत्वात्परस्परविलक्षणत्वा ज्ञानसुखयोरिव युगप ज्जन्म ने यते एकस्यात्ममन सयोगस्यानेककार्यहेतुत्वासभवस्योक्तत्वादि त्यर्थ चकारादेकाश्रययोर्विषयविषयित्वायोग पूर्वोक्त सगृह्यते भूष्ज्ञानभास्यत्व सुखादीना एकिः ात्मिन समवेतत्वमेव तेषा ज्ञान नामे त्याराङ्कय ानेन तेषां विशेषितत्वा मैविमत्याह ज्ञात सुख ज्ञात दु खिमति विशि व्यवहारदर्शनादित्यर्थ ५३ एतदेव िशदयति

ानेन विशे यत्वादेव ज्ञानाप्यत्व सुखादीनामेष्टव्यमित्यर्थ ज्ञानाहि तसस्कारजन्यस्मृतिविषयः ।दपि ।नाप्यत्व सु ।देरेष्टव्यमित्याह स्मृते स्तथे सुख मया ।तमित्येव स्मृतेरिति सबन्ध किंच ।निविशिष्टा त्मसमवेतत्व सुखादेर्ज्ञानिम यते <sup>१</sup> केवलात्मसमवेतत्व वा <sup>१</sup> नाद्य पत्क्षणिकात्मविशेषगुणाना समवायासभवस्योक्तत्वादात्मगतसख्यापरिमाणा देरपि शहणप्रसङ्घाचेत्यभिप्रेत्य द्वितीयं दूषयति ेि तव मते आत्मनो ानभिन्नत्वात् घटवद्गव्यमात्रत्वात् त्समवेतत्वमात्रेण न सुखादिसिद्धि सर्वस्य जडत्वादित्यर्थ ५४

ज्ञानसुखादीनामात्मगुणत्वाभ्युपगमेन भास्यभासकत्वासभ उक्त इदानीं तेषामात्मगुणत्वमपि दुर्भणमित्याह देशित

सुखादेरात्मधर्मत्व न सभवति ते तव मते आत्मनोऽविकारतो वि । रित्वाभावात् विभुत्वा तिकारेण नित्यत्वाभ्युपगमात् नहि नित्यमनित्यगु

#### स्या लाऽपरिह यी तु ज्ञान चेज्रेय व्रजेत् गप िचे त्पत्तिरभ्यपे ाऽत इष्यते ५६

णकिमिति मा प्रति दृष्टान्त कोऽपि विद्यते अतो नात्मनो गुणवत्त्वसिद्धि दृरे प्राह्यप्राहकत्वकल्पनेति भाव किंच गुणगुणिनोरत्यन्तमेद्वादिनस्तव मते अस्यैवात्मनोऽय सुखादिरिति नियमोऽपि दुर्घन इत्याह भेद दिति अ यस्यात्मान्तरस्य मनसो वा कस्मात् सुखादयो गुणा न स्यु अविशेषत भेदाविशे दित्यक्षरार्थ अयमाशय सर्वात्मना विभुत्वाङ्गीकाराद्य च्छरीरावच्छेदेनात्मनि सुखादयो जाय ते तत्र तदा स तिमना सत्त्वत् तक्षेद् च तत्रानवगमात् स्यैवात्मनोऽय सु ादिधर्म ना यस्येति नियन्तु न शक्यते न मन सयोगभेदो नियामक मनस्यपि सर्वात्मस बन्धस्याविशे ति नाप्यदृष्टभेदो नियामक तस्याद्याप्यात्मधर्मत्वासिद्धे अदृष्टहेतुप्रयत्नादेरिप मन सयोगनिमित्तकत्वात् तस्य च सर्वात्मसु विशेषासिद्धेर स्यापि नाष्ययविशेषसिद्धिरिति यत्र छुत्रापि जायमान सु खादि यस्य कस्यापि कस्मा स्यात् तथा मनस क्रिया त्वा मूर्तत्वात्सु खादिदेशाव्यभिचारा स्यैव कस्माद्धर्मा सुखादयो न स्युर्विनिगमना भावात् १ इति ५५

यद्पि वैशेष्किर्ज्ञान ज्ञानान्तरवेद्यत्विम यते तद्प्ययुक्तमनवस्थाप्रस द्वित्याह छिति

अयमर्थ येनात्मन संयोगेन थम ान जायते तद् ये संयोगान्त रेण तद्वि य ज्ञानान्तर जायते किंवा तेनै सयोगेन <sup>१</sup> आद्ये दोषमाह दि ज्ञान चेज्ज्ञेय । व्रजेत् तदाऽपरिहार्या ज्ञानमाला । नपर परा स्यात् ज्ञानानवस्था यादित्यर्थ विषयावभा ये यदि । न

<sup>()</sup> यपि पाठ

### अ वस्था तरत्वा धे नात नि विद्यते न शुद्धिश्रा यस त्व द ङ्गो हाति च श्रुे ५७

नावभासेत तदा विषय स्वयमेव भासते ? ज्ञानाधीनतया वा ? इति विवेक्तुमशक्यत्वात्तदेव ानभाने ानान्तरमेष्टव्य तस्याप्यभाने पूर्वज्ञा नस्य ानान्तरभास्यत्वासिद्धेस्तद्धानाय ज्ञाना तरिमिति दुर्निवाराऽनव था स्यादिति भाव तुश स्त्रार्थ तेन च प्रथमज्ञानोत्पत्त्यनन्तर मनिस क्रिया ततो विभाग तत पूर्वसयोगनाश तत सयोगान्तर ततो ज्ञाना तस्म इति बहुक्षणिविद्यम्बेनोत्पद्यमानमुत्तरज्ञान पूर्वज्ञानावभासन कथ कुर्यात् ? तस्य तदानीमभावादित्यादियुक्त्यन्तर समुचीयते अथ द्वितीयं कल्पमनूद्यातिप्रसङ्गेन दृषयित यु प अपि चानवस्थादोषपरिजिही ध्या पूर्वोत्तरज्ञानयोरेकस्मादेव संयोगात् युगपद्वोत्पत्तिरभ्युपेता चेदित्य नुष्वयते उदाऽनोऽस्मादेव संयोगात् युगपद्वोत्पत्तिरभ्युपेता चेदित्य नुष्वयते उदाऽनोऽस्मादेव संयोगात् गपत्संनि ष्टक्तपरसग धशब्दस्पर्शज्ञा नानामिप तदेवोत्पत्तिरिष्यता तदा सस्कारोद्वोधसपाते सहकारिलामात्त दर्थस्मृतीनामप्युत्पत्तिरि यताम् अतो न ज्ञानस्य ाना तरवेचत्वकल्पना युक्तिमतीति स्थितमित्यर्थ ५६

किंचात्मनश्चेतन्यं स्वरूपलक्षणमुच्यते ? तटस्थलक्षण वा ? आद्ये पृथिव्यादौ गन्धादिवत्सदातनत्वात् तस्य च स्वरूपानितरेकात् अनि त्यान आत्मेत्युद्धोषो मृषैव स्यान् द्वितीये तु स्वरूपलक्षणमन्यदनात्मा साधारण वक्तव्य तच चेतनातिरिक्त न किमपि सभावितमस्ति अतो देहादिजडविलक्षणमात्मानमभ्युपगच्छता सदा निर्विशेषचि प कूटस्थ एवात्माभ्युपेतव्य अ यथा विकारिणोऽनित्यत्विनयमाद्व बमोक्षान्वय्येक आत्मा भवतीति दु सपादमित्येतत्सर्वमिभेग्रेत्याह सार रव चेति

<sup>(</sup>१) युज्यते पाठ (२) उर ४३ १५ (३) सिर्द्धि पाठ

### सूक्ष्मे ।गोचरेभ्यश्च न छिप्यत<sub>्</sub>ति श्रुते ए तर्इ न ेक्षोऽस् बन्ध भावात् थच ५८

ना त्यवस्था तर यस्य सोऽन स्थान्तर तस्य भावोऽनवस्था तरत्व तस्मादिति विम्रह आत्मन इति शेष तथा चात्मन क्रूटस्थत्वात्तस्मि न्नात्मिन धो विशेषगुणवत्त्वलक्षण परमार्थतो न विद्यते चकारात्त हि वृत्तिरूपो गोक्षोऽपि न विद्यत ति योज्यम् तस्मान्नित्यशुद्ध एवात्मे त्यत्र प्रमाण वदन् परकल्पनानिराकरणफलमाह ा द्विश्च िस्वगतधर्म त धाभाववदन्यससर्गकृताशुद्धरपि न च स्ति अस त्वा दित्यर्थ ५७

इत नात्मन पारमार्थिको ब ध इत्याह—स्६े

सूक्ष्मत्व मनोवागगम्यत्वम् एकत्वमद्वितीयत्वम् अगोचरत्व निर्विशेष त्वम् एतेभ्यश्च हेतुभ्यो नित्यशुद्ध एवात्मा न लिप्यते लोकदु खेन बाह्यं इति श्रुतेरित्यर्थ

यथा सर्वगत सैक्ष्म्यादाकाश नोपिल यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपिलप्यते ?

इति भगवद्वचन चात्रो । हर्त यम् अर्धऋोक

एवमात्मनो नित्यग्रुद्धयुद्धयुक्तस्वभावत्व साधयतो वेदान्तिन आत्मोपदे ज्ञासास्त्रानर्थक्यमित्याक्षिपन्ति पूर्ववादिन प हीि

यदीत्यध्याहायम् यद्येव नित्यशुद्ध आत्मा तर्हि कथचन केनापि रूपेण व धाभावान्मोक्षोऽपि नास्ति व धपूर्वकत्वान्मोक्षस्य तदभावेऽभावात्। ५८

<sup>(</sup>१) तर पा ( ) ५ ११ (३) गा १२ ३२

नर्ध ेव स्या बुद्धेर्फ्रा तिरे े न्धो मोक्षश्च न्ना यथे को न चान्यथा ५९ धार ज्यो िष द ेघ र नि यते बुद्धिर्न योऽस् बोद्धे सेय भ्र ेहिं धागता ६ ोधस्यार रूपत्व रिय ो चर्ये अवि वे ऽय ेऽय रो नान्य इयते ६ र

तथाच मोक्षोपायोपदेशशास्त्रानर्थक्यमे ादिति उत्तरमाह द्धेरित्यादि

बुद्धेर्भ्रान्ति बन्ध इ यत इत्यन्वय ताशो श्रान्ति नाशो मोक्ष इति चे यते न परमार्थत इत्यर्थ सब धो यथा पूर्वमुक्त अज्ञान रूपना मूळ ससारस्य निया कम् ्ति तथैव न चान्यथा तथाच अज्ञानक रिपतबन्धभ्रमनिवृत्त्यर्थस्वादुपदेशशास्त्रस्य न वैयर्थ्यप्रसङ्ग इत्यर्थ ५९

अानमूलबुद्धिधर्माध्यासलक्षणो बन्धश्चिदात्मनीत्युक्तमुपपादयति २

बोधरूपस्यात्मनो यज्योति प्रकाशिश्चदाभास तेन दीप्ता व्या । प्रकाशिता बुद्धिरात्मनि स्या बोध चैन्य मन्यते अन्यो बोद्धा साक्षी नास्ति अहमेव बोद्धेति साभासा बुद्धि प्रका ते तद्विवेकाद हमे बैद्ध कर्तेत्यादिरा नि ससारो धीग्। भ्रान्तिरेवेत्यर्थ ६

बुद्धेरेव गोधात्मत्व यथाप्रतीति परमार्थ किं न यादिति चेन्नेत्याह

बुद्धेराग तुकत्वेन बो भिचारात् शेधस्य च विनापि द्धिं सुपुते सद्भावादात्मर रूपत्वात्तत्र बुद्धौ चर्यतेऽध्यस्य व्यवह्रियतेऽविवेकाः

<sup>(</sup>१) १६१ (२) बोद्धा पाठ

ोक्षर न्ना एव स्य यथ तुपपत्तित यष स्त रा ति क्षि नाशस्तु भैत ६२ अवरा र येव वि रान्न युज्यते िकारेऽ यवित्व स्य त्ततो नाशो घटा दिवत् ६३

दिखर्थ तर्हि सोऽविवेक सादि अनादिवेंति विश्वायानाह अवि कोऽ ाति यद्यविवेक एवानाद्य ानकृतत्वादनादि तर्हि तस्यैव ब्रह्मा त्मज्ञानान्निवृत्ति स्यान्न ससारस्येति भ्रम वारयति सस रो । य इ य इति कत्रोदिधर्मकबुद्धचिवेक एव ससार इत्यर्थ ६१

बन्धस्या ।नात्मकत्वे फल्रितमाह ेक्ष ि

ानादज्ञाननिवृत्त्या तत्कार्यव धनिवृत्तिरेव मुक्ति ना यथा हेय स्योपादेयस्य वा मोक्षस्यानुपपत्तितोऽनुपपत्तिरित्यर्थ अनुपपत्तिमेव द्रढयन् पक्षान्तर निराकरोति येष मिति येषा वादिना स्वरूपाद यवस्त्वन्तरा पत्तिरात्मनो मोक्ष इति मत तैरात्मनाश एव मोक्ष इतीष्ट स्थात् स्थितस्य नष्टस्य वा यस्या यत्वासभवात् वस्त्व तरापत्तिश देन थेदि प्राप्तिर्विव क्यते थापि सयोगा विप्रयोगा ता इति यायेन कृतक यानित्यत्व व्या । नित्यो मोक्ष स्यादित्यर्थ ६२

यथा वस्त न्तरापित्तमोंक्ष इति पक्षेऽनुपपित्तरिनत्यत्वापित्तश्च थात्मनो ऽवस्थान्तरापित्तमोक्षपक्षेऽपि स दोषस्तुत्य इत्याह अवस्था र प्ये िन ति अविकारित्वादात्मनोऽवस्थान्तरमपि न युज्यते यदि पुनर्विकारोऽप्य भ्युपगम्येत तथा सित सावयवत्वमात्मन त्यात् तत सावयत्वा । इ। एव घटादिवदपरिहार्य स्यात् अतो भ्रान्तिनिवृत्तिमात्र एव मोक्ष नान्यथा भवतीत्यर्थ ६३

<sup>(</sup>१) चान्यो स्त्य पाठ (२) यदि रहित पाठ (३) **शी र्व** २३ ३३ २ इत्यादौ

तस्माद्धातिरतोऽन्या हि धमोक्षादिकल्पना साख्यकाणादबौद्ध ना मामा हितकल्पना ६४ श ुक्तिविहीनत्वान्नादर्त या दाचन शक्य ते श ो वु दोष स्तास सह ६५ अपि नि दोपपत्तेश्च य न्य गेऽन्यानि चेत्य त्यक्त्व ो ह्यन्यश कार्मति कुर्योह ध ६६

वेदान्तसिद्धान्तादन्या व धमोक्षादिकल्पना वादिभिरुते क्षिता श्रुति स्मृति यायबाधितत्वा ादरणीया मुमुक्षुभिरित्युपसंहरति दिति द्वाभ्याम्

भ्रान्तिरे परिशेषाद त्मिन व धमोक्ष्यितिभास इति कल्पना श्रुत्याद्य विरुद्धा अतोऽन्या बन्धमोक्षादिकल्पना आदिश दात्तद्वेतु ल्पनाश्च नादर्त या कदाचनेति सब ध अतोऽर ात्सिद्धा तादन्या बन्धमोक्षादि कल्पना हि यस्माद्धान्ति प्रमाणशून्या तस्मान्नादर्तव्येति वान्वय केषा वा कल्पना नादर्त येत्यत आह ख्ये भीमासाह । विचार विरुद्धा विचारासहा वा कल्पना मीमासाहतकल्पना इत्यर्थ ६४

अनादरे हेतुमाह ेति शास्त्रयुक्तिविरुद्धाश्च ता कल्पना इत्याह य ि ६५ इतश्च ख्यादिकल्पना नादर्तन्येत्याह अपि नि दोप ेरि यान्यतोऽन्यानि शास्त्राणि पृथिन्या विविधानि वै शङ्कनीयानि विद्वद्भिर्धमेशुद्धिमभी सुभि या वेदबाह्या मृतयो याश्च काश्च दृष्टय सर्वास्ता नि फला प्रत्य तमोनिष्ठा हि ता स्मृता

१) विरोधात्ता ना पाठ (२) (३) स्मृ १२९५ सूत २ १४.१८

श्रद्धाभक्ता पुरस्त हित्वा सर्व नार्जवम् वेद स्यैव तत्त्र थें यासस्याभिमते तथा ६७ इति प्रणुन यवादकल्पना निरत्मवादाश्च तथा हि युक्तित व्यपे शङ्का पर ादत स्थिर मुमुक्षवे ज्ञानपथे स्युरित्तुत ५८ क्षिक ानमताव निर्मेल

क्षिक निमताव निमेछ वि स्पन भ्यो विपरा यम् अ य स य यदि निश्चिते भवेत् निर वयो नि ति ति ाश्वताम् ६९

इत्यादिनि दावचना ादर्ते या इत्यर्थ अतोऽ यशास्त्रोक्तीस्त्यक्त्वा टृढा मति बुध कुर्यादित्यन्वय ६६

कथ मित कुर्यात् <sup>१</sup> कुत्र वेत्याकाङ्क्षायामाह द्वेति श्रद्धा श्रुत्युक्तेऽर्थे विश्वास भक्तिस्तत्परता ते पुरस्कृत्य आदरेणावल येत्यर्थ सुगमम यत् ६७

एवमुक्त परपक्षनिराकरण सिक्षिप्य तत्प्रयोजन कथयित इताित इति इत्थ युक्तित प्रणु । निराकृता द्वयवादकल्पना भेदवादकल्पना इति यावत् तथा निरात्मवादा ौद्ध ।द श्च युक्तित प्रणुन्ना इत्यर्थ कि र्थ तदाह व्यपेतिति मुमुक्ष्व परवादत परशास्त्रभ्यो यपेतशङ्का स्तत्प्रामाणिकत्वशङ्कारहिता सन्तो ज्ञानपथे वेदान्तोक्त ।नमार्गे स्थिरा स्युभवयुरित्यु अपीति योजना ६८

वेदान्तविहित ह्यात्मज्ञानस्यैव पुरुषार्थसाधनत्विमिति तत्स्वरूपकथनपूर्व क मुमुक्षूणा ि छत्वमावस्यकिमिति दुर्शयति

<sup>(</sup>१) भतौ पाठ (२) त्यत पाठ युक्ततर

# इद र स्य रम पर यण पेतदोषैरभि वर्जितै मीक्ष्य कार्या तिराजे दा तत्त्व क्स्वान्यमतिर्हि श्रन

अद्वयमखण्डवस्तुमात्राकारमित्यर्थ निरन्वयो निरस्ताज्ञानतत्कार्यस व ध सन्नित्यर्थ शाश्वती निर्वृतिरखण्डान दानुभवस्वरूपाविभीव ६९ यथोक्तज्ञानाधिकारिण सक्षिप्तविशेषणसार कथयन् तत्त्वनिष्ठालक्षण माह इद रहस्यभिति

यद्वाप्य शाश्वती निर्वृतिमेति तिव्व रहस्यमुपदेशैकगम्यम् परम पर मात्मतत्त्वप्रकाशत्वात्सवोत्तमम् परायण निरविधकसर्वाश्रय परमगतिरू पिमिति यावत् एवविधमात्मज्ञान समीक्ष्य सम्यगालोच्य दृढीकृत्येति यावत् व्यपेतदोषेरपगतेन्द्रियबहिर्मुखेरिभमानवर्जितै पाण्डित्यादिनिमित्त चित्तदोषरिहते शा तैर्दान्तैश्चेति यावत् एव धेरिधकारिभिरार्जवे ऋ जुभावे सर्वसमे ब्रह्मात्मतत्त्वे मतिर्निष्ठा सदा कार्या ब्रह्मात्मतत्त्वमेव ऋजु सर्वदा संत्रैकरूपत्वात् तत्त्वरूपमेवार्जवं नाम तस्य निर्विशेषत्वा दिति द्रष्टव्यम् तथा च ह्याभेदेनात्मज्ञाननिष्ठा तत्त्वनिष्ठेत्युक्त भवति एतदेव व्यतिरेककथनेन विशदयित तत्त् दिगिति य कश्चन स्वान्य मित प्रत्यगात्मनोऽ यस्मिन् ब्रह्मणि मतिर्यस्य स स्वा यमित स न तत्त् दक्त् तत्त्वदृष्टिर्न भवतीत्यर्थ देव ब्रह्म त्व विद्धि नेद यदिद्मुपासते अथ योऽन्या देवतामुपास्तेऽन्योसाव योऽहमस्मीति न स वेद इति श्रुते

<sup>(</sup>१) शाट्यमति पाठ (२) के ४५ ७८(३) १४१

अने जन्मा तर चि निरे

मिच्ये ऽ निनिमित्तपा कै

इद दित्वा र हि प वन

न ये मि इे कि भि

न्तचित्ताय जि निया च

प्रहाणदेष य यथो ारि

गुणा यानुग द

प्रदेयमेतः मुमुक्षवे २

एवमतियत्न भ्येन ानेन किं फल ाध्यते तदाह ेे ति स्पार्थ ७१

इद् ज्ञानमाचार्येण कस्मै दात यमित्यपेक्षाया विस्तृतविशेषणमधिकारि णमाह शान्तेति

प्रशा तिचत्ताय शान्तिगुणयुक्ताय जितेन्द्रियाय दान्ताय हीणदो षाय अनेकज मानुष्ठितयज्ञादिपरितोषितेश्वरप्र ादहतसमस्तकस्मषाय य थोक्तकारिणे शास्त्रोक्तस्वधर्मस्य यथाशास्त्रमनुष्ठात्रे गुणान्विताय विद्या विनयार्जवादिगुणयुक्ताय सर्वदा दीर्घकाल सतत च नैरन्तर्येणानुगताय गुरुमनुसृताय एवविधाय मुमुक्षवे मोक्षमात्रेच्छावते एतदात्मज्ञान गुरुणा प्रदेयं तिपाद्यितव्यमित्यर्थ २

<sup>(</sup>१) मबदेव क पाठ (२) विद्याधिकारिण शमादिस धनवत्त्वे 'शान्तो दान्त उपरतिस्तिति माहितो भूत्वात्मन्येवात्मान पश्यित ति ख्रृ ४४ २३ श्रिति पठन्ति समाहित इत्यस्य १ ाने 'श्रद्धावित्त इति ध्यन्दिना तदुभयपाठानुरोधेन गुणोपसहार यायमाश्रित्येह शमादय षण्निर्दिष्टा ति द्रष्टब्यम् तुलय गद्यप्रबन्धे २ वाक्य तशा च तथा १७ ८६ शमादेर्विद्याहेतुत्वं

परस्य देहे य भि निता
परस्य त्परमार्थमाक्ष्य च
इद हि विज्ञानमताव निर्मेछ
प्र य मुक्तोऽथ भवे सर्वत ७३

एवंविध शिष्यो महावाक्येनावगमितमात्मतत्त्व कथमवगच्छति किंवा फल प्राप्नोति<sup>१</sup> इत्यपेक्षायामाह परस्येति

यथा परस्यान्यस्य देहे परस्य नाभिमानिता अहंममेत्यभिमानित्व न सभवति द्वत् स्वदेहेऽपि परमार्थमीक्ष्य देहातिरिक्तमात्मतत्त्वमीक्ष्या छोच्याभि नरहित सन्निति यावत् चकारात्तत्प्रतिपादकवेदान्तवाक्या न्याछोच्येति गृ ते एवविध इद विज्ञान पूर्वोक्तसाक्षात्कार सप्राप्याथ

श्रीभगव निष गीतायामाह भागि ३२६६ २५८, १८६६ २ १४२ ५३ १२८ ४३ ४४ इत्यादौ

> भद्ध निवतायाथगुणान्विताय पराप दाद्विरताय नित्यम् विश्चद्धयोगाय बुधाय नित्य क्रियावते च क्षमिणे हित य विविक्तशीलाय विधिप्रियाय विवादहीनाय बहुश्रुताय विजानते चैव न चाहितक्षमे दमे च शक्ता शमे च देयम् एतैर्गुणेहीनतमे न देयमेतत्पर व्र विश्चद्धमाहु न श्रेयसा योक्यित ताहशे कृत धर्मप्र कारमपात्रदानात् श्वीमिमा यद्यपि रत्नपूर्णो द्या देयन्त्विदमव्रताय जितेन्द्रियायैतदसशय ते भवेत् प्रदेय परम नरेंद्र

> > में में ३१ ३५ ३८

तथा े ३ ३२ ३९ ४२ इत्यप्यनुसधेयम्

ह ह लाभोऽभ्यधिकोऽस्ति कश्चन
स् रू लाभात्स इे हि ना य
न देयमें द्र द पे राज्योऽधिक
स्वरू लाभ त्वपराक्ष्य यत्नत ७४
इति पार्थिवप्रकरणम्

तदैव स 1ो मुक्तो भवेत् निरस्ताज्ञानतत्कार्यसंस्कारपरमानन्दानुभव ब्रह्मात्मस्वरूपो भवेदित्यर्थ ३

किमिति गुणविशेषविच्छिष्यपरीक्षण गुरो १ यस्मै कस्मैचिच्छि याय कस्माद्विद्या न दीयते १ तत्राह ह ति

स्वरूपमात्मतत्त्व लभ्यतेऽनेनेति स्वरूपलाभस्तत्त्वज्ञान तस्माद्भ्यधिको लाभ कश्चन कोऽपीह देवमनुष्यादिभवपरम्पराया नास्ति आत्मलाभान्न पर विद्यते इति स्मृते स लाभ इत एव वेदान्तवाक्या ान्यतोऽन्य स्माच्छास्ना तरा भवति हि यस्मात् तस्माद्यस्त शिष्यमपरीक्ष्य रूप लाभ तु ज्ञान न देयम् ऐ द्राद्िष राज्यतो राज्याद्धिकमिति विशेषणेन प्राणाय्याय वा तेवासिने ना य मै कस्मैचन यद्य यस्मा इमामिद्र परिगृहीता धनस्य पूर्णा द्द्यादेतदेव ततो भूय १ इति श्रुतिं प्रमाणयति ४

इति षो श पार्थिवप्रकरणम् १६

**<sup>(</sup>**१) आप १२२२ लय १६४४ १ ४५ (२) उ.३.११६

#### १७ \* ङ् े म् अत्मा ज्ञेय परो ात्म सादयन्न द्येते र्वज्ञ सर्व ् ग्रुद्धस्तस्मै ेयात् ने

परपक्षनिराकरणमुखेनोक्त मोक्षसाधन ान स्वप्रक्रिययाऽपि व्यक्ती कर्तु प्रकरणा तरमारभमाणो देवताभक्तेर्विद्याप्रास्य तर् त्व द्योतयन् प्रकर् णप्रतिपाद्यार्थं नमस्कार याजेन सक्षिप्याह अ त **इति** 

आत्मा स्वरूप ेय स्वरूपतोऽत्रधार्य किं घट दिवद्वि यत्वेन ? नेत्याह रें तेति हि यस्मादात्मा सर्वज्ञेयात्परो ज्ञेयत्वय रहि तत त्राह यर दिय ियस्मादात्मन स्वरूपादन्यत्परमार्थत पृथ भूत तद्धर्मों वा न विद्यते तथा च रूपाविहीनतया चक्षुराद्यगोचर ्वात् स्वसमानजातीयप्रत्यक्षच्यक्त्यन्तराभावाद्याप्तिप्रहाभावे सत्यनु । नार्थापत्तिप्राह्यत्वाभावात् सदृशवस्त्व तराभावेनोपमानाप्राह्यत्वात् षेष्ठी जातिगुणिकयादिधर्मराहित्येन शब्दागोचरत्वात् ज्ञातु स्वरूपतादेव नास्तीत्यभ्युपरान्तुमशक्यत्वात् परिशेषाद्विषयभूतदेहेन्द्रियान्त करणप्रत्या ख्यानेना विष्य तत्साक्षितयाऽविषयत्वेन स्वयप्रकाश आत्मा ज्ञेय इत्यर्थ एव त्वपदार्थ परिशोध्य तस्य तत्पदार्थीत्मकत्व वाक्यार्थ कथयितु तत्पदार्थ र्व इ सामान्यत सर्व जानातीति सर्वज्ञ विशेषत सर्व पद्मयतीति सर्वदृक् सर्वज्ञत्वमुपलक्षणमुक्त्वा तस्य स्वरूपलक्ष्मणमाह शुद्ध इति अनृतजडपरिच्छिन्नदु खादिप्रपश्चससर्गरहित सत्यज्ञानान न्तानन्द्ररूप इत्यर्थ वाक्यार्थे तत्त्वपदार्थेक्यमाह इति पूर्वोक्त प्रकारेण ज्ञेयश्चासावात्मा च ेयात्मा तस्मै ज्ञेयात्मने तस्मै सर्वज्ञत्वा पुरु

पद्य ३ ४ स्टोको (२) पत्य ते प ५५ स्था ३ टिप्पणीम्

पदव क्यममाणज्ञेदा भूतै प्राधितम् वेदरहस्य येस्ताकित्य प्रोऽस् यहम् २ य क्सूर्या त न ध्व तकल्मष ण य न् गुरून् वक्ष्ये विद्य विनिश्रयम् ३

क्षिताय सत्यादिस्वरूपाय नम प्र शिभावोऽस्तु तद्भेदृदृष्टिविलय एवेह नम ब्दार्थ १

देवताभक्तिवद्गुरुभक्तेरपि विद्याप्राध्य तर त्वम्

यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता थी प्रकाशन्ते महात्मनं

इति श्रुतिसिद्ध द्योतयन् गुरुपरम्परा प्रैणमति द येति

यैर्गुरुभिवेंदरहस्य ब्रह्म प्रकाशित ता त्य प्रणतोऽस्न्यहमिति सबन्ध पदाना वाक्याना च शक्तितात्पर्यमर्याद्या प्रमाणज्ञे पदवाक्यप्रमाण यद्वा पदवाक्ये प्रसिद्धे प्रमाणमनुमानादि तज्ज्ञेरित्यर्थ दीपभूतैरय त्नेन सर्वार्थप्रकाशकैयैरिति सबन्ध २

सामा येनाचार्यपरम्परा नमस्कृत्य विशेषेण स्वगुरूप्रणामपूर्वकमुद्देश्य तिजानीते गिटि

ब्रह्मविद्याविनिश्चयो यस्मा न्यायविशेषाद्भवति त यायविशेषं वक्ष्य इत्यर्थ सुगममन्यत् ३

<sup>(</sup>१) 'शास्त्रज्ञोऽपि स्वातत्र्येण ब्रह्मज्ञाना वेषण न कुर्यात् १२१२ भा ये असप्रदायनित् सर्वशा विदिप मूर्खनदे उपेक्षणीय ' **गा ।भाष्ये** १३२ (२) ६२३ (३) प्रमाणयति <sub>स्</sub>त्यपि पठ

अ तम ।भात्परो ना यो ।भ कश्चन विद्यते
यदर्था वेदवादाश्च स्मातीश्चा प तु य क्रिया ४
आत्मार्थोऽपि हि यो छाभ खाये । विपर्यय'
आत्मछाभ पर प्रोक्तो नित्यत्वाद्व वेदिभ ५

किमर्थ ब्रह्मविद्याविनिश्चयो वक्ष्यते तदाह गत्मलाभादिति

आत्मलाभस्य परमत्वे प्रमाण सूचयित यद ति वेदवादा वेद् वचनानि स्मार्ताश्च वादा स्मृतिवचनानि साक्षाञ्ज्ञानार्था वेदवादा स्मृतिवादाश्च यद्थी अपि तु या क्रिया मेपरवेदस्मृतिविहिता ताश्च चित्तशुद्धिपर परया यद्थी तस्मादात्मलाभादिति सब ध ४

पुत्रादिलाभापेक्षया आत्मलाभस्य परमत्व प्रामाणिकमित्युक्तमुपपाद यति आत्माथोंऽपति

योऽपि लाभ पुत्रधनादिविषयो लोके सुखायेष्ट सोऽप्यात्मार्थ आत्म सुखार्थ इति हि प्रसिद्धमिति योजना तर्हि पुत्रादिलाभेनैवात्मसुखिस्छे किमित्यात्म ानमात्मलाभायेष्ट य विशेषाभावादित्यत आह विपर्य इति सुखविपर्यय दुखायापि स लाभ स्यात् कदाचित्कस्यचित्पुत्रादे रेव दु हेतुत्वदर्शनादित्यर्थ तस्माल्लाभा तरापेक्षया आत्मलाभ परमो लाभ इति दर्थ सर्वपरित्यागेनात्मज्ञान सपादनीयमित्यभिप्रेत्याह अति विपर्ययप्रसङ्गस्तत्र नास्तीत्याह ित्वादिति तथा च श्रुति तदेतत्प्रेय पुत्रात्प्रेयो वित्तात्प्रेयोऽन्यर त्सर्वस्माद तरतर यद यमात्मा स गोऽ यमात्मन प्रिय वाण ्यात्प्रिय रोत्स्यतीतीश्वरो ह तथैव स्यादात्मानमेव प्रियमुपासीत स य आत्मानमेव प्रियमुपास्ते न हास्य प्रिय गुक भवति इति ५

<sup>(9) 986</sup> 

स्वय छ धस्वभावत छाभस्तस्य न चा यत अन्यापेक्षस्तु यो छाभ सोऽ य समुद्भव ६ अन्य स्तिवविद्य स्यात्तन्नाशो मोक्ष उच्यते ज्ञानेनैव तु ाऽपि स्याद्विरोधित्वान कर्मणा\* ७

आत्मसुखलाभस्य नित्यत्वमुक्त साधयति स्वयमिति
तस्यात्मनो लाभो न चा यतोऽन्यनिमिक्तको न भवति कुत १ स्वय
लब्धस्वभावत्वात् साधनसाध्यत्वाभावान्नित्यत्वमित्यथ पुत्रादिलाभस्य
साधनाधीनत्वेनानित्यत्व साधयति अ पिक्ष इति अन्यदृष्टे सका
शात् समुद्भवो यस्य स तथा अ याधीनस्य तदपगमेऽपगमाद्नित्यत्व
मित्यर्थ ६

केयमन्यदृष्टि <sup>१</sup> का वा तदुद्भवस्यान्यपुत्रादिलाभस्य अनित्यत्वे हानि <sup>१</sup> इत्यत आह अय ष्टिस्त्विति

अ यस्मि नात्मिन दृष्टि प्रतीतिर्यस्या सा अ यदृष्टि सा अविद्या भवतीत्यर्थ तत्रश्चात्माहिन् हृत्रश्चातितिन्द धनत्वात्पुत्रादिलामप्रतीते तस्याश्च स्वप्रतुल्यत्वान्नित्यात्मिप्रयहानि स्यादिति भाव था चाविद्या निवृत्तिमन्तरेणात्मस्वरूपनित्यसुखलाभाभावात् सा सपाद्येत्याह । श ति मोक्षो नित्यनिर्तिशयपरमान दाविभावोऽज्ञानहानिलञ्जण त त्प्रास्युपायमाह ने ति सोऽप्यज्ञाननाशलक्षणो मोक्षो ानेनैव स्यात् स्यैवाज्ञानविरोधित्वात् न कर्मणा तस्या निवरोधित्वाभा वात् तस्मात्सर्वकर्भपरित्यागेनात्मज्ञान सर्वथा पादनीयमेव मुमु क्षुणेत्यर्थ

<sup>\*</sup> तुरू १६(१) ल भन्नीते पाठ

कर्मक येस्त्वनित्य स्यादिवद्य रण प्रमाण वेद एवात्र ज्ञानस्याधिग र त ८ ज्ञानै ार्थपरत्व त्त वाक्येक जो विदु एकत्व त्मनो य क्यार्थप्रि पत्तित ९

ननु विरोधाभावात् सकार्याविद्यानिवृत्तिरूपो मोक्ष कर्मणा मा भूत् तथापि तेन नित्यपुरुषार्थो भविष्यति अत कि ानेन ? इति नेत्याह कर्मकायरित ति

तत्र हेतुगर्भ विशेषण अविद्यति मिध्याप्रत्ययमूलरागप्रयुक्तकर्म साध्यत्वादित्यर्थ कर्मसाध्य फलमित्य ज्ञानसाध्य तु नित्यमित्यत्र किं प्रमाणमिति चेत् वेद एवेत्याह । एगि ति तद्यथेह कर्मजितो लोक क्षीयत एवमेवामुत्र पु यजितो लोक क्षीयते । विदाप्नोति परम् तरित शोकमात्मवित् इत्यादिवेद एव कर्मसाध्यमनित्य, ज्ञानसाध्य नित्य मोक्षरूपमित्यत्र ज्ञानस्य विवेकस्याधिगमे प्रमाण विद्वद्भि स्मृतमित्यर्थ ८

किंच वेदस्य सर्वस्याध्ययनविध्युपपादितत्वात् अपुरुषार्थे पर्यवसाना योगात् परमपुरुषार्थपर्यवसानायात्मैक्यज्ञानपरत्वमेष्टव्य ततो न कर्मसु तस्य महातात्पर्य स्रभ्यत इत्यस्तित्रेत्याह् ने ।थे

ज्ञानमेवेकोऽर्थ प्रयोजन पर प्रतिपाद्य यस्य वेद्स्य स तथा तस्य भावस्तत्त्व तस्मात्त वेद्मेक वाक्य विदु वाक्यप्रमाणकोविदा इति शेष किं तस्य यमित्यपेक्षायामाह ए त हाि ततो ानादात्मन ए त्व मेव ज्ञेयमित्यन्वय हिश दोऽवधारणार्थ ानप्रकारमाह । सत्य ज्ञानमन-तम् इत्याद्यवा तरवाक्यार्थप्रतिपत्ति

<sup>(</sup>१) तु पृ१८९७ टी म् (२) **१** ८१५(३) तै उर**१(**४) । १३

#### ्वाच् भेद् ुतद्भेद कल्यो वाच्योऽपि च्छ्रुते त्रयंत्वेत्त प्रोक्तरूपनम्चकर्मच १

द्वारेण तत्त्वमस्यादिमहावाक्येरात्मनो ब्रह्मैकत्व ज्ञेयमित्यर्थ आत्म तत्त्व ानस्येव परमपुरुषार्थहेतुताया श्रुतत्वात् कर्मकाण्डमपि तत्त्वज्ञाना पेक्षितचित्तद्युद्धिहेतुकर्रविधालद्वारा पारम्पर्येण परमपुरुषार्थसाधनभाव भजत इति युक्तमेकार्थपर्यवसानेनैकवाक्यत्व वेदवाक्यस्येति भाव ९

न वात्मनो ब्रह्मणश्चैकत्ब्रहानसनुपदक तयोरपर्यायश द्वाच्यत्वेन भेदा वित्याशङ्क्य मैव अन्यो याश्रयापत्ते इत्याह वा यभेदादिति

तद्भेदोऽपर्यायशब्दभेदो वाच्यभेदात्कल्प्यस्त्वया वाच्योऽपि तच्छुतेर पर्यायश दभेदश्रवणाद्भिन्न कल्प्य तथा च सिद्धे वाच्यजीवन्नह्मभेदे तद्भ चकश द्योरपर्यायत्वसिद्धि तिस्द्धावितरसिद्धि इत्य योन्या श्रय स्यादित्यर्थ स्वरूपतो भेदकल्पनाया प्रमाणाभावादिति भाव भेदस्यापामाणिकत्वादेकत्वज्ञानसुपपन्नमित्युक्ते भेदस्यापि प्रमाणसिद्धत्व पूर्ववादी शङ्कते य ते दिति त्रय वा इद नाम रूप कर्म इति श्रुत्या तत आत्मनोऽतिरिक्त रूप नाम च कर्म च प्रोक्त ।तोऽनैकत्वमेव वेदार्थ इत्यर्थ सिद्धा ती दृषयति अ देतदिति (११ स्रो ) हि यस्मादेतत्रयम यो येन कल्पित अ यो यसापेक्षसिद्धिक तस्मादसदित्य न्वय अ योन्याश्रयश्रस्ततया भेदस्य प्रमातुमशक्यतया प्रामाणिकत्वा भावाद्यशक्यिक्शोकसिद्धो भिध्याभेद श्रुत्यानूद्यते केवल वैराग्याय, अ रो नाह्रै ।नविरोधितेति भाव

अथवा थ सर्वस्य वेदस्यैकार्थज्ञानपरत्वेनैकवाक्यत्व नियन्तु शक्यते

<sup>(</sup>१) अन्यो याश्रयापत्ति त्येव पाठ सर्वत्रोपलभ्यते (२) उ १ ६ १

अपुनरुक्तशब्दभेदवशात्तत्र तत्रार्थभेद्स्य प्रतीयमानत्वात् ? इति चेत् , सत्यम् तथापि न तत्र तात्पर्य युक्त प्रमाणयुक्तिबाधितत्वाहै तस्येत्यभिष्रे च्यभेदादि वाच्यभेदे प्रामाणिके सति तद्विषयतात्प र्येवच्छब्द्भेदाद्नेकवाक्यता सिध्यति तथा तद्भेदो वाच्यभेदोऽपि तच्छृतेवीचकशब्दभेदश्रुते श्रवणात्कल्य प्रकारान्तरेण वाच्यभेदासिद्धे न हिँ शब्दाधीनोऽर्थतत्त्वनिश्चय आरोपितविषयेऽपि श दुभेददुर्शनात् नाप्यर्थाचीन रा दनिश्चय एकस्मिन्नपि पुरुषे पिता भ्राता मातुलो जा माता पितृ व्य इत्युपा धिंभेदादपुनरुक्त शब्द भेदद्शीनात् न हि तत्र प्रतियो युपाधिभेद यतिरेकेण वस्तुभेदो विद्यते तथा चानाद्यविद्याकल्पितानेकोपा विभेदावच्छिन्नानेककर्त्रादिकारकभेदानुवादेन ज्ञानापेक्षितान्त करणशुद्धि साधनकर्मविधिपरत्वात् कर्मका डस्यात्मतत्त्वज्ञानवाक्यैकवाक्यत्वोपपत्ते निरतिशयान दात्यन्तिकदु खनिवृत्तिफलस्य सर्वेषा स्वरसतोऽभिलाषगोच रस्यात्मतत्त्वज्ञानाद्न्यतोऽसभवाद्विद्याविद्यावस्थोपाधिमेदेनाधिकारिमेद्प्र योगभेदयोश्चोपपत्ते एकपुरुषापेक्षितैकपरमपुरुषार्थैकसाधनप्रकाशत्वेनैकवा क्यता वेदस्य युक्तेति भाव एव द्वैतस्याविद्याकल्पितत्वे युक्तिमभि थाय प्रमाणमभिवत्ते त्रय त्विति यतोऽयमनिरूपिताकारभेद प्रपञ्च ततो हेतोरेतत्सर्व दृश्य रूप नाम च कर्म चेति त्रय राशीकृत्य श्रुत्या प्रोक्तमिति योजना त्रय वा इद नाम रूप कर्म इत्यस्मि ब्राह्मणे हेतूक्तिपूर्वक शब्दविशेषाणा वाङ्मात्रत्व रूपविशेषाणा चक्षुर्मात्रत्व कर्म विशेषाणा शरीरमात्रत्विमिति विशेषप्रविद्यापनेन तत्सामान्यत्रित्वमभिधाय तदेतत्रय सदेकमयमात्मा आत्मा एक स तत्रयम् इत्यैकात्म्य सर्वस्य जगत उपसहृत अतो न तत्त्वभेदोऽस्तीत्यर्थ १

<sup>(</sup>१) इत्युपाधिमेद यतिरेकेण-पाठ (२) ल्यितेन अनेक कल्पितो इने इत्येव ठौ उपलभ्येते!(३) विद्यावदवस्थों पाठ

\*असदेतत्रय तसीद यो येन हि कल्पितम्
कृतो वैणों या ब्द च्छुतोऽ यत्र धया व हि ११
ह चापि यथा रूप बुद्धे दाय कल्पे
एव तज्जगत् वे भ्रातिबुद्धिविक ल्पितम् २
अ दे त्ततो युक्त चि ात्र न कल्पि म्
वेदश्र पि एवाद्यो वेद्य चा यत्तु ल्पितम् १३

उपसहरति असदे दि

उक्तार्थमेतत् अन्यो यापेक्षयाऽवगम्यमानस्य मिथ्यात्वे दृ ान्तमाह दि श दाच्छुतो वर्णे इन्द्रादिरूपिविशेष सहस्राक्षवज्रवाहुत्वादि धिया प्रत्यूह्य अन्यत्र हि डवादौ चित्ररूपेण कृतो यथा किएपतो मि थ्योति योजना नहि चित्रे दृश्यमेवरूपिमन्द्रस्य वा भवति तथा च मिथ्यार्थगोचर शब्द इत्यर्थ ११

श दान्निध्यार्थेकल्पनामुदाहत्य मिध्यार्थाच्छ दकल्पनामुदाहरति ।पाति

भित्तिपटादौ दृष्ट देवतारूप तथा तद्वदेव बुद्धेस्तद्दर्शनसंस्कृताया आगत्य शब्दाय शब्दव्यपदेशाय कल्पत इति योजना दार्ष्टान्तिकमाह पवि ि एतत्सर्व जगदेवं यथादृष्टान्तमेव आन्तबुद्ध्या शुक्तौ रजतिमवात्मनि विविध कल्पित न वस्तुसद्स्तीत्यर्थ १२

जगतो मिथ्यात्वे फलितमाह दे इि सर्व कल्पित चेच्छून्यवादापत्तिरित्याशङ्का न क्रार्थेत्याह चिदिरि निरैि ानकल्पनानुपपत्ते सर्व ल्पनास्पद सि न्मात्र प्रत्येक्तत्व न कल्पि

तुल्वय १७ १८ (१) यस्मात्- पाठ (२) कृतो रूपा पाठ (३) पत्थ २१६ ४ टिप्पणीम् (४) प्रत्यक्तत्त्वेन इति अपपाठ एव

#### येन वेत्ति वेद ात्स्वे व तु मायया येन पश्यति क्षु णे ति श्रोत्रमुच्यते १४

सर्वसाक्षित्वात्तस्य सर्वकल्पनाया प्रागेव सिद्धत्वादित्यर्थ वेदाचार्यादेर त्मतत्त्वप्रतिपत्तिहेतुत्वादकल्पितत्वमस्तीति कथ सिचनमात्रमकल्पितमित्यु च्यते तत्राह वेदश्चापीति स एवाद्य पूर्वसिद्ध आत्मा वेदोपि वेदन हेतु श्रुत्याचार्यक्षपेण मायया प्रथते अर्थप्रकाशनशक्तरेन्यत्र जडेऽसम वात् न ह्यग्निगतप्रकाशनशक्ति यतिरेकेण दीपादेरपरा प्रकाशनशक्तिरस्ति वेद्य च तत्त्व स एवाद्य इति सब ध अन्यत्तु विशेषमात्र कल्पितम् तथाच कल्पितविशेषानुगतत्वेनात्मन एव बोधकत्व सर्वकल्पनापवादाव धितया तस्यैव बोध्यत्व चोपपद्यत इत्यर्थ १३

कथ स एवाद्यो वेद्य चेत्याशङ्कय स्वप्नदृष्टान्तेन व्युत्पाद्यति यनेति

स्वप्ने स्थित आत्मा येन स्वाप्न विषयजात वेत्ति स एव वेद स्यात् निह स्वप्ने चिदात्म यितिरिक्त भासकमस्ति आदित्यादि योतिषा तदो परमात् स्वयज्योतिष्ट्वश्चतेश्च यत्तु तत्र सर्व वेद्य तदिप मायया स एव निह स्वप्ने बाह्य विषयजातमस्ति तत्रानवकाशात् 'न तत्र रथा इत्यादिश्चतेश्च तथाच स एवात्मा स्वसाक्ष्यमायाक्वतोपाधिभेदाविष्ठ स दात्मना वेद्य तद्नुस्यूतिचदात्मना वेदनरूपश्चेति वेद्यवेदिनुभावो मायिक इत्यर्थ चक्षुरादीन्द्रियाणामुपरमात्स्वप्नगत आत्मा येन पश्चिति रूपमुप छभते तदेव चक्षुरिति योजना स्वप्ने रूपाकारसस्कृतमनोऽवस्थिचिनिष्ठा विद्यात्मक रूप प्रकाशयन् पश्चतीत्युच्यते एव श्रोत्रादावप्यूह्यम् १४

<sup>(</sup>१) बृ ४३९

येन स्व ो विक्ति वा ाण ै च रसनस्प ने चै मनश्र न्यत्तथे द्रियम् ५ कल्प्योप धिभिरेवैतद्भिन्न ज्ञानम े धा अ धिभेदाद्यथा भेदो णेरे स्य ज ये ६ जा श्र ता भेदो ज्ञानस्य स्य वि ल्पि बुद्धिस्थ या रेत्यर्थ भ्र त्या तृष्णोद्भव क्रिय

ये ति
येन स्वप्नगतो जिन्नति तद्भाणिमत्यादि यथायोग गो यम् १५
कथमेकरूप चै य वेद्यवेदकचक्षुरादिरूपेण भिद्यते तत्राह स्यो
पाधिभिरिति

स्व कल्प्योपाधिभदादेकमेवेद ानमनेकथा भिन्नमित्यत्र ह ान्तमाह आधि दादिति मणे स्फटिकादे आधिभेदा गिल्रपीताद्युपाधिभेदात् तथा ानमेकमनेकथा जायत इत्यर्थ १६

यथा स्वप्ने निर्भेदस्य ानस्य किल्पतोपाधिभेदादशेषव्यवहारास्पद्त्व दृष्ट एव जागरितेऽप्यशेष यवहारास्पदत्व तस्योपप मिति दा नितकमाह

कथ चिद्रूपस्य ज्ञानस्यास्य जायंतो विकल्पितत्व तदाह द्धिस्थिनि त आत्मा खल्व ानकञ्चुक प्रथम बुद्धि परिकल् य ततस्तत्कञ्चुक सन् तद्विवेकाद्भान्त्या बुद्धि थमेवार्थ व्याकरोति स्वात्मगततया कल्पयन् व्यव हरति ततश्च भ्रान्तिप्रयुक्ततृ णाख्यकामोद्भूता किया हानोपादान यवहा रक्तपा यस्य स तथा अविद्याप्रत्युपस्थािता करणपरिणामावस्थामवभा सयस्तद्विवे ाद्नेकरूपप्रपश्चमात् नि कल्पयन् यवहरतीत्यर्थ १

<sup>(</sup>१) य ८ १२ (२) यथा पाठ (३) जामति पाठ १९

र े तद्दत्पबोधे यो हिश्रा थैव च आलेख्य ययने य तद ये यधिये द्धवम् ८८ यदाऽय कल्पयेद्धेद तताम न् यथ क्रतु यतामस्तकतुर्भृत्वा कृत तत्प्पद्यते ९

स्वप्रदृष्टा तिसद्धमनूद्य दार्ष्टा तिक निगमयखंधेन रे तद्धदिति यद्धत्स्वप्रे व्यवहार तद्धत्प्रबोधेऽपि यवहार यथैव रे ऽ तर्बहि भीव (व?) तथैव प्रबोधेऽप्यन्तर्बहिभीव इति योजना अन्तर्बहिभीवेन प्रथमानो व्यवहार स्वप्रवत्कित्पत रुयुक्त्वा तत्रैव दृष्टान्तान्तरमाह आले ति यथा आले स्वापेक्षयाऽध्ययन क्रोकादे अध्ययनापेक्षया च पत्रादौ पुनरालेखन मिध्यैव सर्वगताना निरवयवाना वर्णाना लेखनास भवादित्यथ एषाऽक्षरयोजना आले स्वयं च अध्ययन चाले स्वयं ययने तदुभय यथाऽन्योन्यियोद्धवम तर्वहिभावेन परस्परापेक्षबुद्धिजन्य वही रेखाविशेषाकारेणानुभूतमपेक्ष्यान्तर्बुद्धौ सस्कारक पेणाधीयते तद्षेक्य च हि शब्दव्यवहारायालि स्वयं द्वात्मन्यप्यन्तर्बहिभावेन दृश्यमान सर्वो व्यवहारो न वस्तुसिन्नित १८

बुद्धिनिष्ठमर्थ व्याकुर्वन् भ्रात्या तृष्णोद्भवित्रय ' (१७) इत्युक्त अपञ्चयति दायि ति

अयमात्मा पूर्वभ्रान्तिसस्कारवशाद्यदा बुद्धिकञ्चुकारूढ स विद्यया मेदं कल्पयेत् तदा तत्काम शोभनत्वेना यस विषयभेदेऽभिलाषवान् सन् यथाक्रतुर्यथाकाम कृतसंकल्पो भवति क्रतु सकल्प इद्मह साधयिष्य

<sup>(</sup>१) धियोद्भ पाठ युक्ततरो भाति (२) इत्युक्त पाठ (३) पूर्वे स्रान्ति पाठ

अविद्य भव वे तस्मादिद जगत् त ता दृश्यते यस्मात षु ेन च ते २ विद्या विद्ये ुा पोक्ते एकत्वा यिषयौ हि न तस्मात्सर्वप्रयत्नेन ि विद्या विधीयते २

इत्य यवसायरूप ततश्च यत्काम तत्क्रतुर्भूत्वा यत् कामसाधन कर्म कृत तिन्निष्पादित तत् फलावस्थ प्रपचते प्राप्नोति पुनस्तत्सस्कारसचिवो भेटं परिकल्प्य का ऋतुपूर्वक कर्मानुष्टाय फलभागित्येवमन्यो यधिया हेतुफ लात्मना परिकल्पित ससारमनुभवतीत्यर्थे तथाच श्रुति अथो खल्वाहु काममय एवाय पु इति स यथाकामो भवति तथा ऋतुर्भविति यथा तुर्भवित तत्कर्म कुरुते यत्कर्मकुरुते तद्भिसपँचते १ इति १९॥ उक्त दृश्यमिथ्यात्व सोपपत्तिकमुपसहरति अवि । भविम

तद्भता अविद्यावता यस्मादृद्धते तद्भावे सुषुप्ते न च नैव गृह्यते तस्मा ः त्सर्विमिद जगद्विद्याप्रभव मिध्याज्ञानविज्नुम्भित असद्परमार्थिमिति योजना २

तर्हि जगद्धेतुरविद्या कीदृशी <sup>१</sup> तन्निवर्तिका विद्या वा कीदृशी <sup>१</sup> केन वा विद्याविद्ये ज्ञायेते <sup>१</sup> इत्याकाङ्कायामाह विद्याविद्ये ि

एकत्वान्यिथों विद्याविद्ये ब्रह्मात्मैकत्वधीर्विद्या तद्भेदधीरिवद्या इति रूपोक्ति श्रुतिप्रोक्ते इति ।पकोक्ति अय गेऽन्या दे ताम् ' इति श्रुत्या भेद्धियोऽविद्यात्व लोकानुभवसिद्धभेदानुवाद्रूपतयोक्तम् किमु तद्भह्मावेत् ' इत्याक्षेपपुर सर ह्य वा इदमम् आसीत्तदातमा

<sup>(</sup>१) ृड ४४ ( ाध्या दिनपाठ ) तत्कतुर्भवित यत्कतुर्भवित यत्कतुर्भवित पाठ - चृड ४४५ ( ) उ १४९ ( ३ ) किसु तह्रह्मवित त्येव पाठो पुस्तकेषूप भ्यते, किन्तूपरितन एवं पाठ प्रामाणिक शुद्ध पश्य १४९

चित्ते ह्य द<sup>ि</sup>वद्यस् च्छद्धे विद्य प्र यमैर्नित्येश्व यज्ञैश्वे तपोभिस् स्य ेध म् २२ ारारादि तप कुर्य त्ति शुद्धचर्थ**ुत्तमम्** मनआदिसमाधान तत्तद्देह वे ोषणम् २३

नमेवावेदह ब्रह्मास्मि ' इति प्रवृत्ता प्रमाणभूताऽ सिद्धार्थबोधिनी श्रुति रकत्वज्ञानस्य विद्यात्व ज्ञापयित नोऽस्माकिमत्यर्थ यस्मादिवद्याविद्या लोकस्यानुभविद्या न भवित तस्मात्सर्वप्रयत्नेनाच्यारोपापवाद बन्धिन भाणेन शास्त्रे विद्या विधीयते प्रतिपाद्यत इति मुमुक्षु शास्त्र त्परो भवेदित्यर्थ २१

शास्त्रे चत्सवप्रयत्नेन विद्या युत्पाद्यते किभिति हिं सर्वोपि शास्त्रे न प्रवर्तते प्रवर्तमानो वा कथ विद्या न प्राप्नोति १ इत्यपेक्षा । चित्तशुद्धय भा दित्यभिष्रेत्याह चि हीति

तस्माचित्तशुद्धि कर्त येति शेष तर्हि कैरुपायै चित्तशोधनिमत्य पक्षायामाह यमेरिति अहिंसाब्रह्मचर्यादयो यमा तैर्नित्यै शौचादि भिर्नियमेरित्यर्थ यज्ञै स्वाश्रमविहितधर्मेरीश्वरसा कृतै तपोभिश्च तस्य चित्तस्य शोधन कार्यमित्यर्थ २२

तप शब्दार्थमाह रार दा

ं तस्य स्वरूप भगवताक्तम्-

देवद्विजगुरुपाज्ञपूजन शैचमार्जवम् त्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं प उच्यते

<sup>(</sup>१) नियमैस्तपो<sup>°</sup> पाठो युक्ततर (२) १४१ (३) ह ेस्सूर<sup>३</sup> २२, वि ६७२६३७ **र** प्रायक्षित ३१३ <sup>२९४</sup> गिवते ११ २९ २३ ३४ **े स्त** १५ २१ इय प ९

## "म श्रेद्रिया चहीं प्रय समतप तज्या मेंभ्य धर्मपर उच्थते" २४

अनुद्वेगकर वाक्य सत्य प्रियहित च यत् राध्यायाभ्यसन चैव वाङ्मय तप उच्यते मन प्रसाद सौ यत्व मौनात्मि निम्रह भावसञ्जिद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते इति

ण्ता यपि सात्त्विका यनुष्टेयानि न राजसद्वामसानि तत्र सात्त्विकतपो छक्षणम्-

> श्रद्धया परया तप्त तपस्तित्रिविब नरें अफलाकािः भिर्युक्तै सात्त्विक परिचक्षते । 🗸 रित

णतदुक्तम् िति तद्विशुद्धवर्थ चित्तविशुद्धवर्थम् मनआदीत्यः दिपदाद्वाह्योनिद्रयनि ह समाधान नैश्चल्यम् तत्रतत्रेत्यामि थें तक्त च्छन्द तेषु ते बृतुषु देहविशोपण शीतोष्णवर्षवातसहनेन क्वशीकरण सित्यर्थ २३

एवमाराँद्धपकारक प उक्त्वा श्रवणादौ सनिपत्योपकारक तपोवि शेष स्पृतिवचनपाठेनाह ेति

<sup>()</sup> क्षा रित ४ २६ २५ (२) स । १७ १४ १७ (३) आरात्सिन्निपत्येति पूर् सापरिभाषासक्षे यानि अङ्गानि साक्षात् परपरया । बिहितफलसाधनयागशरीर नि पाद्य तद्वारा तदुत्पत्त्यपूर्वोपयोगीनि, तानि पत पकार ाणि आत्मसमवेतापूर्वंजनकानि आ ादुपकारकाणि सिं पत्य—इन्यादिद्वारेण याग रीरघटकीभूय उपकारकाणि यागापूर्वोपयोगीनीत्यर्थ आरात् दूरे स्थित्वा य ग रीरम ाप्येति यावत् उपकारकाणि स्वापूर्वेद्वारा याग पूर्वो पयोगीनीत्यर्थ अत्र सन्निपत्य=साक्षात् आरातः परपरया

ह जागरित विद्यत्समृत स्व तदेव तु सुषु तदभाव च स्वातान पर पदम् २५ सुषु ह्य त्यां तमोऽज्ञ न वाज रूपोधये स्वात बोधमद ध स्य द्वाज दग्ध यथ भवम् २६

ऐकाप्र्य श्रुत्युक्ते वस्तुनि मननद्वारा स्थिरीकरणम् ए स्यावज्यकर्ते य त्वाय स्तुति कियते ज्ज्याय ति २४

एवमुक्तै साधनै सञ्जद्धचित्त श्रवणादिपर सन्नवस्थात्रयात्तत्साक्षिण विविच्य वाक्याद्भद्धात्मत्वेन जानीयादित्याह िरि

नन्त्रवस्थात्रयहेतावज्ञाने सति कथ तद्विविक्ततया प्रत्यगात्मनो ब्रह्मत्व मुपपद्यत इति तत्राह षु ८ ७ मिति

तम इति विशेषणेनाज्ञानस्य भावरूपत्वमुच्यतं ततो वीजत्वमुपादानं त्वमुपपदाते तद्ज्ञान स्वात्मन सम्य बोधाग्निना प्रकर्षेण निर्छेप दृधं स्यात् यथा दृग्धं बीजमभव भवशून्य कार्योत्पादकं न भवति तथा तत्त्व ज्ञानाग्निदृग्धमज्ञान पुनरवस्थाप्ररोहकरं न भवतीति युज्यते एव प्रतीचो ब्रह्मत्विमित्वर्थे २६

<sup>(</sup>१) तुल्य १६ १८

# तदेवैक धा ज्ञेय ाय ाज पुन क त् य ार ाऽवि ।रोऽपि बहुधैके जल के त् २

अ ान यावस्था रिजल्बमुक्तमुपपाद्य ानिनवृत्त्यैव सर्वसंसारोपािन वृत्ति न यत्ना तरसाध्येति दृशयित देवै मिति

तदेवके मायाख्य बीज त्रिधा भिन्न कमात्सुषुस्यादिक्रमेणेत्यर्थ रित्यत्र वीप्सा द्रष्टव्या सुषुप्तिमारभ्य जागरितपर्यन्त तदारभ्य सुषुिः पर्यन्तमहि । विवि यत इत्यर्थ एतदुक्त भवति चिन्मात्राश्रयविषय मेकमेवाज्ञानमनाद्यनिर्वचनीयमनेकक र्यविक्षेपसस्कारोपेत चै न्याभासख चिते र । श्रये आत्मन्यध्यात । धिदैवतभेदेन प्राेश्वरोपाधिविशि सुषुप्तिप्र लयावस्थाकार जायते तथा तैजसहिरण्यगर्भोपाधिसभिन्नस्वप्रसृष्ट्यवस्था त्मक भवति तथा पुनर्विश्ववैश्वानरोपाधिखचितजात्रस्थित्यवस्थारूपमाप चते तत्रापि देवतिर्थङ्मनु यस्थावरादिभेदेन नानाविधशरीरे द्रिया तकर णोपा याकार सत् प्रत्यम्बह्यचिदात्म यन तजीवभेदव्यवहारनिर्वाहक भवति यथैक वटादिबीज मृदाश्रित सत् तस्यामेव मृदि अङ्करकाण्ड विटपशाखापत्रपुष्पफळादिभावमापद्य पुनर्वीजभाव चापद्यते तथैद्मपीति द्रष्ट यम् तदेव वृक्षाकार वस्तु मूलदाहे सति तत्रैव मृद्रावमापद्य पुनर्न भवति यथा तथा ससारवृक्षमूलाज्ञानस्य तत्त्वज्ञानाग्निना दाहे स्वाश्रय चिदेकात्मना विलीनत्वात्पुनर्ने दर्शनयोग्यो भवति ससार इत्यज्ञानदाहायैव त्त्वज्ञाने यतितव्यमिति देवैक त्रिधेत्युक्ते तमोबीजस्य स्वातन्त्र्येण प्रवृ त्तिशङ्का स्यात् तथा सति साख्यसिद्धा ता ात इत्यतस्तमसोऽपेक्षितमा श्रय द्रशयति—माय े आत्मा निरुपचरितव्याप्रिमान् स्वप्रकाशाचि ·देकरसो ायावी मायादिशब्दवाच्याज्ञानाश्रय <sub>र</sub>त्यर्थ म याश्रयश्चेद्। त्मा तर्हि तस्य मायाविक्षिप्तान तोपाधिष्वनेकथा विक्षिप्यमाणस्य कथ कूट स्थत्विमत्याश च दृष्टान्तेन प्रत्याच्छे अि र ति एक एवात्सा

वाज चैक यथ भिन्न प्राणस्वप्न दिभिस्तथा स्व नजा च रेरेषु त ाता जलेन्दुवत २८ माय बस्तिन कि म या येको यथ व्रजेत आगच स देव ता प्राणस न दिगोचैर २९

स्वगतिकाररहितोऽपि बहुधा विभा यमानो भवति जलार्कवत् यथैक एवाकों जलभेदोपाधिष्वनेकथा विभाव्यामानोऽपि नानेको भवति न वा जलोपाधिविकारेण विकियते तथाऽयमपीत्यर्थ २७

उक्तमेव दृष्टा तदाष्टी तिकरूप प्रपञ्चयति जि े

प्राण इत्यव्याकृतावस्थोक्ति स्वप्नादिभिरिति जायद्वस्था मूर्च्छावस्था च गृह्यते यथैकमिवद्यामायाख्य बीजम याकृताद्यवस्थाभेदेन भिन्न तथा स्वप्नजायच्छरीरेषु समष्टिव्यष्टिस्थूलसूक्ष्मशरीरेषु जलेन्दुविद्यामासोऽपि भिन्नो भवति तदा तद्द्यि ानभूतिश्चिदातमा चोपाथिगतामासाविवेकान् तद्वद्विन्नो विभाव्यते तैजसिहर् यगर्भविश्ववश्चानरादिभेदेन प्रकाशत इत्यर्थ २८

नतु यद्यात्मनो मायाकाल्पतेषूपाधिषु बहुत्व तर्हि तत्र व्यापारवत्त्वमिप स्यादिति कथ कूटस्थतेत्याशङ्कय ान्तेन निराकरोति—म याहस्ति मिति

यथैव एको मायावी वमायानिर्मित हस्तिनमारुद्य त्रजोदिष्ट देशमाग च्छश्च भ ति गमनागमने आचरन्निव भासमानोऽप्यचल एव तद्वत्तथै वात्मा ाणस्वप्नादिगतत्वेन विभाव्यमानोऽप्यचल कृटस्थ एवेत्यर्थ २९

<sup>(</sup>१) गोऽचल इति टीकानुसारी पाठ (२) तुय ै पृ ९२ थ टिप्पणीम्

न हस्ती न तद रूढे | या य यो यथ स्थित न प्र दि न तद्रा । ज्ञेऽ य सदा श्रे ३ अबद्धचक्षुषे न स्ति माया । याविनोऽपि वा बद्ध क्षस्यैव । याऽमाय येव ततो भवेत ३१

प्राणाचुपाधिसबन्धमात्मनोऽङ्गीऋत्योक्तम् इटानीं सोऽपि नास्ति चस्तुत इत्याह स्ताति

निगद्व्याख्यात पद्यम् ३०

वस्तुत प्राणाद्युपाधिसम्बन्धाभावेऽपि मायासवन्धोऽपरिहार्य न्त्यत आह अ द्वेति

न बद्ध चक्षुर्यस्य सोऽबद्धचक्षुस्तस्य लौकिकस्य यथा माया नास्ति मायाविनोऽपि तथा चक्षुर्बन्धाभाषा माया नास्ति वाझब्द् इवार्थ अपिश दादबस्तुत्वनिश्चयाद्पि मायावी न व्यामुद्धतित्यर्थ व्यतिरेक मुक्त्वान्वयमाह बद्धाक्षस्यै ति सा माया वद्धाक्षस्यैव भयहेतुहस्त्यादि रूपा भासत इत्यर्थ ततस्तस्मादमाया येव ायोपलक्षित एव भवेत्पुमा मायाधार इत्यर्थ अयमेव श्लोको दार्ष्टोन्तिकेऽपि योज्य अबद्धचक्षुषो मायानावृतचित्स्वभावस्य मायाविनोऽपि मायावित्वेन विभाव्यमान स्यापि माया नास्ति व्यामोहहेतुर्हि माया सा अहमस्मि पर होति प्रकाश । न आत्मिन विरोधादेव न भवतीत्यर्थ वाझब्दो लोकप्रसिद्ध मायाविद्द । नतार्थ तथा च ज्ञानावस्थाया कदाचित्प्राणाद्याकारा माया पञ्चन्नप्यज्ञानावस्थायामिव न व्यामुद्धित किंतु सुषुप्तविद्द विकार एव भवतीत्यर्थ समान यत् ३१

<sup>(</sup>१) तरा माया येव पाठ टीकासमत स एवेति भाति

साक्षादेव स विज्ञेय साक्षाद त्मेति च ुते भिद्ये हृदयग्रिथिन चे दित्या दित ुते ३२ अश दादित्वतो नास्य ग्रहण चे द्रियेभेवेत् स्रुखादिभ्यस्तथान्यत्व ध्य वाऽपि थ भेत् ३३ अह्हयोऽपि यथा र हुश्च द्रे िव यथ ऽ भसि सर्वगोऽपि तथैवाऽऽत्मा बुद्ध वेव स ते ३४

तस्मात्साक्षाद्वह्यात्मज्ञानादमायावी मायातत्कार्यसवन्धविनिर्मुक्तो भव तीत्ययमर्थे श्रुतिसिद्ध श्रद्धेयो मुमुक्षुणत्याह देव इति

स सर्वविकारसाक्षी कूटस्थ आत्मा साक्षादेव विज्ञानमानन्द हाँ रियुक्तस्थाो वि य यत्साक्षाद्परोक्षाद्वह्य य आत्मा सर्वा तरं ' इति ब्रह्मात्मैकत्वश्रुतेरित्यर्थ एव विज्ञाने साम अविज्ञाने हानि च श्रुत्या दर्शयति भिद्ये इति न चिद्हावेदीन्महती विनिष्टिं इति। आदित इत्यादिशब्दात् एकभैवानुद्रष्टव्यम्' मृत्यो स मृत्युमाप्नोति य इह न नेव पश्यितिं श्रुत्यो गृह्य ते ३२

साक्षादात्मिवज्ञानमुक्तमाक्षिपति अश द दित्व इति वाह्या त करणामाह्यत्वादात्मन कथ साक्षाद्विज्ञान स्यादित्यर्थे ३३। परिहरति अ इयोऽपोति

यथा स्वरूपेणादृइयोऽपि राहुश्च द्वे च द्रम डले उपरक्तो दृइयते यथा वाऽम्भसि जले चन्द्रादेर्बिम्ब दृइयते तथैव चक्षुराद्यगोचरोऽपि पर मात्मा सर्वगोऽपि सर्वत्र वर्तमानोऽपि तत्त्वमस्यादिमहावाक्योत्थबुद्धावेव दिविम्बित सन् गृह्यते तत्र प्रतिविम्बिततया स्वत स्फुरणमेव ग्रहण न

<sup>(</sup>१) सा ह्वं पाठ (२) उर ९२७ (३) टुउ२४१ (४) के १३ (५) टुउ४४२ (६) टुउ४४१९

भानोें याचौष्यजे नच उम्भ बुद्धे ेधे न द्धर्मस्तथैव स्याद्विधर्म ३५ चक्षुर्युक्ता धियो विय ता पश्यन्नसुप्त ् ष्टेर्द्र भवेदात श्रुते श्रो । तथा भवेत केव मनो चिं पश्यन ता तेरज विज्ञ ताऽछ शक्तित्वात्तथ श न हीत्य

विपयीभाव इत्यर्थ शास्त्रेकगम्यस्यापि प्रत्यक्षत्वे राहुद्द ान्त सर्व सन्निहित या भासमानस्य सर्वत्र यथावदस्फुरतोऽप्युपाधिविद्येषे यथावत्स्फु रण प्रतिबिन्बदृष्टान्त इति विवेक

वुद्धौ बोधात्मा गृह्यते चेद्बुद्धिधर्मो बोध इति शङ्का दृष्टा तेन प्रत्या चष्टे भा रिति

यथा जले दृष्ट विम्बर्भी य च भानीरेव न चाऽम्भसो जलस्य धर्म तस्य शैत्यस्वाभाव्यात् तथैव बुद्धौ स्फुरन् बोधो न वुद्धिधर्भ स्यात् कुत १ विधर्मतो विपरीतधर्मतो बुद्धेर्जाड्यधर्मत्विन यादित्यर्थ

न केवल शास्त्रीयबुद्धावेव चिद्धातु परमात्मा स्फुरति कि तु लौकि कीष्विप विषयाकार्बुद्धिवृत्ति वात्मा स्वतोऽपरोक्ष साक्षितया स्फुरती त्यार क्षुरिति

चक्षुद्वीरिका रूपाकारा या धियो वृत्तिरा परयन्नवभासयन्नात्माऽलु प्तदगकुण्ठितज्ञानशक्तिदृष्टेद्रं । भवेत् एवमुत्तरत्रापि योज्यम् ३६ े मिति

चक्षुरादिद्वारा वहिरप्रवृत्ताम तरे विषयाकारामित्यर्थ अजो विकार रहित इत र्थ विज्ञाता अलुप्तराक्तित्वात् अलुप्तचिच्छक्तित्वादित्यर्थे ।

<sup>(</sup>१) तथा श्रुते पाठ (,) बोद्धात्मा

ध् ।यतात्यिव । रेत्व था ेछायतात्यिप अत्र स्तेनेति शुद्धत्व ऽन वागत श्रुते ३८ शक्त्यछोपात्सुषुप्ते झस्तथ ोधेऽ विकारत ज्ञेय यैव विशेषस्तु य ेति ुतेर्वच ३९

अलु शक्तित्वेश्रुतिमुदाहरित थ रा मिति एतदित्यस्मिन्नथें अत ' शब्द तसे सार्वविभक्तिकत्वाङ्गीकारात् सप्त यथेंऽय तसिरिति केचित् 'नहि द्रष्टुर्दृष्टे इत्यारभ्य नहि विज्ञातुर्विज्ञातेर्विपरिलोपो विद्यते' इतिश्रुतेरित्यथे दृष्ट्रेद्र्षेत्यादौ च न दृष्टेद्र्ष्टार परयेर्ने श्रुते श्रोतार श्रुणुया न मतेर्मे तार म बीथा न विज्ञातेर्विज्ञातार विज्ञानीया एप त आत्मा सर्वान्तर इति श्रुतिरुदाहार्या ३७

द्रष्टृत्वादिव्यपदेशाद्विकारित्वाशुद्धत्वप्रसक्तिमाशङ्कचाहः ध्यायति ति श्रुताविवशव्दाद्धयानचळनयोराभासत्वसुच्यते अतोऽविकारित्व सिद्ध मित्यर्थ अत्र स्तेनोऽस्तेनो भवति भ्रूणहाऽभ्रूणहाँ ' इति ' अन न्वागत पुण्येनानन्वागत पापेनं इति च श्रुते शुद्धत्व सिद्धमित्यथ ३८ ननु सुषुप्ते ज्ञानाभावात् जाप्रत्स्व योश्च तद्भावात् आत्मन कथ मविकारित्वमित्यत आह त्यळोपादिति

सुषु ेऽप्यात्मा ज्ञ एव शक्त्यलोपादिति योजना यहै तन्न पश्यित पश्य वे तन्न पश्यितं ' इत्यादिश्वतेरित्यर्थ तथा बोधे बोधदशाया जाप्र त्रवप्रयोरिति यावत् ज्ञो ज्ञान रूप ए त्मा निरवयत्वेनाविकारतो विका रानुपपत्तेरित्यर्थ अवस्थात्रयेऽपि निर्विशेषचिद्रूपश्चेदात्मा कथ तर्हि ना । सिषमिति सुषुप्तिपरामश बोधावस्थाया च कथ जानामीत्यनुभव इत्याशङ्कथ

<sup>(</sup>१) उप ३३३ (२) उ३४२ (३) उ४ ३२. **(**) श्रिदातमा पाठ

व्यवधा । द्धि प रे क्ष्य लेक रेन त ष्टेरात्मस्वरूपत्वात्मत्यक्ष तैत्स म् ४ न हि दी । तरापेक्ष यद्व प । ने ोधस्यात स्वरूपत्वाचा । घे अन्यस्थेष्ये ४१ विषयत्व विक रित्व नानात्व । न ह यते न हेयो न युप देय अता येन वात ४२ विषयोपरमानुपरमोपाधिनिव धन तदुभय न स्वरूपिन धन, थैव श्रुत्योक्ततः । दित्याह ज्ञेयस् ति यत्र । अ यदि यात्तत्रान्यो ऽ यत्पद्येत् इत्यादिका यत्र त्वस्य सर्वमात्भैवाभूत्तत्केन क पद्येत् १ इत्यादिका चोदाहरणम् ३९

एव नित्यचैतन्यस्वरूपत्वान्नित्यापरो गो निर्विकारश्चात्मेत्युक्त प्रपञ्चयति श्लोकत्रयेण व ा द्धीति

अनात्मनो घटादेर्विषयस्य प्राहिकाया लोकदृष्टे द्वाहकचक्षुरादिदृष्टें शत कालतो । व्यवधानादसन्निक ति पारोक्ष्य हि प्रसिद्धमित्यर्थ न तथाऽऽत्मनो दृष्टि यवधानमस्ति दृष्टेरात्मस्वरूपत्वात् आत्मन एव ब्रह्म त्वात् तद्वह्म स्वत एव सदा प्रत्यक्ष स्मृत विद्विरिति योजना ४० ।

स्वरूपप्रकाशस्यान यापक्षत्व .ष्टा तन स्फुटयति हीिट स्फुटम् ४१

एवमपरोक्षत्व विश्वदीकृत्याविकारिव शिदीकु ात नो निर्विशे त माह वि यत्विति

न दीष्यते अतिविरोधादिति शेष अन्यस्या र ज्जिड ेति हेतुर नुसंधेय । शब्दात् स्वेनापीत्यर्थ ४२

<sup>(</sup>१) यत्स्रुतम् पाठ (२) ु उ ४ ३ २१ (२) उ ४ ५ १५

ा भ रोऽजाणें मृत्युजरातिग अहमात्मेति यो वेत्त कु तो वेव विभेति ४३ प्रागेवे धि व णित्वादेरपोह तत् तदस्थू छ. दिशा भ्यस्त्वमेवेति निश्रयात् ४४ ूर्वदेह रित्यागे जात्यादान प्रहा त देहस्येव तु जात्या दिस्तस्याप्येव ह्यन त्मा ४५

न वेवमिष कुत आत्मनो निर्विकारत्व नरकपातादिभयदर्शनादित्याश क्रुचाह ।ह्याभ्यन्तर इ

सम्यक्पदार्थशोधनपूर्वक य आत्मतत्त्व जानाति स कुतो वेव विभेति भयहेतोर्द्वितीयस्य वाधितत्वादित्यर्थ ४३

तथापि यावज्ञीवादिश्रुतिविहितत्वात्कर्मणा तदकरणे प्रत्यवायभय विदुषोऽप्यस्तीति तत्परिहारायानुष्ठान स्यादिति चे त्याह प्रागे

अस्थूलादिशास्त्रेभ्यो णित्वादे कर्माधिकारहेतोरपोहनात् तत्त्वमे विति वाक्येन स्वरूपत्वनिश्चयात् एतद्विधेरेतदात्मतत्त्वविधानात्प्रतिपा द्नात्प्रागेव पूर्वमेव तद्यावज्जीवादिशास्त्रविहित कर्म नोध्वेमिति योजना अनिधकारिणोऽकरणे प्रत्यवायासभवान्नानुष्टानप्राप्तिरिति भाव ४४

देह रित्यागे तदनुरक्तजातेरिप परित्यागादागमापायित्वेन न जात्या रा त्मधर्मत्वं किंतु देहस्यैव जात्यादिर्धम तर्हि देह एवात्मास्त्वित्यत अ ह

पीति एवमागमापायित्वादेव देहस्याप्यनात्मतेत्यर्थ देहस्य जात्या देश्च वर्णित्वादिना कारेण कर्माधिकारहेतोरभावादात्मनो न स्वभावत कर्म तृत्वसुपपद्य इति भाव ४५ ाह चेत्यतोऽविद्य रारादि नात स आत नेन हेय स्याद र णामिति ुते ४६ दश हा च यी पा रत्राज्ये निवर्तनम् यथ नस्य ा तद्वज्जात्य दिकर्मणाम् ४७ यत्क स्तत्क्रतुर्भूत्वा कृत त्व प्रपद्ये यद स्तात्मह । प्रमुच्य तेऽमृतस्तद ४८

शरीरादि ात्मात्मीयाभिमानस्य सिद्धत्वेन हेयत्वायोगमाशङ्कयाहः मि

य आत्मन्यागमापायाभ्यामनात्मत्व देहादेर्निश्चित अतो हेतो शरीरा दिष्वनात्मसु माह चेत्यिममानोऽविद्या मिथ्याप्रत्यय सा आत्मज्ञानेना त्मतत्त् ब्रह्मात्मानुसन्धानेन हेया स्याद्वाध्या स्यात् देहात्मदृष्टेरासुर त्वेन निन्दाश्चतेश्चेत्याह अ राणाि असुराणा होगोपनिषत् ' इति श्चतेरित्यर्थ ४६

तत्त्व ।नादूर्ध्व न क न । तत्प्रयोजक जात्याद्यात नोऽस्तीत्येतहः । ।नतेन साधयति द ि

पारित्राज्ये सित सिपण्डताभिमानाभावात् सन्यासिनो यथाऽऽशौचादे रननुष्ठेयता तथा ह्यात्मज्ञ नस्य सप्राप्तौ सत्या जात्याद्यभि ।नाभावाद्वि दुष कर्मानुष्ठानाभाव इत्यर्थ ४७

<sup>(</sup>१) तुलय १७ १९ (२) ंड ८ ८ ५

आत रूप विधे कार्य क्रिय दिभ्यो निव प् न ध्य साधन वाऽऽत्मा नित्यतर्भ है तेमेत ४९ उत्पाद्या य विक यो णि सर्हार्य च क्रियाफलम् न तोऽ यत्कमणा कार्य त्यजेत्तरमात्स धिनम् ५

स्वे स्वरूप ब्रह्म थेवात्मदृष्टिर्थस्य स स्वात्मदृक् तस्य स्वात्मदृश इति विष्र<sub>ु</sub>

> यदा सर्व प्रमुच्यन्ते कामा चेऽस्य हृदि श्रिता अथ मत्योऽसृतो भवति

इति श्रुते हृदय्या कामा हृद्याध्यासवाधनेन बाधिता सन्तो यदा प्रकर्षेण मुच्यन्ते तदा प्रवृत्तिबीजाभावात्स्वात्मसस्य आत्माऽमृतो मुक्त ससारवन्थनो भवतीत्यर्थ ४८

ए स्वैवानन्दस्थान्य नि भूतानि मा । मुपजी निर्त निखतृ गे निरञ्जनं इत्यादिश्चतेरात्मनो नित्यतृप्तत्वावगमात् तस्य साध्यसाधन विलक्षणत्वन स्वत कियादिसस्पर्शित्वाभावाद् यासमूल्य कियातत्कारक योगस्येति निश्चित्य आत्मतत्त्वावबोधनेनैव कियादि त्याज्यमित्याह अ त रूपेति

विधिर्विधान तर रूपावधारणम् ४९

यद्यपि विज्ञातात्मतत्त्वस्य क्रियाहेत् भावात्तद्भा तथापि जिज्ञासो र्भुमुक्षोमोंक्षाय क्रियानुष्टान स्यादित्याशङ्कय मोक्षय वियाफछविछ ण त्वा स्यापि क्रियास व इत्याह ाद्योति

ससाधन जायाँपत्यवित्तशिखायज्ञोपवीतादिस धनसहितं कर्म विधि

<sup>(</sup>१) <sup>°</sup>त्तप्रश्रुते पाट (२) ४ , (३) ४४७ (४) उ.४३ २ (२)<sup>2</sup> (६) य वाक्य ४४

पा तादिनित त्वाद तार्थत्वा या हि हत्याति ति त्यथा गुरुमाश्रयेत् ५ तम ज्ञथा ुक्तिनिय णिस्थिम् श्रुतेर चार्यव वेद तद्विद्धीति स्मृतेस्तथ ५२

लक्षण त्यजे मुमुक्षुरिति शेष कृतकस्यानित्यत्वात् मोक्षस्य च नित्यात्म स्वरूपावस्थ नरूपत्वान्न मुमुक्षोरिप कर्मणा कृ यमस्तीति भाव ५

कि ससाधनकर्मत्यागमात्रेण मुक्तिसिद्धि १ कि ाऽन्यत्किमिष कृत्यम् १ इत्यपेक्षायामात्मतत्त्वज्ञानाय गुरूपसित्त कर्तव्येत्याह ाने यद्वा य मात्सर्वकर्मनिवन्धना प्रीतिरनित्या दु खा ता स्वा र्थप्रयुक्ता च तस्मात्तित्रिमित्ता प्रीतिमनात विषयामात्मन्येवोपसहृत्य नित्य पुरुषार्थी गुरु सश्रयेतेति मुमुक्षु शिक्षयति । । न्ततः दिति

या हिरात्मनोऽ यत्र जायापुत्रादौ प्रीति ता तिमात्मन्युपस हृत्यात्मसार त्वेत्यर्थ ५१

उपगन य गुरु विशिनष्टि मि

शान्तमश्च धिचत्त प्रा मेधाविनं यथा परित्यक्त न्धसजातीयेन पुनर्बद्धे भवति तथा मुक्त निष्किञ्चनमित्यर्थे निष्कियमैहिकामुष्मि कार्थप्रवृत्तिरहित णि स्थितं स्वस्वरूपा दानुभवेन संशोदासीनमि त्यर्थे गुरोराश्रयणीयत्वे प्रमाणमाह श्चेरि आचार्यवा पुरुगे वेद १ इति च श्चुते

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन से या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ानिनस्तत्त्वदर्शिन इति स्मृतेश्चेत्यर्थ ५२

<sup>(</sup>१) न्थो पाठ (२) ६ १४२ पदय ८ (३) । ४ ३४

स गुरुस्टारये कि शि य शि यगुण ि म् विद्या छवेनाशु स्व तध्वा तमहोद्धिम् ५३ िस्पृ ुतिर्घ तिमीतिर्विज्ञ तिरेव च शक्तयोऽ याश्च भिद्य ते चिद्वपत्वेऽप्युपाधिभि ५४

उक्तप्रमाणानुसारेणोक्तविशेषणगुरूपगमने फल निरतिशय दर्शयि रुरिटि

युक्त समाहितम् शिष्यगुणा प्रशान्तिचत्ताय जितेन्द्रियाय इत्य त्रोक्ता गुणा अमानित्वाद्यश्च भगवद्गीतोक्ता तैरन्वितमित्यर्थ ह्मविद्येव प्रवो ह्मविद्याप्तव तेनेत्यर्थ स्वान्तम त करणम् उपा धिवचनेनोपाधीयमानो जीवो छक्ष्यते तस्य ध्वा तमात्मस भावाव रणात्मविक्षेपछक्षणमनाद्यनिर्वाच्या ान तदेव महानुद्धिरपर्यन्तत्वात् तमित्यर्थ ५३

कथमुक्तलक्षणो गुरुरुक्तलक्ष्मण शिय सम्यगानेन सद्य ससारस गर तारयेत् १ इत्यपेक्षाया प्रथम पदार्थविवेक कारियत्वा वाक्यार्थज्ञानो पदेशेनेत्यभिष्रेत्य सक्षेपत पदार्थविवेकमाह े स् ष्टिरी \*

अ याश्च रसयतिवक्तिगत्याद्याश्च शक्तय इत्यर्थ एता दृष्ट्यादिशक्तयो यद्यप्यख डिचद्रूपा एव तथापि तत्तदिन्द्रियद्वारकबुद्धिवृत्तिभेदोपाथिभि भिद्यन्ते न वस्तुतो भेदोऽस्तीति तत्त<sub>ृ</sub>त्त्यशपरित्यागेन सर्ववृत्तिसाक्षि तयानुगतप्रकाशस्वभाव एवात्मा त्वपदार्थ इति थम प्राहयेदित्यर्थ ५४

<sup>(</sup>१) १६ ७२ शमान्विताय २ित पाठे १२ १३ (२) १३ पश्य ९ (३) ब्धाः न्तब्वा त इत्यादिना नि ।तनात्— सू २ १८ (४) विशेषण पाठ

अपायोद्धितह नाभिर्नित्य दा यन् र विर्यथा सर्वे सर्वेग शुद्ध सर्वे जाना ति वेदा ५५ अन्य श्विरारस्थस्ताव हो ब्राविद्यया जले द्व पमाभिस्तु तद्धमी चिभा यते ५६

कथमुपाधिभिरेव चिच्छक्तिभेद स्वरूपत एव भेदो यथानुभ मस्ति ति चेत् मैवम् गत्मनो विकारित्वापत्ते कल्पनागौरवा द्यभिप्रेत्य दृष्टान्तेनाख डरूपता साधयति अप ेि

यथा रिवरपायोद्भितिहीनाभिर्विनाशजन्मशून्याभि स्वरिश्मिभ व ह्याण्ड दीप्य प्रकाशयन्नेक एवाविकृतो वर्तते तथाऽऽत्माप्यपायोद्भृति हीनाभिरेव स्वरूपभूतिचिच्छक्तिभिस्तत्तद्धुद्धिवृत्त्युपाधिभेदाद्भिन्नाभि वे विषयजात विशेषतो जानाति सर्वदा सर्वेदक् सामान्येनापि सर्व पश्य ा स्ते यत सर्वगत सर्वेद्दश्याधि ानत्वेन सर्वो यभिचारी तस्माच्छुद्धो निर्विकार इति योजना ५५

यद्येवमुक्तलक्षण आत्मा कथ तस्य ससारोपलञ्चृता परिच्छेदप्रतिभास अ<sup>१</sup> इत्यत आह अन्य िरिति

अविद्या शरीरस्थ स्थूलसूक्ष्मशरीरयोरेवोपलभ्यमानत्त्रात्तत्र वर्तमान स्ता नमा शरीर यावत्तावन्मात्रोऽहमिति मन्यमान अन्यद्दी देंहबाद्यं भ्योऽज्यावृत्तात्म हिस्तद्भवधाँ रात्मनो धर्मवत्त्वदृष्टिरिप सन् परिच्छि ससारीव चावभासत इत्यर्थ ए देव दृष्टान्तेन स्पष्ट्यति द्वि यथा च द्रादिर्जले प्रतिबिम्बिशो जलोपाधिभेदाद्भेदवानि ज कम्पादिना क पादिमानिव चाविवेकादे विभाव्यते तथैताभिरुपमाभि त मेंत्य ुक्तार्थम् ५६

<sup>(</sup>१) सवज्ञ सर्वेदक्∙ गा तुलय १ १

## ष्ट्वा वा निम याथ र त्व तत्प्रविहाय च अर्थान्माल्य त्नो ष्टिं ह्य प्राम्नोत्यनध्वग ५७

तदेवसुपाधिपरामर्शम तरेणात्मिन भेदससारादेरनुपल भात् उपाधीना चात्मनो हि स्वात त्र्येण सत्ताया प्रमाणाभावात् अविद्यामयत्वे सित नित्यग्रुद्ध परिपूर्ण एव चिदात्मेखवा तरवाक्यैरवधारित आत्मैव सत्यज्ञा ादिलक्षण ब्रह्मेति महावाक्येनाचार्याद्वगतात्मतत्त्वो सुमुक्षु अवस्थात्र यात्मकस्यैव सर्वदृश्यत्वात् तद्पोहेन तत्साक्षितया द्धिष्ठानतया चाव्य भिचारि चिदेकरस ह्यात्मेति स्वानुभवमापाद्य मुच्य इत्यभिप्रेत्यानुस धानप्रकारमाह दो

ाह्य जागरित पश्चीकृतपश्चमहाभूततत्कार्यात्मक समष्टिव्यष्टिक्प सर्वे विषयजात दृष्ट्वा द्रष्टृहृदृश्या वय यतिरेकाभ्या कार्यकारणान्वयव्यतिरेकाभ्या चालोच्याथ निमील्य दृश्य तत्सर्व दृष्टृमात्रत्वेन कार्य सर्वे ारणभूततन्मा त्वेन विलाप्येत्यथ अथानन्तर स्मृत्वा जाम्रहृष्ट्वासनाकार्य स्वप्रदृशेन स्मृतिस्ता स्मृत्वा विश्ववेश्वानरसिहत स्थूलोपाधि द्वासनामये लि सूक्ष्म भूतसिहते प्रविलाप्य वासनामय र तत्रमेव दित्यनुसन्धायेत्यर्थ तद्पि लि शरीरं ासना य प्रविहाय च वासनासिहतस्य न णिन्द्रि यसघात गि त्कारणपश्चतन्मात्रादनिर रेकात्ता न्मात्रेण प्रविलाप्य तेषां चौत्पत्तिक्रमवैपरीत्येन तत र रणसाभासा । त्रित्ते न विलाप्याव स्थान द्वान तत त्वेत्यर्थ अथान तर सुषु ौ जित्रात कमज्ञानमात्र यदुर्वरित तदिष सदसत्त्विभ गिम दिप्रकारनिक्पणासहर दिवान्धपरि कल्पितान्धकारवद्यत्विकिचिदिति विवेकेन बाबित्वा आत्मन विस्थासा क्षित्याऽनुस्यूतसिच्वान दमात्रस्य दृष्टिं निप्रकाशस्वकृपा मील्य निक्

<sup>(</sup>१) कारणप्रभचे पाठ

प्राणाद्येत्र त्रिक ित्वा ताणें ऽज्ञा हो, धम् ात स्थे निर्मुण छुद्धो बुद्धे मुक्त स्वो हि ५८ अजोऽ६ चा रोऽृत्युरजरोऽभय एव व व ् गुद्ध इति बुद्धे न ज यते ५९ पूर्ोंक्त यत्तो जितनास ति वि य तदभ वे क्रतो ज म ैत्व विजानत

पाधिका कृत्वा स्थितो ह्य प्राप्नोति सत्यज्ञानादिलक्षण ह्यैव भवतीति यावत् अनम्बगोऽर्चिरादिकमम्बान न प्रागोति ब्रह्मण आत्मरात्र गत्यायत्ता ािरित्यर्थे ५

अनध्वगो ब्रह्म प्राप्तो शित्युक्तमेव विशद्यिबरूपचरितैवास्य मुक्ति नो । सकस्येवापेक्षिकीति द्योतयति । दिशि भाम्

सुषुत्यादीत्यर्थे स्वात्मस्थो नार्चिरादिमार्गस्थ तथा निर्गुण वात्मनि प्रविलापितसकलगुण इत्यर्थे शुद्धो निरुपाधिकोऽत स्वत वभाव ए मुक्त ्रथे ५८

अजीऽ े

एविधोऽह ह्यास्मीति यो बुद्धोऽज्ञानिनद्राया निर्गत स न जायते पुन शरीर न गृ<sub>चा</sub>तीत्यर्थ ५९

प्रबुद्धस्य पुनर्जनमाभावे हेतुमाह पूर्वोक्ति ति

सुषुस्याख्य तमोऽ ानम् इत्य दिना यत्पूर्वोक्तमज्ञान तत्का ये ऽपि नास्तीति निश्चय कस्मि पि काले सतो ानमात्रात्तिरो ग्रानासभ

<sup>(</sup>१) पश्य गो १ र सभा याम् अत्रै च १७ ८२ (२) यत पाठ (३) १७ २६

क्ष रात पिर्यथे द्धृत्य क्षिप्त तिस्मन्न ूर्ववत् बुध्चादे स्तथाऽसत्यात्र देश पूर्ववद्भवेत ६१ सत्य ज्ञानमन त च रसादे प कात्परम् ा यादि े मह होि निर्भय ६२

वात् अस्य तु ानोदयमात्र एव तिरोधानाच्छुक्तिरजतवदित्यर्थ दम इति कारणाभावात्कार्याभाव इत्यर्थ ६

अह ह्यास्मीत्यात्मान साक्षात्पञ्चतोऽपि पूर्ववद्यवहारदर्शनात्तत्कृत धर्माधर्मनिवन्धन पुन शरीरमहण स्यात् इत्याशङ्कय बाधितानुवृत्तिमात्र त ज्ज्ञानिनो यवहारस्य न तन्निव धन पुन शरीरमहणादिससार इति दृष्टान्तपूर्वक हि रादि ते

यथा सर्पिर्न नीत क्षीरादुपायेनोद्धत्य तस्मिन्नेव नि सारीकृते क्षीरे क्षिप्त न पूर्ववद्विक्ति भवति तथाऽसत्यात् बुद्धयादे सघातात् प्रथममात्मा विविक्तो ज्ञानमात्ररूपेणोद्धृतो ब्रह्माहमस्मीति वाक्याद्वगत ह्यभाव पूर्व त्युनर्देही देहद्वयसघाताभिमानवान् ति निवद्यमानोऽपि न भवेदित्यर्थ साहकारस्य हि कर्म बन्धहेतुर्व निरहकारस्य तथा चोक्त भगवता

यस्य नाहकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वाऽपि स इमाङ्रोकान्न हन्ति न निवध्यते इति ६१

पदार्थपरिशोधनपूनक क्यादह ब्रह्मास्मीति तिबुद्धस्य पुन ससार भयशङ्का स्तीत्युक्तेऽर्थे आन द ब्रह्मणो वि ान् न बिभोति कुतश्चनै इति श्रतिमर्थत पठति सत्य ि

रसादेर यप्राणमयमनो यविज्ञानमयानन्दमयाख्यकोशपञ्चकात्पर त

<sup>(</sup>१) विद्याने पाठ (२) ी १८ १७ (३) ैं उर ९

यर द्वा । प्रवर्त ते व ब्यन पावकादय दार । द त्व निभेति कुतश्चन ६३ नामादिः परे भू स्वाराज्ये चेत्स्थितोऽद्वये प्रणरे दाऽऽर न क र्य कर्मणा तदा ६४

दाधारभूत हा पुच्छ प्रतिष्ठा 'इति निर्दिष्ट यत्तदेव अदृश्येऽनात्म्ये ऽनिरुक्तेऽनिलयनेऽभय प्रतिष्ठा वि दते इति शास्त्रोक्तं ब्रह्माह स्य म् अस्मीि पश्यक्रिभयो भवतीति योजना ६२

यकराणामि भयकरब्रह्मात्मभूतस्य कुतो भयशङ्कावकाश इति ह्य इतस्य पुन ससाराभावमुक्त द्रढयति स्वि

यदि ाच्विनौ पावकाद इति ।ठस्तदा इन सूर्य आदि पदादिनद्रमृत्यू गृ ते तथा च श्रुति भी ।ऽस्माद्वात पवते भीषो देति सूर्य भीषाऽस्मादग्निश्चे द्रश्च मृत्युर्धावति पञ्चमै इति वाङ् न पावकाद्य इति पाठेऽध्यात्म वागाद्य अधिदैवमग् याद्यश्च यस्माद्भी । प्रते त रूत्यर्थ तथा च श्रुति

केनेषित पतित प्रेषित मन केन एण थ प्रैि युक्त
 केनेषिता चिममा वदि चक्षु श्रोत्र क उ देवो युनिक्तिं
 भयादस्याग्निस्तपित भयात्तपित सूर्य
 भयादिन्द्र वायुश्च मृत्युर्घा ति पश्चमं 'इति ६३

नु विदु गेऽपि हरिहरहिरण्यगर्भोदी । नमस्कार्यत्वात् तद्ति म भय । यिशे गे विद्यत इति चेन्नेत्याहः दिभ इति

<sup>(</sup>१) २५(२) उर ७ (३) उर ८ तुलय भ २३२७४१४४ (४) ११(५) उ६३

विरा श्वानरो स्रक्तन्त प्रजा ि प्रविर्ह्ण ने तु वीस्न्प जोऽ याक् मुच्ये ६५ व चारम्भणमात्रत्वात्स्र प्रप्तादि त्रित्व त् त्यो जञ्जाह त्येव त् घे विमुच्यते ६५

नामवाङ्गनआदिप्राणा तेभ्य उत्तरोत्तरं भूयस्त्वेन श्रुतेभ्य परे पर स्मि भूिः सर्वव्यवहारातीतेऽमृते सुखरूपेऽ ये स्वे महििः स्वाराज्ये चेद् हमस्मि भूमा द्वोति यवस्थित आत्माो विद्वान् तदा तस्यान्य प्रति गुणभावाभावात् क प्रणमेत् प्रणम्यानामात् भूतत्वात् अत परिप ज्ञा नस्य कृतकृत्यत्वा कर्मणा किमिप कार्यमस्तीत्यर्थ ६४

भून्नो नामादिभ्य परत्वेऽपि कथमद्वयत्वमित्याश य नामादेरवस्था त्रयरूपस्या यस्तत्वेन मिथ्यात्वात् तर क्षिणस्तुरीयस्य भूगोऽद्वयत्वमिति वक्तुमवस्थात्रयमनुवद्ति विराडिति

अध्यात्माधिदैवतयोरभेदाभिप्रायेण विराद्वेश्वानर इत्युक्त विश्वेश्वानर इत्यर्थ बाह्यो बहि प्रज्ञ इत्यर्थ अन्त स्मरन्निति स्वप्ने ासनामयविष यदर्शी प्रजापतिर्हिरण्यगर्भस्तैजस इति योज्यम् अ याक्न मायोपाँघीश्व राख्य तत्त प्राज्ञ उच्यत इत्यर्थ ६५

एतद्वस्थात्रयात्मक जगद्रपोद्य तत्साक्षिणो वस्तुभूत हि होति सम्य ज्ञानान्मुक्तो भव तित्याह चेिंदि

साक्षी सत्य परमाता सोऽहमेवेत्ये सत्यस घोऽनायासेन मुच्यत इत्यर्थ ६६

<sup>(</sup>१) उ १ ८ (२) त्तरभू पाठ (३) स्वराजि पाठ

भ रूपत द्यथं भ े ि रात्रे ते च ज्ञान । े चित दि ज्ञा स्थानितशङ्कर्यता द्वां चेति च सह रेत् ६८ अहे च भू ें वे । भो यथा थि भूतानि यंव जयते ६९ न ६ वेऽ विद्यतेऽन्यतस्व चित् अ ते कि चेत्तस्माच्छुद्ध स्थमभ

आत्मतत्ता नाध्यस्त ससार तज्ज्ञानाि त इत्युक्ते नाज्ञानयो रात्मधर्मत्व यादित्याशङ्क्ष्य ा तेन प्रत्याह भारू त्वादिति ाना नियोरिप साक्ष्यत्वात्किल्पतत्वे सित नात्मधर्मत्विमिति भाव ६ त्वात्मनो निर्विशेषत्वादे शास्त्रप्रामाण्यादेव सिद्धेनीत्र युक्तिकल्पनया मन खेदनीयमित्यभिष्रेत्याह । ये

पम् ६८

किं द्वपर शा किं वा सर्वदाऽहेयानुपादेयत्रह्यातमज्ञानि य फल्लिस्यपेक्षाया यस्तु सर्वाणि भूतानि इत्यादिमन्त्रार्थे दाहरति

स्पष्टम् ६९

आत्म गेऽद्वितीयब्रह्मरूपैत्वे शास्त्रमर्थत उदाहृत्य निर्विशे ह्मरू त्वे ऽप्युदाहरि मिति

तदेतद्भक्षापूर्वमनपरमनन रमबा यमात्मा सर्वानुर्भूः इति श्रुतेरित्यर्थ सर्वानुभूरित्यस्या स्वय भ इति

<sup>(</sup>१) पाठ (२) ६ (३) परत्वे-पाठ (४) उ २५ १९

नेति नेत्यादिशास्त्रेभ्य प्रयोपशमोऽ यें '
अव ति दिशास्त्रा नैव ज्ञेयो तोऽ यथा ७१
सर्वस्यात्माऽद्मेवेति ब्रह्म वे दित परम्
स अत्म वभूतानाम त्मा वामिति ते ७२
जावश्चेत्परमात्म न स्वात्मान दे झ
देवोपास्य देव ना पशुत्व वितते ७३

सामान्येन सर्वप्रपश्चसस्पर्शरहितत्वे श्रुतिमुदाहरित नेत ति
प्रपश्चिनिषेधद्वारेणैवात्मा विज्ञेय न पुनर्विषयतया सप्रपश्चतया वेत्यत्र
अन्यदे तद्विदिताद्यो अविदिताद्धि य यामत तस्य मत मत यस्य न वेद सं अवि ात विज्ञानुं इत्यादिशास्त्रमुद हरित वि ा दीति ७१

तस्मादेषा त प्रिय यदेतन्मनुष्या वि इति श्रुतिरेव द्वयादि लक्ष्मणमात्मान जानतो देवा फलप्राप्ति विझन्तीि चेन्मैवम् देवानाम-यात्मभूतत्वाद्विदुषो विझश्रुतेरविद्वद्विषयत्वादित्यभिप्रेत्याह वर्षोते

तस्य ह न देवाश्च नाभूत्या ईशते आत्मा होषा स भवति १ इति श्रुतेरित्यर्थ ७२

एव ब्रह्मात्म ानवतो देवैर युपास्यत्वसिद्धेर्न तस्य देवपशुत्वशङ्कापीत्यतो न कुति द्रिय स्तीत्यत्र श्रुतिमर्थ पठति—ज ेिंद ति

यदैवमनुपरयसातमान देवमश्वसा ईशान भूतभ य य न दा विजुगुप्सते

<sup>(</sup>१) ३६(२) गौ । २३५ (२) के १३ (४) २३(५) हु ३८११ () १४ (१) ३९५१ () ४५

अहे दात ज्ञ ज्ञूःयस्त्व यैर्थथ वरम् इत्येव त्यसघत्वादसद्धातीन ध्यते ७४ पण स्तेऽःयथैवातो विदुर्बेह्म पर हि ये

• र र ड्योऽ य ्स्वस्थस्तस्य देवा अस वशे ७५ सर्वेऽस्मे देवा बल्लिमावहितं तसेव विद्वानसृत इह भवति ं इति च श्रुतिभ्य इत्यर्थ ७३

यदुक्त सत्यसधो विमुच्यते इति तत्स्फुटयित अहमे ति सदाता चासौ श्रेति सदातम तत्सत्य स आत्मो इति श्रुति रिहोदाहरणम् अये शून्य ति वाचार भणश्रुत्यथीं दिशत या र ति दृश्यससर्गश्रूत्यता च्छुद्ध इत्यत्र दृष्टान्तोक्ति असद्धाताऽनृताभि सधिरहितोऽतस्कर इव न बध्यते व धानर्थहीनो भवति स यथा तत्र न दाह्येतैतदात्म्यमिद सर्वम् इत्यादिश्रुतिरिहोदाहार्या ७४

एवविध ानाभावादितरे पशुभूता शोच्या भवन्तीति दर्शयन् अथ येऽन्यथाऽतो विदुर यराजानस्ते क्षय्यछोका भवन्ति १ इति श्रुत्यर्थमाह इति

ये पर तोऽन्यथैवोक्तवैपरीत्येनानात्मभूततया विदु ते हि कृ णा शोच्या एवेति योजना भेददर्शी तु न कृपण इत्याह राडिति एव विज्ञानन्नात्मरित रात्मकीड त्मिमिश्चन आत्मान द स स्वराङ्भ ति इति श्रुतिरिहोदाहरणम् तस्य सर्वे छोकेषु का चारो भवतिँ इति र्श्वंत्र र्थ मन्त्रभागोदाहरणेन गोतयित स्येति । सित्वियर्थे

<sup>(</sup>१) असद्धाना पठ (२) उ.१५ (३) ३१३ (४) श्लो ६६ (६) १६८७ (६) ५१६३ (७) ७५२ (८) श्रुत्यर्थे णेनात्मरतिं द्यो पाठ

हित्वा जात्यादिसब धान्व चे ऽ या ह मीभे ओभित्येव स्वमात्मान वे ग्रुद्ध प्रपद्यथ ६ सेतु सर्वव्यवस्थ न महोरात्रादिवर्जितम् तिर्यगूर्ध्वमध वे सकुञ्ज्योतिरन मयम्

असिन्निति छा दसम् यस्त्वेव ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वशे ्ति म त्र अस्यायमर्थे यस्त्वेव ब्रा णो ह्यानिष्ठ एव वेदाहमेतं पुरुष महा तम् इत्युक्तप्रकारेण ह्यात्मान विद्यात् तस्य विदुषो देवा वशग भवन्तीति ५

यस्माद्यथोक्तात्मज्ञानादेव ऋतऋत्यता तस्मान्मुमुञ्जभिस्तदर्थ यत्न द्वि भीवेतव्यमिति ताञ्छिञ्जस्य ाह ्हि तेति

> यस्मि द्यौ पथिवी चा तरिक्षमोत मन सह प्राणैश्च सर्वे तमेवैक जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुश्चथामृतस्यैष सेर्तु

> > ओमित्येव ध्यायथ आत्मानम्

इति च वाक्यद्वयमत्रोदाहरणम् अ या वाचोऽनात्मविषया प्रवृत्तिपरा । सर्व सर्वोचारभूत शुद्ध विविक्त निर्विशेषमित्यर्थ ६

तमेत्र प्रतिपत्त यमात्मान श्रुत्य तरेण विशिनष्टि सेतुमिति

सर्वेज्यवस्थाना वर्णाश्रमादिमर्यादाना सेतु विधारकम् अथ य आत्मा स सेतुर्विधृतिरेषा छोकानामसभेदाय नैत सेतुमहोरात्रे तरत सकृद्धि भातो ह्येवैष ब्रह्मछोक इति श्रुतिरत्रोदाहरणम्

<sup>(</sup>१) स घ नाठ (२) सदातम न पाठ (३) ै आ ३ १५ (४) २ २ ५ (५) २ २ ६ (६) । उ ८ ४ १ २

घ धर्मि निर्मुक्त भूतभ ता तात् स्वातान र विद्य मिक्त सर्व धने ७८ अकुर्व वे च्छुद्ध रे ऋत्येति धावत ायया वेशक्तित्वादज न हुधा मत ७९

पुन किलक्षणमात्मान प्रपद्यते इत्यपेक्ष याम्

अ यत्र धर्माद् यत्रावर्माद् यत्रास्मात्कृताकृतात् अ यत्र भूताच भ या यत्तत्पत्रयसि तद्भद

इतिश्रुत्यर्थमाह धिर्मेति

कृता तात्कार्यकारणादित्यर्थ ७८

ननु कथ सर्ववन्धने मुक्त आत्मा १ तस्य कर्तृत्वादिश्रवणादित्याराङ्क्ष्या कर्तृत्वादेरिप सहैव श्रवणाद्विरुद्धोभयस्यभावस्यैकस्मित्रयोगात् स्वभावप्राप्त कर्तृत्वादिक मायामय प्रमाणावधेयमकर्तृत्वादिकमात्मस्वभाव इति विशेषमिप्रेत्य विरुद्धधर्मवादिनी श्रुतीरुद्धहरति अकु दि ति

अनेजदेकं नसो जवीय इति मन्त्रभागार्थ अकुर्व सर्वकृदित्युक्त मपापिवद्धम् ' इत्यस्यार्थे शुद्ध इति तद्धावतोऽन्यान्त्येति तिष्ठत् इत्यस्यार्थमाह निति धावतो वेगतोऽन्यान् मन प्राणा दीनत्येति अतीत्य गच्छति यत्र मन प्राणादि गच्छति तत्र सर्वत्रात्म चैतन्यस्याभि यक्तिनियमादा । ति पि गच्छतीव भा त इत्यर्थ

ं ायमानो बहुधा विजायते ' इति मन्त्रार्थमाह अ न् धा ति सर्वत्र हेतु कित दिि नहि मायायाम सभावनीयमस्तीति भाव ७९

<sup>(</sup>१) उर १४ (२) ई ५४ ८४ (३) तै आ ३ १३

राजवर ाक्षिम त्रत्वात्स नि याद्धामको यथा
भ्रामयञ्जगदात्म ह निष्क्रियोऽकारकोऽद्वय ८
निर्गुण नि क्रिय नित्य निर्दृन्द्व य न्नरामयम्
शुद्ध बुद्ध तथा मुक्त तद्व स्मीति धारयेत ८१
ध क्षेत्र च सर्व यत इद्मुभय हेयमेक द्वय च
क्षेय क्षेयाभ्यतात परममधिगत तत्त्वमे विशुद्धम्
विज्ञ यतद्वयावच्छुतिमुनिग द्त किम ह वतात
सर्वज्ञ सर्वकृतस्याङ्गवभयराको णोऽवा ८ ८२

अक्रियस्यापि क्रियावत्त्रोपचार्मुक्त दृणान्तेन प्रपञ्चयति राज दिति स्पष्टम् ८

यस्मादेवमात्मा स्वतो नित्यग्रुद्धत्वादिस्वभाव शास्त्रन्यायाभ्यामवगत तस्मात्त तथैव जानीयान्ना यथेत्युपसहरति ि मिति

नैतेषु श्लोकेषु पुनरुक्त दोषावंह यत प्रतिपाद्यवस्तुनो दुर्बोधत्वा मुमु श्लूपकाराय कारुणिक आचार्य कचिच्छास्त्रत कचित्कलकथनेन चि द्विद्वद्नुभवाभिनयनेन पुन पुन प्रतिपादयति भूयोऽपि पथ्य क यम् इति यायात् ८१

उक्त प्रकरणार्थ प्रतिपत्तिसौकर्यार्थ संक्षिप्य कथयति व ोक्षिमिति ब व मोक्ष च सर्व यथाविद्वज्ञाय भवभयरहित स्यादित्य वय व प्रमातृत्वकर्तृत्वादिप्रतिभासस्रक्षण मोक्षो इस्वरूपावस्थानम् सर्विमिति

<sup>(</sup>१) ज्ञेयाज्ञेया पाठ (२) तु य पौनरुक्त्य न दोषोऽत्र शब्देनार्थेन वा भवेत् अभ्यासेन गरीयस्त्वमर्थस्य तिपाद्यते

## न स्वय स्वस्य नान्यश्च न यस्यात्मा च हेयग ड दियो न चा येव मिति पद्मति स्त ८३

नि शेष पूर्वो क्तप्रकार मित्यर्थ इद्मुभय व ध मोक्ष च यतो हेतोरज्ञाना ज्ज्ञाना भवत ते अपि विज्ञायेति सबन्ध तथा एकमनुबृत्त कारण द्वय यावृत्त कार्य च यः ज्ञेय विषयभूत तत्सर्व हेय ाध्य वि ायेत्य वय ज्ञेयाभ्यतीतं दृश्यात्सम्यक् पृथ्त परम निरितशय विशुद्ध एक ब्रह्म यद्भेदा तेष्वधिगत तत्त्व परमार्थ तद्ि यथाविद्वज्ञायात्मत्वेनोपादाय किलक्षणम् ? श्रुतिमुनिगदित श्रुतिवाक्येन मुनिना गुरुणोपदिष्टमित्यर्थ एवमात्मानात्मतत्त्व ज्ञात्वाऽनात्मापोहेनात्मतत्त्वनिष्ठ शोकमोहाव ।। स्यात् तत्र को मोह क शोक एकत्वमनुपत्रयतं इति श्रुते सर्व हि ब्र तज्ञानन् सर्वेज्ञ स्यात् सर्वे स्वात्मन्येक करोतीति सर्वेकृत्स्यात् तथा च मुक्तविषया श्रुति अह विश्व मुवनमभ्यभवा रेमिं इति दैर्ध्य गानार्थम् अभ्यभवमभिभूतवानात्मसात्कृतवानस्मीति श्रुत्यर्थे भवभयर हित न बिभेति तश्चेंन इति श्रुते । ह्यणो मुख्यया वृत्त्या । ह्य णशब्दाभिधेय अमौन च मौन च निर्विद्याऽथ ब्राह्मणं इति ' अथ य एतदक्षर गार्गि विदित्वास्माङ्घो ात्यैति स ब्राह्मण इति च श्रते अवातकृत्व प्राप्तसर्विक्रियाफछ इत्यर्थ सोऽक्तुते सर्वा कामा स ह ब्रह्मणा विपा ँ १ इति श्रुतेरित्यर्थ ८२

ए मात्मान जानत तक्वत्यत्वमुक्त प्रकटयति स् िति स्वयमात्मा स्वस्य न हेयगस्त्यक्त यकोटौ पतित न वाप्युपादेय एक स्मिन्कर्मकर्तृत्वा ात् स्वरूप य स्थितौ नाशे वा स्ववि यहानोपादानयो

<sup>(</sup>१) नाम्यस्यायातमा पाठ (२) ई (३) ै ३१ (४) ते २९ (५) ३५१ (६) २८१ (७) ते २

अत् प्रत्य यिका ेष विवेद तगाचर त्वैता हि विमुच्य ते सर्वसस रबन्धने ८४ रहस्य सर्ववेदाना देव ना चापि यत्परम् वित्र परम तत्त्वदेतत्सप्रकाशितम् ८५

रसभवाच तथाऽ यश्च न स्वस्य हेयग अद्वैतेऽ य यैवाभावात् ना युपादे योऽत एव तथाऽ यस्यापि स्वयमुपादेयो हेयगो वा न भवत्यात्मान्तराभा वात् अनात्मनश्च वाधितत्वाद्चैत याचेति योजना इत्येव या नि । सा सम्यङ्मति स मगान स्मृता ह्यविद्धिरित्यर्थ ८३

कूटस्थचैत यैकरसे पूर्णे वस्तुनि हानाद्यसभवाि रायास पर झवा मी त्येवंविधाया थिय सम्यङ्मतित्वे हेतुमाह अत्तत्ति पिकेति

आतान ब्रह्मत्वेन प्रत्याययतीत्या मप्रत्यायिका हि य मादेषा मित स्वानुभवसिद्धेति वा सर्ववेदा तगोचरेति प्रमाणमूळः ा दशेयति एता ात्वा छञ्चा सर्वससारव धनैर्विमुच्य ते कृतकृत्या भव तीत्यर्थ तथाच भगवद्वचन

> इति गुह्यतम शास्त्रमिद्मुक्त मयाऽनघ एतद्बुद्धा बुद्धिमा हात्कृत त्यश्च भारतै

इति ८४

प्रकरणोक्त ज्ञानिमदानीं प्रशंस स्योपादेयत्व द्रढयति र यि दि रहस्यमुपदेशव्यतिरेकेणाविज्ञेय आचार्यवा पुरुषो वेदें सर्वे वेदा यत दमामनन्ति १ इति च श्रुते देवैरत्रापि विचिकिति त पुरा न हि

<sup>(</sup>१) इंद र<sub>९</sub>स्य पाठ तुलय १ ७ (१) दुलभम् पाठ (३) १९५ (५) र १५

ै देयमा । रहस्य ज्ञा मुत्त मृ विर यपद यशियाय गा च ८६ दद श्चार ो िष्क्रयोऽ यो विद्यते ानिम् रेत्तर यगुणै दा ने ज्ञा यसादन्य विद्यो र्िरिस्मैगरनेन ८८

सुविज्ञेयमणुरे धर्म । ३ श्रुतेर्देवाना चापि रहस्यमित्यर्थ र वों त्तम वित्रान क्षीयन्ते चा कर्माणि एवविदि पाप कर्मन श्चिष्यते <sub>र</sub>त्यादिश्चते हि य मात्परम परमपुरुषार्थरूप निरतिशयान ्प्रकाशमिति या त् यदेव प सम्य ान तदेतः यू प्रकाशित प्रकटीकृतमिः नप्रकरण इत्यर्थ ८५

एतस्य गोपनीयत सूचयति ै दिति यद्वा अय दुर्विज्ञेयत्वेन दुर्भरत्वात्तद्धारण मर्थमधिकारिणं विश्चिष नधिकारिभ्यो विवेचयति हे मिरि ८६

यस्मादेवंद्रक्षण ।नद आचार्य त्यो न प्रलोभादिना ।न य च्छति तस्मान्सुमुक्षुर गॅनित्वादिशिष्यगुणयुक्त स्यात् यथाचार्यः पया वि । द । दित्येतमर्थमाह ददतश्चेति

न विद्यते यस्मादिति योज्यम् तस्माच्छि यगुणै सदा युक्तो ज्ञा मि च्छन् सपाद्यस्तरेत्ससारमिति शे ८

आदावि गोपसहारेऽपि देवताचायनम ारौ द्वक्तेर्वि । त्यन्तर < स्यापनाय कार्य विति दुर्शयति स्रोकद्वयेन ि दि

<sup>(</sup>१) भवेत-पाठ (२) १२१ (३) २२८ (४) ४ १४,३ (५) गि १३ ७ ११ पस्य ग ५ कियम्

या रिता हो यैर्जन मृत्युमहे दिधम् सर्वज्ञेभो न होभ्यो गुरुभ्ये आन कुलम् ८९

१८ तर मैसि रणम् येन त्या िला ते उद्धवी च त्तय नित्य ये स्मे ोधीर रे

ज्ञानात्मने चित्सदानन्दरूपायेत्यर्थ ८८ वि े अज्ञानसंकुलमिति च्छेद ८९ इति सदश स यङ्मति रणम् १७

पूर्वास्मन्प्रकरणे ब्रह्मात्मिव यमपरोक्षज्ञान मोक्षसाधन वेदान्तेभ्यो भव तीत्युक्तम् तद्युक्त वेदा ानामिष स्वर्गकामादिवाक्यवत् परोक्षज्ञानजन कत्वात् अतोऽपरोक्ष ानाय प्रसख्यानमेष्टव्यमिति केचित्प्रतिपेदिरे तन्म तिनराकरणेन पूर्वोक्त वे सिद्धान्त श्रोतमुपपत्तित स्फुटमुपपाद्यितु प्र रणान्तरमारभ ।णो देवतानस्कारव्याजेनान्त करणवृत्ति ।वाभाव ।क्षिण कूटस्थचिदेकतानमेवात्मान नित्यापरोक्षं वेदान्ता ति तिपाद न्तो न परो मर्पयन्तीति सूचयन् प्रकरणप्रतिपाद्य दर्शयि —ये ति वृत्तयो धीपरिणामा अलातचक्रमिवाग्न्यात्मना येन चैतन्यज्योति स्वस्पेण विलीयन्ते सुषु । अवस्थान्तरे उद्भवन्ति च चिदात् या । इत्यर्थ धीप्रत्यया सामासबुद्धिवृत्तय ते ।मात्मने , यासाधिष्टानाये

त्यर्थे नित्यश्चा ाववगतिश्चेति विप्रह

<sup>· (</sup>१) तत्त्वमतिप्रकरणम् पाठ (२) धीप्रत्यगात ने पाठ

प्रध्य वज्रोपम ि भृ े ररात ० ो वचो िम ररक्ष वेदार्था थि वि धा नो तान्द्र य गुरोर्गराय े २ नित्युक्त देवास्मात्येव चे भवे ि कि थे श्रा त्येव वच्छुतिर दृ। ३ सिद्धादे हिमित्यस ुष्मद्धमीं निषिध्यते रज्ज्वा मिव हिथ थ्री त्या त्वा त्यादिशा ने

इदानीं स्वोक्तेऽथें मुमुक्षूणा विश्वासार्थ स्वाचार्यगुणोपवर्णनपूर्वक प्र दायशुद्धि कथयति थ्य वज्रेति

सभृतैरभेद्यतया घटितै श्रुतेर्वचोसिभिवेंदा तवाक्यरूपनिश्विशे अरा तीन् भेदतत्त्वारण्यवासिनोऽद्वेतरत्न पहारिण शत्रून् प्रमध्य समूल्युन्मूल्य यो विशालधीरप्रतिहतदीर्घवुद्धिवेंदान्तार्थनिधि वेदान्तमञ्जूषागत निधि निधीयतेऽस्मिन्सर्वमिति निधिरद्वय द्वात्मतत्त्व त ररक्ष त मै य शि न्द्राय गुरोर्गरीयसे परमगुरवे नम इति योजना २

एव नमस्कारव्याजेन प्रकरणार्थ वसप्रदायशुद्धि चोक्त्वा तत्त्वमस्यादि वाक्यादेवापरोक्षज्ञानमात्मनीति प्रकरणसिद्धान्त तावदाह**िन**त ति

सदेवाहमहमे दिस् नित्यमुक्त इत्ये चेत्तदपरो मितवेंदान्तवा क्य भवेत् तहोंव सिद्धवि देंशेन तत्त्वमसीित श्रुति किमर्थे कस्मादा दृता आदरवती पुन पुनर्माते त्रहितैषिणी श्रावयेदित्यथ ३

नित्या रोक्षस्वभावात्मस्वरूपत्वाद्भद्धाणो विश्वादेवापरोक्ष निमारोपि तानर्थनिवृत्तिफळमुत्प ाह सिद्धादेवे

<sup>(</sup>१) शेबलै पाठ (२) सदसत् पाठ

प्रामाण्यो ज्ञेय देरिस् । था वि पोहो य ध्या द्र ति स्यात्पा प्रनस् ५ सद्वस्याह रेमीति प्रत्ययावात्मसा क्षेकी येर नजस्यै तागे युरोम ६

अहमित्यत्राहराब्द्छक्याद्परोक्षतया वत सिद्धादात्मन सकाशात् युष्म द्धर्म परागर्थोऽहकारादि तत्त्वमित्यादिशासनैर्युत्तया सहिते गोधितार्थे रिति यावत् निषिष्यते भ्रमगृही पारोक्ष्यसद्वयत्वाकारविलापनेनात्मतत्त्व प्रतिपाद्यत इत्यर्थ त्र हान्तार्थ पष्ट ४

ति वृत्ति दृष्टा ताभ्या प यति शा ति यद्वा नित्यापरोक्षात्मैव तद्वगमश्चानर्थनिवृत्तिहेतुरित्येतत्क्रमेण दृष्टा ताभ्या साधयति ेति

तथा ह्मण एवात्मत्वेनास्तिता अनेन जीवेनात्मनानु विश्यं ' तत्त्वमसि इति शास्त्रप्रामा यतो येति दार्ष्टान्तिक योज्यम् ध्याना द्ररुडादि त्रबीजस्मरणादि पोह सद्यो विषनिवृत्ति था पाप्मनोऽवि-द्याद्यनर्थेरू स्य वाक्यादात्मतत्त्वावगममात्रेण द्य एव तिर्बोधरूपा नि त्ति यादित्यथ ५

ननु ाक्यो थाहब्रह्मा गितिप्रत्ययवत् अह करोमीत्विप प्रत्ययोऽनुभ सिद्ध तत्र को हेतुरयमे परेण बाध्यत इत्य ति शङ्कते । ^ ^

नियाम हे बद् तर हि रि युक्ततर इति तरपोऽय मर्थ यथा पूर्वप्रवृत्तयागविनियोजकश्चत्या पश्चात्प्रवृत्ता लिङ्गादयो ऽ ाप्ता एव बाध्यन्ते यथा वा पूर्वमेव प्र तेर्विकृतावितदेशप्राप्तानाम

<sup>(</sup>१) निवृत्ति पा पाठ युक्ततर (२) । उ ६ ३ (३)

द्र ि गोत्थ ारन्य िभोद्धा त्यक्ष दिनभ वाऽपि ाध्यते दिग्भ्र देवत् ७ कि भो े च्छा लोकबुद्धचनुव दि त द्र ति ुे ध्येऽैतैयै धा ८

ङ्गानां ि तिगतिवशेषोपदेशेन पाश्चात्येन बाध इति युक्तत्वेऽ िनयमो बा यबाध यो पूर्वापरीभा य न तथास्य न्यायस्येति (१ त्यागस्येति ) युक्ततर इत्युक्तमिति ६

अत्र क प्रमाणज प्रत्यय <sup>१</sup> तो वाड ानज <sup>१</sup> इति वीक्षाया विविच्य दुर्शयति **द ति** 

धीस्तर मसीति निर्दुष्टवाक्यप्रमाणोत्था अन्या कर्ताहमित्यादिधीस्त क्रिभोद्भवा प्रमाणाभा समुद्भृता अविवेकदोषास्किन्दितत्वादित्यर्थ वाक्य जन्य ानस्यापि प्रत्यक्षाभासबाधन दृष्टान्तेन बुद्धिमारोहयति दीति

ननु ह्या मीति बुद्धिवत् कर्तृत्वादिबुद्धेरिप त्य वद में चर ' ' स हि केंर्ता भोक्तेत्या मेनीषिण इत्यादिवचनाच्छास्नसिद्धत्व तुल्यमिति कथ तस्या बाध्यत्वमित्याशङ्कयाह ( े)ोेि

शास्त्रानभिज्ञाना तद्भिज्ञ गतिहीनाना पि कर्ता भोकाह स्मीति धिय सिद्धत्वात् कुरु इत्यादिशास्त्रं छोकसिद्धार्थानुवादि नाऽनिधग तार्थबोधकमित्यथ सद्गीति धीस्तु श्रुतेरनन्यसिद्धार्थाय काशा

<sup>(</sup>१) ाठ तुल १२४ १७ () तेऽ या तयै पाठ (३) तै १११ (४) ब्रृ४३१ (५) उ.३४

दे त त्युक्ते त्मनो मु स्थिरा
प्र तेते प्र चक्षा ते युक्त्याऽनुचि तयेत ९
दुक्त न गृह्णा क्य थेज्ञोऽपि यो भवेत्
अपेक्षतेऽ एव यद चिम्म य ि त १
योगोऽ पन्नत्वात्कर्म । यथा भवेत्
अरिद्धो भवेत्ताव त वेद्यत ऽ १

ज्जातेत्यर्थे तस्मादेतयैव निरवकाशया सदस्मीति श्रुतिजातया धियै ान्या । शानुवाद्वाक्यजन्या वाध्यते वा यत एवेरि ।ऽन्वय ८

तदेवं ाक दिवापरोक्ष ानमात्मविषयमुत्पद्यते त निरपेक्षमेवानर्थनि वृत्तिहेतुरिति मत्मुपन्यस्य स्वयूथ्यमतमुत्थापयति देति

प्रसचक्षा प्रसख्यान शब्दावृत्ति युत्तया हाभ्यस्येदित्यर्थ ९

उक्तमेव साधयति दिति

योऽपि ाक ार्थ कृदुक्त न गृ<sub>क्</sub>ाति न जानाति न यक् रिपद्यते यत अत एवा यत्सहकारिभूतमपेक्षते यद्पेक्षते तद्द्रय वाक्या नुचिन्तन युत्तयालोचन च पूर्वेश्लोके मशोचामेत्यर्थ १०

न त्त्वमस्यादिवाक्येषु विधि नोपलभा हे ात्मभावस्य च र त ए सिद्धेर्मुसुक्षोर्नि गोगोऽपि न घटत इत्याह िगो दि

वाक्यमात्रादैकात्म्यस्याप्रतिप त्वात् साक्षात्क्व त्वाभा ात् ाविन्नयो मोऽविरुद्धो भवेत् ावत् वेद्या ात्मैकताऽद्या दढा न प्रतीयत इति योजना नियोग कर्मणामि गोमादीना था वे ाक्याद्वगतानामि फलप्राप्त इति ान्तार्थ ११

चेष्टि च ये थि। स् र द ेपद्यते
प्रसख्यान कार्य विद्तात्तुभूये २
दस्ति च विज्ञ न क्षजे । धते म्
ब्दोत स्कारो देषेश्रा यते हि १३
श्रु तुम जन्मानी ।मा यविषये य
त्यय वक्षजोऽ य ।वेषार्थी निवारयेत १४

किंच विधिमन्तरेण चेद्रह्मात्मैक्य वाक्यात्स्वयमे प्रतिपद्येत तदा य नियमादिकमनु रीयमान मिथ्या यादुपका भा दित्याह हि मिति

चेष्टि तमनुष्ठित यमादि च्छ द स्वेच्छा ाननियुक्त इति या त् ति पद्यते चेदित्यघ्याहार आत्मानुभूयते साक्षात्क्रियत इत्यर्थ १२ इतोऽपि सख्यान विधितोऽनुष्ठेयमित्याह द दि

सदस्मीतिशब्दोत्थ ि ज्ञानमक्षज प्रत्यक्षप्रत्यय कर्ता भोक्तित्ये माद्या कारो बाधते ु निश्चि मेतन् अक्षजस्य प्रा त्ये हे गर्भ िशे ण र इति किंच तेन मु क्षुदों र गादिभि बहिरा यते बहि मुंखीि ते अ सख्यान दो निष्टत्तये च कार्यमिल्पर्थ १३

न के चिर निरूढ ासनाघटितर न त्यक्षप्रावल्यम् अपि तु विशेषिक्षयर े हि श्रेतेति

श्रु शब्द अनुमान छि ानम् ि छिप्साभ्रान्त्रोरपि तत्र सभा व्यमानत्वाद्गत्य तरसभवा स्य तद् वाद्युक्त । ध त्वमित्यर्थे १४

<sup>(</sup>१) पा

यार्थपत्यय कश्चि द्वि । पेलम् े य दे व इयते कश्चिद्वाच र्थि त्र ५ दि द्वे ऽतातदे ष्ठ भावे ऽ । यते चर्या नोऽ वेद्य स्य दिन १६ दसा फल चो त्वा थिय य न दन्यत्प्रसार । नात्मि द्वर्थिमिहे ते १

यदि वाक्यार्थज्ञानमात्रात्कृतकृत्यता कस्यचि इयेत तदा सख्यान कल्पनमनर्थक स्यात नतु तथा कश्चिहृइयते अत प्रसख्यानमा इयकमि त्याह यार्थ त्ययीति

तद्वैतत्पश्यन् ऋषिर्वामदेव प्रतिपेदे द्धा य विजज्ञौ त्यादौ वाक्यार्थज्ञानमा क्षिमदेवादि कृतकृत्यो दृश्य ति चेत्तत्राह दि ति दृश्यते निर्दु इत्युत्तरस्रोकगतेनान्वय १५ निदु ोऽति ति

वाक्याथश्र णमात्रात् कश्चिद्यदि निदु खो दृश्यते श्चितिपुराणादौ सो ऽतीतदेहेषु कृतभावोऽनुष्ठितप्रसख्यानोऽनुमीयते निर्दु खत छिङ्गेनेत्यर्थ किंच सकृद्विज्ञातवाक्यार्थस्य विध्यनभ्युपगमे नोऽस्म क चर्या परमहा श्रमाचारा अशा सवेद्या यात् शास्त्रविहिता न यात् था सत्यिनष्ट स्यात् यत्याश्र चर्यापरि यागेऽ यारूढपतितैता न भवेदित्यनिष्टप्रसङ्ग इत्यर्थ १६

कस्तर्हि प्रसख्यानि धिपक्षे सिद्धब्रह्मोपदेश ार्थ स्यादित्यत आह सदसीति

सद्ध्यासीति वर्तमानोपदेशेन फलमिद् साधनि । नाथमुच्यते ।

(१) ४१ (२) ६ ६ ६ १६३ (३) तितो न पाठ

ाद भव यै चक्षा त त्यजन ताध्यी द्धादिमान् १८ नैदेरस्य ना नेति नेत्य ध्यार श्रायो निति द्ध

यतो यस्मात् फल्रमुक्त्वा साधन विधेयम गे ति क्यकाम प्रसचक्षी तेति सार्थको विधिभेवेदित्यर्थ प्र ख्यानमे किमिति विधीयते १ ज्यो तिष्टो ादि कस्माद्ध भा ाय न विधीयते १ त्यत आह द दिति सख्यानादन्यदिह वेदान्ते सिद्धार्थ सिद्धार्थाभिव्यञ्जन र्थ सा न यत्तन्नेष्यते ज्योतिष्टोमादे येञ्जकत्वसा ध्योभावादित् थ १७ पूर्वपक्षमुपसहरि तस दिति

िकं वेन् <sup>१</sup> साधनतत्सा यविरुद्धं त्यज्ञन् ाधन सख्यान तत्सा य तत्फल आ ैक्यसाक्षात्कार तद्विरुद्ध कर्मनि त्वम् शमन शम आदिपदाद्दमोपरमावित्यादियह शमादियुक्तश्च सि त्यर्थे १८

सिद्धान्त ते ै दे मिति

कि वेदान्तेषु सख्यान साक्षाद्विधीयते <sup>१</sup> विं वा र्तमानोपदेशेन फल वचनानुपपत्त्या ल्प्य इति <sup>१</sup> तत्र नाद्य इत्याह र न मिटि उप निषद्वाक्यानामित्यर्थ नेति नेति [ इति ] दृश्यनिषेधारा तद्विधमात्रे ब्रह्मात्मस्वरूपे र्यवसानदर्शनाद्वेदा त ना न विध्यर्थतेत्यर्थ द्वितीय त्याह ा िटि यत्क्रिया ध्य फल तत्पुरा पूर्वका श्राव्य नो निषद अत्र ूयाणो मोक्षो न क्रिया ध्य कुत <sup>१</sup> नित्यिर द्व तोऽसाध्यत्वादित्यर्थ १९

<sup>(</sup>१) सिद्धार्थीभे पा (२) तुल ११७ १४ १

पु दु ख यथ ध्यस्त पि ऽदु खे स्व आत नि अह ि थाऽ यस् ो नित्यादु खे स्व आत नि रे ोऽभ्या ो नेति नेताति मा त्मित ष्ट्यते भूयोऽभ्य स विधि क श्चित्क्कतश्चिक्नोपपद्यते २१ आत्मनाह यथाऽ य प्रेषेधस्थै च मस्र ध्या निषेधौ खे क्रियेते च यथाऽबुधै २२

तत्त्वमस्यादिवाक्य अपरोक्षाद्वितीय ात्म निद्वारा तद्ज्ञान तद्ध्यस्त च दु खित्वादिससार निवर्तय गिति वक्तुम निध्यस्त दु ादीत्यत्र दृष्टा न्तमाह पुत्रे

अदु खे ज्वरादिदु खरहित इत्यर्थ दार्ष्ट नितकमाह अ ेति नि त्यादु खे दा दु खादिससाररहिते स्वे स् रूपे आत्मिन निरुपाधिके अह कर्ता साभासान्त करणाविविक्तो दु खादिधर्मकोऽविवेकळक्षणयाऽविद्यया तथाऽध्यस्त इत्यर्थ अहकी इति पाठे आत्मिन इत्यत्र दु खादि रिति शे २

आत्मनो ह्यस्वभा । निनाध्यस्त ससारस्तत्स्वभाव ।नमा ।त् नेति नेति तत्त्वमसिं 'ति च शा गेत्था ि तेते तदात्मन सर्विकया धिकोरनि त्ते सुषु ।विव पुनरध्यासबीजाभावात्क्वतक्वत्यस्य न प्रसन्ह ।न विध्यवसर इति फलितमाह गेऽध्या

प्राप्तविद्दि तिप्रयागाद्वस्तुवृत्त्या प्राप्त्यभावादारोपितत्व द्रढयित २१ नन्वविषये ह्यात्मिन विषयधर्माणा दु खित्वादीना कथमध्यास सभा यते यत पुरोऽवस्थिते ियभूते शुक्तिकादौ रजताद्यध्यासो दृष्ट इत्या श व्यभिचारान्नैव नियम त्याह ामनीटि

<sup>( ) ·</sup> २३६(२) उद*८* 

## श्चेत्प्रिषम्येत क्षेत्रोऽनित्यो भवेद्धवम् अोऽ निषेघोऽ दियीचयनादित् २३

यथा देहव्यित रिक्तात्मवादिनामात्मनीह पुर स्थिते देहजरामरणाद्यध्या सस्तः तिषेधस्य यथा चेन्द्रियाविषयेऽपि खे मलाध्यासनिषेधावबुधै क्रियेते, तथैव च प्रत्यगात्मिन ण्यप्यविषये ससाराध्यासनिषेधौ स्यातामित्यर्थ आत्मनीह तथा यास इति पाठे हा तदा नि कपरतयोत्तरार्धपूर्वाधौं स्पा नि अधि न वरूपमात्रस्फुरणमध्यासेऽपेक्ष्यते न विषयत्वेन स्फुरण तिद्ह काशे आत्मनि स्वत सिद्धमिति नानुपपत्तिरिति भाव २२ प्राप्तवत् प्रतिष्ध्यत इत्युक्त प्रपश्चयित । ति

प्रमाणसिद्धश्चेत्ससार ाप्तवत्प्रतिषि येत तर्हि ससारवन्धनिवृत्तिक्षपस्य
मोक्ष गग तुकत्वाद्धव निश्चित मोक्षोऽनित्यो भवेत् परमार्थवृत्त्याऽऽत्म
गतस्य नंधस्य परमार्थेत एव निवृत्तौ तस्यात्मनोऽवस्थान्तरापत्त्या
विकारित्वाद्नित्यत्वमावश्यक तथाऽनादिभावक्षपस्य बन्ध य परमार्थत्वे
तिवृत्तिरेवासभाविनी सादित्वाभ्यु गमे तु स्यात्मनैव तत्वान्निवृत्त
जातीयस्य पुनस्तस्मिन् पूर्ववदुत्पत्त्युपपत्तेरनित्यो गोक्ष प्रस येतैवेति व ध
स्याविद्यकत म श्यमे यम् तस्य च ानादेव निवृत्तेर्निर्थक प्रसख्यान
मित्यभिप्रेत्योपसहरति अ इति यथा नान्तरिक्षे न दिव्यिद्वश्चे
त य 'इति पृथि यामिवारि चयनम तरिक्षादावारोप्याप्रा मेव प्रतिषि

<sup>(</sup>१) भे ५ २ अयमभिसंधि सक्त हि सर्वत्र निषेष्यं नाप्रसक्तम् यत्त चिद्रप्रसक्त यापि निषेध या नान्तरिक्षे न दिवि त्यत्र तत्र गत्य तर नास्ति न तत्रापि निषेधपरत अर्थवादो य रुक्मोपध न य 'रुक्मसुपद्धाति' इत्यनेनैक्यवाक्यत् त् म द्यथा थवन तत् तुत वेव तात्पर्यम् अत्र तु द्वैतनिषेधपर त्विमिति वैषम्यम् तदिहापि काँद्रैतप्रपचिष्धपरत्व युक्त नाप्रसक्तेश्वरनानात्वनिषेध रत् िति

सभ ये गोचरे द त्ययो वा न चान्या न भ यो द त्मत्वादहकर्तु े च २४ अहकत्रीत नि यस्त चैत ये र्ततादि त् नेति ति ति तर्व हि त्री नि ये २५

ध्यते तथा ससारवन्धरहित एजात्मिन तदारोपनिषेधाविति दृष्टान्तेनाह दि श्रीति आदिपदादाकाशमाछि य छौकिक गृह्यते २३ आत्मिन व धसव धबोधकप्रमाणाभावादि न त धस्य सत्यता प्राप्तिरस्तीत्याह भाव्य ति

अयमर्थ आत्मिन बन्धसब धबोधक प्रमाण शब् प्रमाणान्तर वा सर्वथापि नोपपद्यत इत्याह श्रा द त्यो ति प्रत्यय प्रमाणा तर जन्य शब्दो वा प्रत्ययो वा लोक गोचरे विषये सभा य सभावना योग्य न चा यथा विषयत्वायोग्ये तथा च षष्ठीजातिगुणिकयादिशब्द प्रवृत्तिनिमित्तरिहतस्यात्मनो न शब्दगोचरत्व सभाव्यते येनायमात्मा संसारीति बोध श दादुत्पद्यतेति तथा रूपादिहीनत्वा बाह्येन्द्रिय गे स्तिमन् क्रमते अत एव न तत्र रूपसब धत्या लिङ्गविशेषाप्रहणाद्नुमाना र्थापत्ती ति न सभवत अवयवाद्यभावा गोपमान भावरूपत्वादेव नानुपल विधरपीति प्रतीतिमात्र परिशि यते इति न प्रमाणिसद्धो व धसबन्ध इत्यतो न सभा यावात्म यपि शब्दप्रत्ययाविति किंच शब्दप्रत्यययो प्रमाणत्वाभिमत्यो तथैव चाहकर्तु प्रमातृत्वाभिम स्य च तदात्मत्वा द्वह्यात्मत्वात् न तद्रोचरत्वमुपपद्यते न ह्यागन्तुकयो शब्दप्रत्यययो अहकर्तुर्वा चिदात्मन पृथक्सवरूपमस्ति । तमिन तु कियानुपपत्ति रित्यर्थ २४

तस्माद यस्तनिषेध एव क्तव्य इति सिद्धमित्याह अहकत्रेति

परुब्धि स्व योति<sup>°</sup>शे प्रत्यव द क्रिय साक्ष र<sup>°</sup>न्तर क्षा चे नित्योऽगुणोऽ य २६ निधौ र्वदा य स्यात्तद भोऽभा त् अर राय य त स्य दह गोचर २७

चै न्ये चित्स्वरूप आत्मिन यदहकत्रों साभासा त करणाविवेकेन कर्तृ त्वादि न्यस्तमारोपित तत्सर्व नेति नेतीति निषिध्यते साहकत्रों अहकर्त्रा सहेत्य २५

अध्यस्तनिषेष ए चेच्छास्नेण क्रियते कथ र्ह्यात्मन स्वरूपोपलन्धि रित्यत आह पलि रिटि

अनुपरु ध्यादिस्वरूपत्वे प्रमाणाभावादितरत्र च साक्षादिसादिनो त्तरार्धसूत्रितश्रूतीना प्रमाणत्वात्स्वप्रकाश एवात्मा सदा स्वत सिद्ध इत्यर्थ २६

नन्शात्मार शियमिति द्वय हममप्रत्ययगोचरत्वेन प्रसिद्ध तथा सित कात्मा त सिद्ध ? इत्याशङ्कयोपाधि शात् तथा प्रसिद्धिरित्याह नि विति

अभि ानकृद्हकारसस्य चिदात न सर्वदा संनिधौ ति तदाभश्चेतः यप्रकाशयुक्ततया तदाकार स्यात् अतो हेतोरात्मात्मीय द्वनद्व च त्व हेतोरात्मात्मीय द्वनद्व च त्व हेतोरात्मात्मीय द्वनद्व च त्व स्यविवेकादात्मा अहमिति ममेति च भा ानोऽपि स्वत सिद्ध एव स्व भावत ति भाव २७

<sup>(</sup>१) ुड ३ ४ १,२ ३ ५ १ (२) सूचित , पठ

एवमहप्रत्ययादेरन्यविषयत्वोपपादनेन सभा यो गोचरे शब्द इिं ऋोकोक्त प्रत्ययागोचरत्वमात्मन प्रतिपादितम् इदानीं श स्यापि विषयान्तर दर्शयस्तदगोचरत्वमुपपादयति ति

तिसम हकृति अहकारे साभासे हि निश्चित जातिकर्मादिशब्दप्रवृत्ति निमित्तवत्त्वाच्छब्दा प्रवर्तन्ते तद्भावात्प्रवृत्तिनिमित्तजात्याद्यभावात् स्वे स्वरूपभूते आत्मिन निरूपाधिके कश्चिद्िष श दो न प्रवर्तते विषयीकुर्व न्नित्यर्थ अत आत्मा स्व सिद्ध इति भाव २८

स्वत सिद्ध वरूप आत्मिन प्रवृत्तिनिमित्तजात्याद्यभावात् कि दि इत्दो न प्रवर्तते चेत् कथ तस्य वेदान्तवेद्यतयौपनिष<sub>न</sub>्वमुद्ध यते<sup>१</sup> इत्यत आह अभा ति

यत्राहकारादावाभासश्चेतन्यप्रतिबिम्बोद्य त्रैवाभासाविविक्तेऽन्त र णादौ वाचकते न स्थिता आत्मादिशब्दा प्रत्यग्द्वश्चिं त्यक्तया भासमान दृशिमात्मान शुद्ध छक्षयेयुर्छक्षणया ज्ञापयेयु नतु त साक्षाद्भिद्ध्यु कथ चन विशेषणादिप्रकारेणापीत्यर्थ अतो नौपनिष्द्त्वप्रसिद्धिविरोध इि भाव २९

कथ नाि दध्युरित्यत्र हेतुमाह—न ात्यरें ३

आताभ े थाइ दात ैस्तोच े उत्मुदौ यथ श्यो परथेत्व च सा ३१ मुादनो मुखाभ ेय ऽऽद नुकर आभासा मुख ये गादीननु ते ३२

ननु लक्षणयाऽपि यत्र शब्दस्य तात्पर्य स ए शब्दार्थ तथा चात्मादि शब्दाना हकारातिरिक्ते प्रत्यगात्मिन चेृत्ति थ तर्हि लोका हकारा दावात्मशब्द प्रयुक्तते १ इत्यपेक्षायामुपचारादिति सदृष्टान्तमाह आर । भा इति स्टो

अह दहकारो वस्तुतोऽनात्मा यात्माभास आत् वदस्म प्रत्ययालम्बनो भासते यथा तथात्मादिशब्दैरिंग यथाप्रतिभास च्यते वस्तुगत्या तु शब्द प्रत्यययो शुद्ध एवात्मिन पर्यवसानम् यथा न्यथा शब्दा दहत्यादय उल्मुक दहति अयो दहित इत्युल्मुकादौ प्रयुज्यमाना अञ्जसा साक्षा दुल्मुकादौ न च पर्य स्यन्ति ते । दाहाद्याश्रयत्वानुपपत्ते दहत्यादिश दाना परार्थत्वात्तदभिव्यक्ता न्यर्थत्वात्तेऽमावे पर्यवस्यन्ति तथाऽहका र यात्माभिव्यक्तयर्थत्वात्तिसञ्जल्ञे परिच्छि पराधीनप्रकाशे आत्मादिश दाश्चित्सदा न्दानन्ताद्यर्था अनु पद्यमाना विचार्यमाणे शुद्ध ए पर्यवस्य तीति वमु मित्यर्थ ३१

आभासो यत्र इति श्लोके सिद्धान्तिनाभासोऽऽ ति च भेद विपर्यासविशिष्टतया भासमान पर ार्थोऽपरमार्थी वेति वादिनिप्रतिपत्त्या सश्ये न परमार्थत ति सिद्धान्त कुटा तमाह मुखंदन्य ति

यथा मुखाभासो मुखप्रतिबिम्ब आदर्शानुकारत आदर्शभावाभावयोर नुकारादादर्शा यन्यतिरेकानुविधायि वादिति यावत् मुखाद्गीवास्थानाद

<sup>(9)96 38</sup> 

अ कृत्यात निर्भा हे मु भासविद्वारे मु वत्स्मु अ त्मान्योऽवि विक्तो ती थैव च र र च इत्येक आभा े यस्त्वह ति

स्तु चाया स् तेरन्यन युर्यासि च कर म् ३४
नाग । पायितया स्थितादन्य न पुन स्वरूपेणेति योज्यम् तथा सित बिम्ब
चे या विनापि प्रतिबिम्बश्चे तेत्यर्थ आभासा मुखमप्ये म यदेव कुत १
आदृर्शान-पुवर्तनादाद्शीनरपेक्षसत्तास्फुरणयोग दित्यर्थ तथाच प्रीवास्थ
स्यैव मुखस्याद्शें प्रितिबिम्बतस्याद्शेंस्थतावैशिष्ट्येन भासमानत्वमेवाभा
सत्वम् त न सत्य मुखवियुक्ताद्शें तिर्थङ्गिरीक्ष्यमाणे वा स्मिन्नद्शे
नात् नाप्यसत् अपरोक्षप्रतिभासात् तस्माद्गि चनीय एवाभास
तस्माचान्यनमुखमिति भाव ३२

दा नितकमाह ह ।ति

अहकृत्यहकारे आत्मिनिर्भास तनावत्त्वावभास मुखाभासवत् मुखान्मुख तिबिम्बवत् ग्रुद्धादात्मनोऽभि इष्यते आत्मा ग्रुद्ध आ ासा दन्य स्मृतो ज्ञात प्रतिविम्बा मुखवदित्यर्थ खस्य खाभासस्याद्शेस्य चाभासाश्रयस्य प्रतीति हो भेदेऽपि वस्तुतो भेदाभाववदात्माभासतदाश्र यान्त करणादीना विभासतो भेदेऽपि तुतो नात्मातिरिक्त विचिद् स्तिति न पर ार्थो भेद इत्यभिप्रेत्याह आ विक्ते े ति। त वात्मातमाभासौ तथैव मुखमुखाभासावि वस्तुतोऽविविक्तौ परमार्थभेद रहितावित्यर्थ च रादाभासाश्रया त करण च न तद्विविक्तमिति योज्यम् ३३

ए चि मात्र तत्रानाद्यविद्याया तत्कार्ये चार्कारादे प्रतिबिन्बित तदेव चिदात्मस्वरूपमुपाधिस्थतावैशिष्ट्याध्यासवशात्ससारीति स्वमतमुक्ता तद्द ढीकरणायैकदेशिमत दूषियतुमुत्थापयति ससाराति

## देवि रो । दभा श्रय रे अर्े र इकिंच ३५

यस्त्वहकुत्याभासोऽस्माि पृथगुक्त स ए ससारीत्येके म यन्ते इत्यर्थ नन्वाभ वस्तुत त्कथ तस्य धमोक्षभागितया संसारित मित्याशङ्कय ।भा शब्देन चिच्छायाया अभिप्रेतत्वात् तस्याश्च वस्तु तात् नानुपपत्तिरित्यभिप्रेत्याह ित छाया तु परमार्था नाक्रमेत्कामतञ्जाया गुर्वादे इति स्मृतेरिति योजना था च या ल्क्य

> देवर्त्विक ा चार्यरा । छाया परिर य नाक्रमे क्तविण्मूत्र श नोद्वर्तनादिकम् १ इति

न केवल स्मृतिवचनादेव ायाया व तुरा गमोऽस्ति अ यच ारणा धुर्यादि छायायामासीनस्य मुखे माधुर्योपलब्धे शैरयोपलब्धेश्चेत्यर्थ ३४ पुनरेकदेशिमतत्रयमाहः ज्ञै दे

स्य चित्सदान द्परमात्मन एकदेश स ारी ममैवाशो जीवलोके जीवभूत सनातन इति स्मृतेरिति ए अग्निविस्फुलि दृष्टान्तेन सर्व एत आत्मानो युचरन्तिं इति श्रते परमात्मनो विकार ससा रीति परे रे तदाभासाश्रय चिदात्माभासविशिष्टोऽहकार ए संसारी तन्मनो दिश दिशं पतित्वां 'इतिश्रुतेरित्याहुरित्यर्थ दिमतमाह राष्ट्री त त्रो न परमात्माशादिरूप त्यर्थ ३५।

२ २

<sup>(</sup>१) ४१३ (२) ाध्याये६१५२ (३) गि१५ (४) २१ दिपा संणिभूतानि अ व्युचरन्ति' ति ाठ (५) **१** ६८२

अहकार दि त न स री न वया पृथ इत्येव सै गा अ यायो विच यी म् ३६ संसारिणा था त्व स्ता म त त्वधुनोच्यते मुखाभासो य आदर्शे धर्मी नान्य रस्य द्वयोरेकस्य चेद्धर्मी वियुक्तेऽ यतरे भे ३

ैद्धमतमाह अह रादीि

सतानोऽविरलोदयतयाऽविच्छिन्नानि क्षणिक ाना येवात्मा ससारी न तत पृथक् अ वय्येको विज्ञानोत्पत्तिविनाशद्रष्टाऽस्तीत्येवं े । आहु रित्यर्थ एवमुक्तेषु पक्षेषु वस्तुविषयत्वाद्विरोधा विकल्पसमुचययो रसभवात् अ यतमस्येव कस्यचिदुपादेयत्वम् —अथवाऽस्मदुक्तस्य ह्यै वाविचयाऽहकारादिगताभासाविवेकात्ससारीत्येतस्य इति निर्धारणे यायो विचार्यतामित्याह ते ति ३६

प्रासिङ्गिकीं संसारिचि ता हित्वा प्रकृतमाभासिनरूपण प्रतिजानीते स रिणारिति

स्पष्टम् प्रकृतमाभासमेव निरूपय ादौ मुखाभास दृष्टान्तत्वेनापर मार्थमुक्त विशदयति मु भा ति योऽय ादशें मुखाभासो दृश्यते स किं मुखादर्शयोर यतरस्य यस्य कस्यचिद्ध किंवा मुखस्यैव धर्म अथवा द्वयोरपि धर्मों वस्त्व तर किंचित् १ २ति विकल्प्याद्य निरा रोति रह एतदेव स्प यति द्वयोर्मध्ये एकस्यान्यत र चेदाभासो धर्म स्यात् तदा वियुक्तेऽ यतरे सति दर्पणवियुक्ते मुखे तद्गतरूपादिवद्दर्शनगोचरो भवेत् मुखवियुक्ते वा द्पेणे दृ यो भवेत् न चैवमस्ति अतो नान्यतरस्य धर्म इत्यर्थ ३

मु य दे १८ मुखस्यैवेति चेन म् नद् विधाना मुखे सत्यविभाव ३८ य रेवेि चेत्त योरेवाण्यद् नत् अह यस्य े ष्टि स्यद्र होश्च सूर्यये ३९ रहो प्रागे स्तुत्व सिद्ध शा प्रमाणत या क्षेत्व स्तुत्व त स्यत्पूर्वयुक्तित ४

कल्पा रमुत्थापयति मुेति

दूषयति ति यद्यपि मु भास इति मुखेन यपिद्दियते तथापि न मुख्यमें आभास आदर्शानुविधानात् मुखैकधर्मत्वे तद्योगात् किंच सत्यिप मुखे दर्पणवियुक्तेऽविभावतोऽदर्शनादित्यर्थ ३८

तृतीय कल्पमनूद्य प्रत्याह ये रेवेति दिति

द्वयोर यद्र्शनादेवेति सब ध निह मुखाद्र्शयोवियुक्तयोराभासो हृद्रयते नापि सयुक्तयोरय वर्मो यथाकथचन सयुक्तयोरिप तद्दर्शनप्रसङ्गा तथा हृद्रयते तस्मा द्वयोर्धमे इत्यर्थ तह्यंस्तु परमार्थवस्त्वन्तरमेवाभास इति चतुर्थ पक्ष हा तेन शङ्कते अहृद्रय सतो विद्यमानस्य सर्वे करणैरहृद्रयस्य राहोश्च द्रे सूर्ये चोपाधौ दाचिहृद्रिर्शन यथा तथा मुखाभासस्यापि तुभूत य सतो मुखस मुखवहर्पणोपा दर्शन स्या दित्यर्थ ३९

षम्येण दूषयति रा रि

चन्द्राद्यु रागात्प्रागे ज्योति शा माणत पुराणादिशा प्रमाणतो वा राहो ैहिके स्य ८ सिद्ध निश्चित नेह था निश्चाय प्रमाण

<sup>(</sup>१) सत्य भावत सत्य यभासत पाठौ (२) तद पठ

छाय क्रेनिोऽ तु वस्तुः । शिन्तरनि थीन र वदेत् ४१ ध्रियोदि च यत्क र्यमुष्णद्रे न त् य न त्व ष्टतादपे च दर्शत् ४२

म तीति शेष निह मुखद्र्पणयो सबन्धात्पूर्वमूर्ध्व वा तद्यतिरिक्तवस्तुता मुखाभासस्य केनचित माणेन ापि सभावितेत्यर्थ राहोर्वस्तुत मङ्गी कृत्य दा नितंशाननुगुणत्वमुक्त इदानीं त यापि नास्ति वस्तुत्विमित्या भासस्य व तुत्वे नाय ान्त इत्याह । पक्षे ति भूग्यादिच्छाया राहुरिति केषांचित्पक्ष स्मिन् । यापक्षे तु तस्य राहोरव तुत्व स्यात् मुखाभासो य आद्शें इत्यादौ पूर्वोक्तयुक्तितो युक्तिसंचारादित्य ४

वस्तु च्छाया स्मृते इत्यत्र याया वस्तुत्वे स्मृति प्रमाणिमत्युक्त तत्राह ।य क्रान्ते रे न त्वित्यत्र छायाया इति शे ननु छायाछ ङ्गनप्रतिषेधपरमि वचन तस्या वस्तुत्वमि बोधियष्यतीति चेत् त्र वक्त य साक्षादेव १ उतार्थादिति १ नाद्य इत्याह ए स्य वाक्यस्योभयार्थत्वे वाक्यभेदप्रसङ्गादित्य न द्वितीय निषेधस्य ।प्रिमात्रसापेक्षत्वान्त्रिषेध्यविषयादेवेस्तुत्वाभौवे निषेधानुपपित्तिरित्यत्र नि यामकाभा ।दिति द्रष्टव्यम् ४१

यद्प्युक्त ाधुर्यादिकार्यदर्शनाद्र्येत्रि याकारितेन छायाया वस्तुत मिति। तद्प्यन्यशासिद्धमित्याह दिं।

छायायामुपिव स्य यन्माधुर्यादिकार्य दृश्यते तदुष्णद्र याद्यसेवनािः 
सित्तात् न तु छायाया हेतुभूताया माधुर्यादिकार्यम् <sup>१</sup> अह

<sup>(</sup>१) १८ ३७ (२) १८ ३४ (३) भावे पि छ

### आताम ।श्रयाश्रेव मुखभा श्रय ते । युक्तिभाभा स्वेच ४३

त्वात् तातप्यमानिशलाकूटच्छायाया माधुर्यादेरदर्शनाद्पामेव च दर्श नाद्य धर्मस्तास्वेव अ यभिचारात् अत ायायामुपविष्टस्य निवृत्तात ससर्गस्य स्वाभाविकस्यो (१को)द्कमाधुर्याभिन्यक्तौ छाया मधुरेति विश्रम इत्यर्थ ४२

तदेवं यथा मुख तदाभास तदाश्रयश्च रत्येते त्रयो व्यवहारदृष्ट्या विभक्ता अवभासन्ते न परमार्थदृष्ट्या तथात्मा तदाभास तदाश्रय इत्यर्थत्रय मिथो विलक्षण गम्यते व्यवहारदृष्ट्येति दार्ष्टानि कमाह

आत्मा त्वपद्रव्यश्चिद्धातु तस्यानाद्यविद्यातत्कार्यप्रतिविम्बित या तदुपाधिस्थत्ववैशि जीवत्वमाभा अविद्यातत्कार्योपाधिराश्चय इति त्वपदार्थ युक्तिभ्य मिति रूप रूप प्रतिरूपो बभूव " इन्द्रो मायाभि पुरुरूप ईयते'" अनीशया शोचित मुद्यमान " इत्यादि श्रुते एको शी सर्वभूतान्तरात्मैक रूप बहुधा य करोतिं " इत्यादि श्रुते व्या बुद्धयादेविषया तस्यागमापायिनो दृश्यस्य नित्यसिद्धसाक्ष्या तम यध्यास यतिरेकेण फुरणसत्त्योरनु पत्तेरित्यादि्युक्ते प्रत्यगात्मन ए कस्यैव सत्त्व आभासादेरसत्त्व परमार्थ त्वाभाव गम्यते निश्चीयते इत्यर्थ ४३

<sup>(9)</sup> २५9९ ५९,9 (,) २५<sup>\*</sup>९ ६४७९८ <sup>\*</sup>^ 9४४ 9 (३) ३ 9 २ श्वे ४ ७ (४) ५ 9२

न दशेरिव रित्व दाभ र प्य ना चितित्व दह तुं स्य सा रिता भेत् ४४ अविद्या एवा रोऽस्त्वि त कू स्थेनात । नित्यात्म न त्मन ४५

न वेव सित त्व मते सार शे योराश्रयाभा दिनुपपित्तरे नह्यात्म तदाभासतदाश्रयाणामन्यतमस्य मिलि ाना । ससाराद्याश्रयत्व घटत इति शाते रि

ससारो नाम ानृत्वकर्नृत्वभोक्तत्वादिलक्षणो विकाररूप पचय तदात्यन्तिकापचयश्च गेक्ष था च त भ्या मेण बध्यमानो विकारी ात् तत्र दशेश्चै न्यैकरसस्यापि न ससारिता भवेदिति सबन्ध त्र हेतु अवि रित्व दिति कूटस्थत्वादित्यर्थ तथाऽऽभा स्यापि न स गरिता भवेदिति पूर्वनकारमादाया वय त्र हेतु स्तुत ति पूर्वोक्तयुच्या त वस्तुत्विन यादवस्तुन शून्यस्य न कोऽप्यतिशयसभव इत्यर्थ अहकर्तु अहकारस्याभा ।श्रयत्वेनाभिमतस्य अचितित ।ज्जड त्वान्न संसारिता भवेत् न हि ।तृत्वसुखदु ।दिभोक्तृत्वस्वरूपस्य । रस्य जडाश्रयत्वसभ अतस्त्वन्मते कस्य ससारिता भवेत् मोक्षो वेति च गोज्यम् न क ।पीति वदतोऽनुभवविरोध इत्यभिप्राय ४४

सिद्धान्ती यद्येव निरूपिताश्रयौ ससारमोक्षौ तर्हि मा भूता परमार्थौ कस्यापि इति परिहरति अविित

यत एव अत संसारोऽविद्यामात्र एव भ्रान्तिमात्र एव स्वप्नवदस्तु अविवेकत आत्म रू विवेकात्ससार आत्मनीवात्मधर्म वावभासत इति योजना अ स्तुभूतस्यात्म यपरोक्षतया सिद्दि प्रित्भासे निमित्तमाह क्रूटर नेति तत्राध्य तत्वात्तत्सत्ता सत्तावानित्यर्थ नित्यमित्यन्याधी नात ध्यस्तता सूचयति ४५ र जु पीं ार वा तिक प्र ग्विवेत
अवस्तु पि ष कू स्थेन त्मना । ४६
आत भा अयश्वता त्यये स्वैर्वे खान्
त्वादुर्विच । र नित्य एवेति चन ४७
अताभा । पिरा द्याथात्ये ि हि
अहक रिते न ने ते निरागमा ४८

ात्मसत्तया सत्तावानात् धर्म इव ासते ससार इत्येतदृष्टा तेन स्प यति रज्जु पों ेति

स्पष्टार्थ ४६

मतातरमाश्रित्य कल्पना घवेन शङ्कते अराा

चकार एवकारार्थ आत्मैवा माभासाश्रय आत । भासत । भिमतस्य जी त्वस्याश्रय अत ए स्वै स्वधर्मभूतै प्रत्ययैर्विकारवा सुखी दु खी चेत्येवं ससारी भवति तथापि नित्य ए तरङ्गादिभिर्विकिय । गिस्यापि समुद्रस्य स्थैर्यदर्शनात् अत आ । सतदाश्रयात्मना भेदक ल्पनात् तद्विवेककल्पनात् शाद्वाऽऽ नि ससारकल्पना च गुवीं आत्मैव ससारीति कल्पना छघीयसीति केचन मन्यन्त इत्यर्थ ४७

उक्त पुरस्तादस्माभि सभा यो गोचरे श द इत्य ात्मिन ससारि ताहक प्रमाण नास्तीति तन्न विस्मर्तव्य त् येत्यभिप्रेत्योत्प्रेक्षामात्रमूळे-ै। करु ना न प्रमाणमूलेति परिहरति आता । परि । वि आता रमा कूटस्थनित्य आभासस्तच्छायारूपोऽन्य स

<sup>· ( 9 ) 96 38</sup> 

# रो स्तु **र**ेषा द्वेभो तृत्वल आत् भ श्रय ातु रन्त्यविवे ४९

कान्तो मिथ्याभूत इत्यात्माभासयोर्याथात् येनापरि ानान्मोहिता स iोऽहकर्तार साभासान्त करणमेवात्मेति ते मन्य ते यतो निरागमा आगमरहस्यपरिचयशून्या इत्यर्थ नि कछ निष्टि य शा त निरवद्य निरञ्जनम् साक्षी चेता केवछो निर्गुणश्च कृत्स्न प्र ानघन एवं अत्राय पुरुष स्वय योतिं इत्य दिनित्यशुद्धत्वादिपरश्चृति स दर्भ तथा अनीशया शोचित सु मानं अविद्यायाम तरे वर्त माना अनृतेन हि प्रत्युद्धा १ इत्यादिश्चृतिसद्र्भ चात्मन आविद्यक ससारित्वानुवादपर ते न पश्यन्ति अत स्वोत्प्रेक्षया यिंकचिदे वद ती त्यभिप्र य ४८

मोक्षोऽप्येषा दुर्छभ इत्याह सस र दि

तेषा मते ससारो वस्तुसन् पर्रमार्थसन् भवेत् तथा च नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सते ति नियमस्मृतेरिवनाशी ससार इति तेषा मते मोक्षासिद्धिरित्यर्थ यदि मोक्षाप्राप्तिभयात्ससारस्यावस्तुत्व तेऽिप म येरन् तर्श्वसमदुक्तप्रकार एव स इत्यनुजानाति आतामा । दिति आत्मादित्रयाणा तक्त्वाज्ञानादिववेकतो भेद प्रहात्ससर तीति योजना ४९

चैत यभ द्धेरत स्त रू ।
स्या त देश्व वेद स्त ति यु ५
ति त्या ौ भिन्न वे श्रयौ य
करेति च त दौ ौ ोक द्धित ५

रपक्षे मोक्षहानि दोषमुक्ता स्वपक्षे त्वाभासाभ्युपगमे लाभविशेष माह ैेति

बुद्धेर त करणस्य चैत याभासता आत्मनश्चैत यस्वरूपता च चेत्स्या द्भवेत् तदा वेद्स्तमात्मान ज्ञानशब्दै निसत्यानन्तान दात्मादिभि शब्दै शास्ति तिपादयतीति यु यते घटत इत्यक्षराथ अय भाव प्रकाशस्व भाव वस्तु यत्र तिबिम्बते तत्र प्रकाशाभासोदयहेतुस्तद्भवति यथा जले प्रतिबिम्बत सविता तथा बुद्धौ तिबिम्बत चैतन्य तत्र चित्प्रकाशो द्यहेतुर्भवति त ।भा ।या बुद्धौ गृहीतसब धैर्ज्ञानादिशब्दैवेद आ त्मान लक्षणया बोधयतीति सगच्छते अ यथा निर्धर्भक आत्मिन श दप्र वृत्त्यनुपपत्तेवेदा तवेद्यता तस्य न सिध्येत् माना तर च तत्र न क्रमत इति असिद्धिरेवात्मन स्यादित्याभासाभ्युपगम श्रुतिस्मृति यायविद्धि कर्त य इति ५

यद्यप्येवमाभा भ्युपगमे वेदप्रवृत्तिरात युपपद्यते तथाप्यस्मिन् जाना त्यादिश दा न तेरि ति व्य हारासिद्धि प्रसच्येतेति शङ्कते नतु ज्ञा नशब्दो व्युत्पाद्य ान आत्मिन मुख्या वृत्ति छभत एव अत क साभास बुद्धिवाचक सन् ात्मिन छक्षणया वर्तिष्यत शित कल्प्यत इति वा श

<sup>(</sup>१) मो क्षतिदो े हानि पाठौ (२) हेतुर्भवित पाठ (३) ते

ना यो अयत्व च े स् ै थ जान त्यर्थेषु हेतु अयत्वे निगद्याम् ५२ आत् भासस्तु तिङ च्यो धात् थेश्च धिय िया उभय चावि ेन ज न तीत्युच्यते ५३

प्रत्यर्थ किया प्रययार्थ र्तृत्वम् तावुमौ स्वरूपतो भिन्न वेक स्मिन्नाश्रये स्थितौ करोतिगच्छतीत्यादौ छोके ौ यथा तथा छोकप्र सिद्धित एव जानातिकरोतीत्यादेरप्यात्मैकाश्रयत्व युक्तमित्यर्थ ५१ यथेकाश्रयत्वमनयोर्द्देष्ट तथा भि श्रयत्वमिप कचित् किं न स्यादि त्यत ह

अनयो प्रकृतिप्रत्यययो ब्याश्रयत्व न लोकप्रयोगेषु दृष्ट तथा स्मृतौ व्याकरणरूपाया पि न दृष्टम् अतो जानात्यर्थेषु ।श्रयत्वाभ्युपगमे गे हेतु १ स निगद्यतामित्यर्थ ५२

प्रकृतिप्रत्यययोरेकाश्रयत् मात्रम म मते न सङ्गः इत्युच्यते <sup>१</sup> किंवा परमार्थतस्तयोरेकाश्रयत्वम् <sup>१</sup> त्र नाद्य इत्याह स्द्रिहा ती आत् । ति

तुशब्द शङ्कानिषेधार्थ आत्म भासो बुद्धिगत तिङाच्य प्रत्यय वाच्य थियो बुद्धे क्रिया वृत्तिरूपा धात्वर्थे प्रकृत्यर्थे तथा चात्मा भासो बुद्धिश्चेत्युभय चाविवेकेन परमार्थात्माविवेकेन मृषैव जानातीत्यु च्यते तथा चात्माभासन्याप्तिक्रयावद्भुद्धचैक्याध्यासादात्मा जानातीत्येका श्रयत्वावभास प्र तिप्रत्यययोरिहापि नानुपप इत्यर्थे ५३

<sup>(</sup>१) तुय उँउ १ २ ९ ९४ वाक्यानि ६ ८५

न बुद्धेर ेधोऽि ात्मने विद्यते िय अतो नान्यतरसाि जना ेच युज्यते ५४ ऽप्ये भा देन ेरित्यपियु ते त वि ात्रो नित्य आतेति नात् ५५

द्वितीयं प्राह द्वेरिति

सम्यग् चार्यमाणे क्रियावत्या बुद्धेरवबोधिश्चत्प्रकाशो नारि नाप्या तनोऽ शेधस्वभा विया विद्यते अतो नान्यतरस्यापि जानात्यवगच् तीति निर्देशो युज्यते थाच प्रतीतिमा शरणैरारोपिततदैक्यविषयत्व जानात्यादेराश्रयणीयगिति न छोकञ्यवहारविरोध स्मृतिविरोधो । भवतीत्यर्थ ५४

यथा जानातीति इति कर्तृव्युत्पत्त्या बुद्धधात्मनोरेकैकस्मिन् जा नात्यर्थानुपपत्ति नापि मीलितयोर दुपपत्ति परमार्थतो जडाजडयोरै क्यायोगात् नाप्यन्यतरसि धिनिमित्ता अन्यतरस्मि याश्रयतेति घटते अध्या व्यतिरेकेण दि घेरनिरूपणात् तथा प्रिर्झा मिति भाव युत्प त्त्यापि ानशब्दप्रयोग आत्मनि न घटत इत्याहः ऽप्यत इति

भावराब्देन धार्त्वर्थसामा यवचनेन िर्झानिमिति युत्पत्त्यापि ज्ञानश द्प्रयोग आत्मिन न युज्यते अत इत्युक्त हेतु यनिक्त नहीति हि यामात्रत्वे पारतन्त्र्येणात्मनोऽनित्यत्व तानिष्टं नित्य आत्मेति श्रितिशा नादित्यर्थ ५५

<sup>(</sup>१) त्राठ (२) २१५३ १६ नु९ इत्यदौ

बुद्धेबुद्धिव च्यत्व रण न ह्यकर्तृ म् नापि ज्ञा इत्येव ज्ञाब्दैर्निकच्यते ५६ न येषामेक ए त्म निर्दु खोऽविक्रिय द ते स्या छब्दवाच्यत्व ज्ञेयत्व च त न सद ५

यथा जानातीित इति कर्तृ युत्पत्त्या ज्ञाप्तिज्ञानिमिति भाव युत्पत्त्या चात्मिन ज्ञानशब्दानुपपत्ति तथा ज्ञायतेऽनेनेति करणव्युत्पत्त्या ायत इति ज्ञानिमिति कर्मव्युत्पत्त्या चात्मिन ज्ञानशब्दप्रवृत्तिर्न युज्यत इत्याह द्वेरिति

बुध्यतेऽनयेति बुद्धिरिति युत्पत्या बुद्धिश द्वाच्यत बुद्धेर त कर ण ात् नात्मन इति योजना तत्र हेतु कर मिति करण युत्प तिपक्षे बुद्धिशब्द ाच्यस्यात्मन करणत्वापत्तौ कर्त्रन्तराभावादकर्तृक रण स्यात् निह करणमकर्तृक चिह मित्यर्थ तथा ।यते इति ज्ञानमिति कर्मशब्दैरप्यात्मा न निरुच्यते न सम्यगुच्यते स्वस्य वेद्यत्वानुपपत्ते र्ज्ञात्र रस्याभावाच न क युत्पत्तिरपीहेत्यथ ।यतेऽस्मिनि ति ।न मिति युत्पत्त्य तरमस्तीति चेत् तत्र वक्त य याधारत्वमात्र ।नशब्दे नेहोच्यते श ज्ञातृत्वे सति याधारत्व वा श नाद्य यघटाद्याधारभूतला देरिप युत्पत्तियोगाःज्ञानशब्दाभिधेयत्वप्रस ।त् न द्वितीय आत्मनो तृत्वस्य निराक्तत्वादित्यय पक्षोऽतिस्थूल इत्याचार्येरुपेक्षित इति द्रष्टव्यम् ५६

एव मुख्यया वृत्त्या ज्ञानादिश द्वाच्यत्वमात्मनो नोपपद्यत ति प्रति पादिते तवाप्येतत्तुल्यमित्याशङ्क्षये ।पत्त्या परिहरति ये मिति येषा मते एक एवात्मा सदा निर्दु खादिलक्षणोऽभ्युपगतः, ते ।मात्मन

<sup>(</sup>१) निरूप्यते-पाठ

दाह तुरात्मत्व द शब्दा भुरू ना न ादिमत्व ुश्रुते स्यात ते ५८ ुरू ो ापि ातीत दिश दस्य तिर्घण ेतु ५९ ब्द ार्थते दस्सा ाचो ो रिस्य द्धि ६

दा शब्दवाच्यत्व झेयत्व च न स्यात् परमार्थत इति यो ना द्वा अ त्मिन मुख्यशब्दप्रवृत्त्यभा मुक्त यितरेकमुखेनोपपादयित शित येषा मते एक एव यथानिर्दिष्ट ात्मा न ि तेषा शब्दवा य झेयत् चात्मन सदा स्याद्सित्वित योजना तत्र कर्त्रादि युत्पत्ते भात् न त्वेकात्मवादे श्रौते तत्सभव इत्यर्थात् सिद्धमित्यर्थ ५ ेतु शब्दार्थमुख्यत् ाय सिवकार ए त्मेति शङ्कते देति अह कर्तेत्याद्यभिम य ानाकार यात्मत्वमे नास् गिति परिहरित ति योऽशनायापि गसे शोक मोह जरा मृत्यु त्येत्येत वै त ात्मान विदि वांग इति श्रुतावात्मनोऽशनायाद्यतीतत् स्वाभाव्या गमात् अशनायादि मे त्वादहकर्तुस्तस्यात्मता नेष्यत इति योजना अतो । ादिश दा आत्मिन न साक्षात्प्रवर्तन्त इत्याभास । रता अस्मदुक्ता तेषां सिद्धेति भा ५८

न वे मुक्तरीत्या यदि जानात्यादेशात न्यन्य च मुख्यता न सभ वेत् तर्हि त्यन्तरेणा यात्मिन प्रवृत्तिरनुपपा नहि प्यमुख्य किच दुपचर्यत इति भवतीति शङ्कते हन हीति (चतुर्भि) स्पष्टम् ५९

्रमुख्याभावाद्गौणोऽपि तापि किमिति गतिर्वाच्येति चेत्तत्राह

#### शब्दानामिति

<sup>(9) ₹ 4;9</sup> 

प्रसिद्धिमूढलोकस्य य दे ग्राह्या निरात्मत ले कायतिकसिद्धान्त से चानि प्र ज्यते ६१ अभियुक्तमासिद्धिश्वेत् विवहु विवे ता तिज्ञन्य न वेदोऽय प्र ाण सवदत्युत ६२ आद मुखसामान्य मुखस्ये हि मा वै मुखस्य प्रतिबि बे हि मुखाकारेण दृश्ये ६३

न केवल लौकिकशब्दानामेव जानात्यादीनामप्रमाणता किंतु वेद् स्यापीत्यपिश द्योजना लोकसिद्ध युत्पत्त्यपेक्षत्वाद्वेद्बोधकत्वस्येत्यभि प्राय सा वेदस्याप्रमाणता नेष्टा चकाराद्वेदस्यैवात्मनि प्रमाणतेष्टेति समुचीयते अ गो वेदप्रामा या तिकारलोभादेव गतिवीच्येत्यर्थे तर्हि प्रसिद्धैव गति किमिह वक्तघ्यमिति सिद्धान्तिन शङ्का गृकाति ततो ।होति हि द्वित ति चेदिति शेष

तत्र वक्तव्य प्राकृतजनप्रसिद्ध्या गतिराश्रीयते १ पाणिन्याद्यभियुक्त प्रसिद्ध्या वा <sup>१</sup> तत्राद्यमनूद्य दृषयति सि**द्धिमृद**े येति

प्राकृतप्रसिद्धचभ्युपगमे देहात्मप्रसिद्धेरप्यभ्युपगमान्निरात्मवादाद्यापत्ति रनि । प्रसन्येतेत्यर्थ ६१

द्वितीय नूच प्रत्याह भियुक्ते

पूर्वविदिति बुद्धेरात्मनो वा ातृत दुर्निरूपमिति प्रागुक्तदो प्रस इत्यर्थ यद्येव ह्यात्मनो गतिराऱ्न्यमिव ज्ञातृत्व वेदोऽनुवदिष्यतीति प्रमाणमिति हेतुग वेदविशेषणम् ६२ तत्राह

चिदार न्येवौपाधिको जानात्यादिश दप्रयोग सभवतीत्यभिप्रेत्य सि ान्ती ान माह अद्ेंति

<sup>(</sup>१) सा ष्टा पाठ (२) आदर्शे पाठ

य स्य भा स्तु रेवाि जनात ति किया वीं कि वक्ति भ ६४ द्धे कि त्वमध्यस्य जाताति च ाचै यध्य य ज्ञत्व बुद्धे रहेच्ये ६५ रूप चार नो ज्ञ न नित्य ज्योति ुर्यत न द्धचा क्रियते नार न ८ येना दा ६६

आदर्शे दृश्यमान य मुख तेन सामा य समानत्वमेकत्व खस्याद्शों द्व हिस्तिष्ठतो मानवैरिष्ट हि प्रसिद्धमित्यक्षरार्थ आदर्शे मुखव्यत्त्यन्तरो त्पादानुपपत्तिसहकृततया मदीयं मुखमिति प्रत्यभि या बिम्बप्रतिबिभ्बमा वेनोपाधितो भेदावभासेऽपि मुखैक्य मानवैरि यत एवेत्युक्त भवति उक्त मेवैकत्व स्फुटयति सेति ६३

यथा कल्पितमुखस्य परमार्थमुखस्य चा योन्याविवेका मिलन मुखमल्प वक्रमित्यादि यपदेश उपाधिनिबन्धन तथाऽऽत्मन्यपि ज्ञातृत्वादिव्यपदेश उपाधिनिब धन इत्युपपन्नमिति दाीन्तिकमाह त्रेति

अवभास । भास प्रतिबिम्बभाव इति यावत् ६४ यच्छब्दाभ्यामुक्तमर्थ स्पष्टयति द्धेरि

बुद्धयात्मनोस्तादात्म्याध्यासे सति अन्योन्यधर्मसकरादात्मा जानाति अह जा ा ति च व्य देशो भवतीति मुदायार्थ ६५

ननु बुध्चादिभिरात्मिनि ज्ञानमुत । चते तत थामिदमुच्यते । त्मचैत य बुद्धा ध्यस्य इति त । ह

ज्ञानात स्वरू तद्देवा ज्योतिषा ज्योति आत्मैवास

देहेऽहमत् यो ज्ञा तीति ग्रीकि दन्ति तेत् द्वहुद्धे त्मन ६ ौद्धैस्तु त्ययैरेवि अविकिभै मेहि ते निमत् हुस् । ज ६८

ज्योति अत्राय पुरु स्वयज्योति । क्षि चेतां इत्यादि श्रुते अत नियमेव यत हा बुद्धया ज्ञान क्रियते आत्मना वा येन वा चक्षुरादिना ज्ञान सदा कदापि न क्रिय त्यर्थ ६६ बुद्धयात्मनोरन्यो यधर्माध्यासेनैव यवहार इत्युक्तेऽथें दृष्टान्तमाह दे इति

रूपादिमत्त्वेन घटादिवदहप्रत्यया गेग्येऽपि देहे चे ना यस्य यथा अह नुष्य श स्थूल त्यादिप्रत्ययो दृश्यते तथा बुद्धेर्जंडत्वेन ातृत्वायो यत ऽपि चिदाभा यास्या ातृत मारो य जानामीति लोकिका वदन्ति यवहरन्ति दार्ष्टोन्तिकमाह ात विकाररहितस्या यात्म गे विकारिचित्ताविवेकाद्विकारित्वादि यपदेशसिद्धिरित्यर्थ यद्वा स्थूलदेहे यद्वदृह्प्रत्ययो मनु योऽहमित्येवमादिरह्प्रत्ययायोग्येऽपि व्यवहि यते सर्वे लोकिकाश्च शास्त्रस काररहिता देवदत्तो जानाति मनुते इति च देहस्यैव ज्ञातृत्व वदन्ति त द्वुद्धे निकर्तृत्व तथाऽऽत्मनो ज्ञानाश्रयत्व विकारवत्व च व्य हारास्पद भवतीत्यर्थ ६७

ननु तार्विका ज्ञानस्योत्पत्तिविनाशौ पश्यन्तो ानमात्मना क्रियत त्याहु तत्कथ नित्य ानमात्मस्वरूपमित्युक्तम् ? त्यत ाह

<sup>()</sup> ४३६(२) टुउ४३९(३) श्र्वे उ ६ १९ (४) विकारिचितोऽवि पाठ तस्य द्विधर्मानुकारिचिदाभा स्य इत्ये

र जाभास द्धाा विवेतित्य कि जा तित्य दि दश्च त्ययो या च तत्स्मृति ६९ आद<sup>े</sup> तु यित्व याय अस्यते मुखे बुद्धि रित ज्ञाभा स्य तथे यते ७

ए पूर्वोक्तप्रकारेणात्मबुद्ध गेरन्योन्या यासात् चिन्नि भे चिच्छायापत्त्या चिन्नि भासमाने दिवेदिप्रभवे कियमाणे प्रत्ययेष्ट्वेत्तिविशेषेमों हितास्ता किंका जना ान वि यते जायते इत्याहुर्वदन्ति तेषा बुद्धचात्माविवेक एवा पराध न तु न कियते तथा सित प्रत्ययोत्पत्तिविनाशयोरसाक्षिकतया असिद्धिप्रसङ्गादिति । व ६८

यस दिव विचार्य गि प्रमाणसिद्धकौटस्थ्यस्यात्मनो न विकारित्व प्रा माणिक यस च ानमात स्वरूपत श्रवणान्नित्यमेवेति न केनापि क्रियते य च बुद्धिससर्ग विनात्मनो न ातृत्वमुपलभ्यते सु वदर्शनात् बुद्धि नात्मन पृथ ज्ञातृत्वाद्या रोपलभ्यते तस्मादात्मबुद्धितत्स्थाभासाना वि वेकाद्यथाप्रसिद्धमे यावहारिक बुद्धचात्मनोरेकत्व गृहीत्वा जानात्या दिव्यपदेश उपपद्यते न परमार्थतो सुख्यमन्य गलम्बनमस्तीति प्रकृतमु पसहरि ादि

जानाती यादिशब्द तदनन्तरभावी द्विय प्रत्ययश्च या च तत् स्कारजा स्मृति सा चेति योऽर्था ज्ञाभासबुद्धीना विवेकात् प्रवर्तिता इति योजा ६९

भासबुद्धीना विवे मूल वों यवहार न पारमार्थि इत्युक्त <sup>६</sup> दृष्टान्तेन यति—अ **रों**ति

याया मुखाभा स्य यदादर्शानुविधायित को अ तेऽ यस्यते थेति थाऽध्यस्तस्य चिदा ास य बुद्धि मीनुकारित ज्ञे नी यते—अध्यस्य व्यवह्निय इत बुद्धेस्तु प्रत्ययास्तस्माद ताभ ेन दापि।
ाहका इव भा ते द ता ोल्मुकादय ७१
स्वयमेवावभास्य ते हका स्वयमे च
इत्येव ग्राह ास्तित्व पिष्ठित ौ। ७२
यद्ये नन्य यस्ते किं र मुच्याम्
भाव भावौ हि ेषा यै ना यग्रा । यदि ७३

यस्मादेव चिदाभासाविविक्ता बुद्धि तस्मात्तत्परिणामेषु प्राहकत् तिभाससिद्धिरित्याह द्वेस्ति हि

निगद याख्यात पद्यम् ७१

एवमाभासविविक्तपदार्थस्वरूपा नाद्यथा ार्किकाणा व्यामोह ज्ञान कि यते इति तथा शेद्धानामि बुद्धिव्यतिरिक्तो ब्राहको नास्तीति यामोह एवेत्याह ेति

स्वयमे च त्यया इति शेष ७२

यद्येव प्रत्ययाना ।हकम य स्थिरमनादृत्य प्रत्ययमे प्रा ।हकाकार बौद्धा मन्यन्ते तर्हि तन्मतस्यानुभ ।नुसारित्वादाभासानभ्युपगमे थ ते निराकर्त या इत्यारायेन स्वयूथ्य पृच्छति ये मिति

ते प्रत्यया नान्य इया अन्येन साक्षिणा नित्यसिद्धेन न ह्या इति यद्येव बौद्धा वदन्ति न्मतवारण किमस्ति तदुच्या १८ युक्ते यूथ्य प्रत्याह ाम विति तेषां प्रत्यया । यो भावाभावो उत्पत्ति निशा सता स्वत सिद्धेन साक्षिणा अयेन [न] प्राह्यो यद्यपि थापि यस्मिन्प्रत्ययाना भावा । ते सोऽहमिति त्यभि । नबलात्तेषा प्राहको उन्वयी स्थ य्यात्मा सिध्यति किमाभासकर नया १ १ ति गोजना ७३

अन्वया ह स्तेष म् इत्ये दिपि तत् म् अचितित स्य तुल्यताद यस्मिन् हे सि ७४ अध्यक्षस्य गीपे तु सिद्धि स्यादि चे म् ध्यक्षेऽ रित्वाद पि प्रसङ्गत ७५

एव स्वयूथ्येनोक्ते ने ावता बौद्धो वारियतु शक्यत इति दूषयित ए द ि

एतद्पि प्रत्यभिज्ञानसिद्धमपि ।हकरूप तत्सम प्रत्ययसम जडमेवे त्यत्र हे माह अनि तित ेति अयमर्थ प्रत्यय ।हक अप्रकाश ? प्रकाशो । ? आद्य प्रत्याह अचितित येति अन्यस्मिन् प्राहके ति प्राह्यकोटिपतितत्वेन जाड्यापरिहारात् स्वयम यसिद्ध कथ प्रत्य याना प्राह इत्यर्थ अथवा अन्यस्मिन् प्राहकेऽसित स्व सिद्धे साक्षि यविद्यमाने प्र यभिज्ञा । याप्यचितित्वस्य तुल्यत्वाद्भाहकत्वासि द्धिरित्यर्थ द्वितीये स्वप्रकाशस्य । क्षिणो निर्विकारत्वाभाससिद्धिरिति द्र व्यम् ७४

वप्रका साक्षि य ति प्रत्ययाना भावाभा ।सिद्धिश्चेत् ति साक्षि सानिध्यमात्रेणे तिसिद्धे तमाभासाभ्युपगमेनेति शङ्कते अध्य ेति तत्र वक्तव्य किं साक्षिसंनिधानमात्र प्रत्ययसिद्धिहेतु १ किंवा त् तिविशे योगोऽपीति १ तत्र द्वितीयं ता ू ति ेति निर्विकारे ऽध्यक्षे उपकारित्वानिरूपणादित्यर्थे पाठा तरे अध्यक्ष्ये साक्ष्येऽहा ारादौ अनुपकारित्वादुपकारपद्वा यातिशयाज्ञन त्वादित्यर्थे प्रथम दूषयति पीति साक्षिण पूर्णतया त्र सदा सान्निध्याविशे षात् काष्ठलेष्ठादीनामपि सिद्धि ।दित्यर्थ ५

<sup>(</sup>१) चित्त्वस्यापि पाठ

अथा दुखी च य श्रो त्वध्य ोऽ वेतर अ यक्षस्य च दु खित्व थिंत च न ते म म् ७६ कर्ताध्यक्ष दस्माति नैव द्वहमईि सदेवासाि मिथ्ये क्ति तेरिप यु यते ७७ अविविच्ये भय वाक्त ुतिश्चेत्स्य द्वहरू अस् दस्तु विविच्येव त्वेति वदेद्यादि प्रत्यय विथिन तु दो प्र ज्यते ७८

एवमाभासानभ्युपगमे बौद्धादिमतसाम्यदोषपरिहारानुपपित्तं र यूथ्यान् प्रत्युक्त्वा शास्त्रीयो व धमोक्षव्यवहारोऽपि ते । न सिच्यतीति वक्तु वि कल्पयति

यो दु खित्वेन मोक्षार्थित्वेन च प्रसिद्धो गुरूपदेशश्रोता स एवा यक्षो मत १ ततोऽन्यो वा १ इति विकल्पार्थ आद्ये निरनुप्रहाध्यक्षवादिन तवापिसद्धा तप्रसङ्ग इति दूर् यित अर क्षर ति आत्मा सानङ्गीका र ादिनस्ते द्वाराभावादिवद्यातत्कार्थस न्थासिद्धे तेन च विनार्थित्वाद्य सिद्धे आभासाभ्युपगमप्र ङ्ग इत्यर्थ ६

द्वितीय दूषयति ेंति

श्रोतुर्रार्थन अध्यक्षस्य च भेदपक्षे क ि तृंत दिधर्मको विकारी श्रोता जडको तितत्वात् सद्हमध्यक्षोऽ मीति सद्ग्रह सद्दिश द्वितिष्ट तिस्त्रह नाईति विरोधादित्यथ यद्वा सद्ग्यक्षो निर्विकार आत्माह मस्मीति सद्ग्रह यथार्थवोध नाईति न इत्यर्थ श्रुतिबाध ङ्काचाय प गे युक्त त्याह देवेति

चिदाभासानभ्युपगमपक्षे धमोक्षानुप त्तिमुपपाद्य वपक्षे तदुपपत्ति । हः विच्येरि

# त्वमित्ध्यक्षि देहध्यक्षये थम् वच्य एवा येन ति क्षेत् ९

उभयमात्मानमहकार च द्वयमाभासद्वारेण िव । मिविव य विवि क्तम त्वा यथाप्राप्तमिर्थित ग्रुपादाय श्रोतृत्वेन स्थित प्रति र सि इति श्रुतिर्वक्तयात्मतत्त्वमिति चेत्पक्षस्तदा तथा यथा श्रुत्युक्तस्य हो ग्रहण स्यादिति योजना अयमभिप्राय अन्त करणादौ चिदाभासोद्येऽिष सित तद्गतिवकाराध्यासादिविक्ताहकार आत्मार्थित्वादिसप गे मु श्रु । प्रतिपद्यते त तथैवाविवेकाव थ त्विमत्यन् आभासद्वारा सामासा त करणसाक्षितया क्ष्यित्वा तेजोबन्नादिजगत्क रणत्वेनोपळिक्षत सच्छन्द । य तदित्यन् जीवेनात्मना नामक्ष्पसघातानुप्रविष्टत्वेनापरो क्षप्रत्यक्तया ळक्षयित्वा त तदसीति श्रुति रुपिद्शति आत्मतक्त्विमित था ग्रहणमुपपद्यत इति अहकार एव श्रोता स्यात् किमात्माभासाभ्यु पगमेन १ इति क मतमन् दूष्यित अ दिस्ति प्रत्ययान्व यदि वाक्यमस्मद प्रत्यक्चैतन्यादह । र विवि यैव त्वमेवेति प्रत्ययान्वियिनेष्ठत्व देत् दोक्तो दोष श्रुतेर्मिथ्योक्तित प्र रूप प्रसच्यत त्यर्थ ८

तर्ह्यहकर्तृविषयोऽप्युपदेशोऽध्यक्षे पर्यवस्यतीः शङ्काभासानभ्यु गमे त दपि दुर्घटमित्याह मिटि

त्वमिति पद अहकारवाचि सत् अध्यक्ष बोधयति चेत् अहकाराध्य क्षयो सबन्धप्रह तरेण वाक्यार्थबोधानुपपत्ते अहमध्यक्षयो स घोऽत्र वाच्य ए —स थमुपपद्यते <sup>१</sup> येन संबन्धेन त्वमिति दमध्यक्ष छक्षये दित्य<sup>°</sup> ९

<sup>(9) \$ 3,</sup> 

द्रृ यत बन्धो यद्यध्यक्षेऽ्ये थम् ८ अक्रयत्वेऽपि ादातम्यमध्यक्षर भवेद्यदि अत ध्यक्षो मास्ताति बधा हणे नधा ८१ ध हण शास्त्रादिति चेन्मन से नहि ुर्वोक्ता स्युधि। दो । ग्रहो व स्य मेिच ८२

अस्ति सब ध इहेत्याशङ्कय परिहरति द्रृहदयते

यदि द्रृहृइयत्वसंबन्धोऽभ्युपगम्यते तदापि सबन्धग्रहणमनुपपन्नम् अहकार य जडत्वात्सबन्धग्रहणायोगात् अध्यक्षस्य तद्ग्रहणमिति वक्तव्यम् अक्रिये निर्विकारेऽध्यक्षे कथ स ध्यहणकर्तृत्वमित्यर्थ ८

मास्तु सबन्धग्रहण तथापि तादात्म्योपदेशो भविष्यतीति शङ्कामनूद्य दृष्टविरोधान्मैवमिति परिहरति क्रियरे ऽप ति

यथा छोके घटस्य शौक्चथिमिति घटशौक्चययो सब धाप्रहणे शुक्को घट इति वाक्यात् तादात्म्यधीनोदिति तथा ममात्मा अध्यक्षोऽस्तीति सब धा हणे सति न तादात्म्यधी श्रुतितो जायेतेत्यर्थ ८१

एष म आत्मान्त हैद्ये अणीयानें ' ए म आत्मा तहेद्ये एतद्वहाँ इति शास्त्राद्दस्यहकाराध्यक्षयो सब धमह इति शङ्कामुत्थाप्य निराकरो ति बन ित

न हीत्युक्त यनक्ति पूर्वे । ति अहकारस्य जडत्वात् सब धप्र हीतृत्व न घटते नाष्यध्यक्षस्य निर्विकारत्वात् इति द्वौ दोषौ जड प्रति श्रुतेबोधकत्वासभवस्तृ गयो दो इति त्रिधा दोषा यु यदि थचित्स न्धप्रहण करुप्येत तदापि ममा यक्षोऽस्तीति स धप्रहण स्यात् न त्वह

<sup>(</sup>१) यो साधु पाठ (२) ाक्यत दात्य पाठ (३) ३ १४ ३ (४) **३** १४ ४

अ शि ि रू ण भ ते बु द्धियेदा तदा
प्रत्यया अपि या स्युर ायो विस्फुलिङ्गवत ८३
अभ स्दभाश्च शे सा न च यथ
े ययु स्यत द्धिश्च तथा ति ८४
व ि स्य प डेऽग्निवद्भवेत्
ुख ा वदित्ये दादर्शे ि रा तम् ८५

मेवाध्यक्षोऽस्मीति तादात्स्याध्यासानङ्गीकारात् चकारा म ाध्यक्षोऽस्तीः त्यपि न घटते अहकार य जडत्वादित्यभ्युचय ८२

एवमात्माना नो परपक्षे सब धासिद्धिमुक्त्वा क्षे मि या तादा त्म्यसब ध इति दर्शयति अ**हशिरि**ति याऽिश्यचेतना बुद्धिर्देशि रूपेण सदा भातीत्यभ्युपग यते तदा तस्या बुद्धे प्रत्यया वृत्तयोऽपि तप्ता योविस्फुलिङ्कानामभ्यात्मत्ववहशिरूपा स्युरित्यर्थ ८३

अस्मि पक्षे लौकिकवैदिक यवहारसिद्धिरिप सुसपादेत्याह ा ति

सी गेऽविधभूताया दृशेश्चिदात्मन सकाशादेव लोकस्याभासस्तद्भा वश्च प्रत्ययश्च तद्भावश्च स्याता युक्तित युक्ते उपपत्ते न चा या तथा सित आभासानभ्युपगमे ति प्रत्ययभावाभावयो प्रत्ययशाह्यत्वायो गात्ततोऽत्य तमेव विविक्तस्य चात्मनस्त ाहकत्वानुपपत्ते आभासद्वारा तु सब धादात्मनो बुद्धिवृत्तिभावाभावसाक्षित्वमुपपद्यते बुद्धेश्च त ह आत्मप्रहो ऽहमस्मीत्युपप स्यादित्यर्थ ८४

तप्तायोविस्फुलि वदिति दृष्टान्ताभिधानादात्मनो विकारप्रार्हि शकते

अय पि डेऽग्निसकान्तिवत् बुद्धौ दृशिस ाितर्विकारो भवेदित्यर्थ

णायो ोहिताभा मित्ये हृ मुच्यते हष्टदा ततुल त्व न तु वित् ना चित् ८६ तथैव चेतन भास चित्त चै यवद्भवेत् मुखाभासो यथाऽऽदर्शे आभा श्रोदितो मृषा ८७

परिहरित भ दिति तदे गेद्यमाद्शें मुखाभास दिति हा प्रवन्धेन निराकृतमित्यर्थे यथा मुख याद्शें तिविन्वितस्य तत्स्थ त्वेन रूपेण मिथ्यात्व था बुद्धौ प्रतिविन्वितस्य चिदात्मनो बुद्धिधर्म त्वेनावभासो मृषेति पूर्वमुक्त सर्वमिहानुसंधेयमिति भाव ८५

र हिं कथ तायोविस्फुलिङ्ग्रहात उक्त तत्र वि रिप्रसिद्धेर्दार्ष्टीन्ति काननुरूपत्वात् १ दत्याराङ्कय विवक्षितारास्येहापि सभवान्मैवमित्याह [

कृष्णवर्ण यो छोहिताभास छोहितवर्णमवभास इत्येतदेतावदे ह दृात उच्यते जडाया बुद्धे चैतन्याभासत्विमत्यर्थ सर्वीशसाम्यमनु पप मित्याह दृदाष्ट्रोति अप्रकाशाद्यात्मनो मुखादेश्चन्द्रादिहा न्ताभावप्रस ादिति भाव ८६

्दृान्ते विवक्षितमरामुक्त्वा दा नितकेऽपि तथाविधमरा दर्शयति

चेतनाया आभासो यस्मिस्तचेतनाभास चित्त चैतन्यवचेतनमिव भवेत् चाभा यथा आदर्शे मुखााो वित एवमेवेहापि द्र य ा सिश्चोपाधिस्थतया दृश्यमानो मृषा मिथ्येत्युदित क्त एवेत्यर्थ ८७

<sup>(</sup>१) दृष्टान्तेन — पाठ

कस्माि दाभास याध्या चित्तस्य चेतनता भासोऽभ्युपगम्यते न स्वत ? ति राङ्का न कार्या तत्र प्राण याययोरभावादित्याह किति उर्ित्तिविनाशवत्तया अ यदृश्यस्यापि चित्त य चेचेतनतास्वभाव स्यात् द ऽतिप्रसङ्गश्च दुष्परिहर इत्याह दे येति ८८ इष्टापत्ति । राङ्कय परिहरति द्ेि अवैदिकत्वप्रस ादित्यर्थ किंच आभासानभ्युपगमे ाराभा दह ास्मीति आगन्तुक वाक्यजन्यमैक्यज्ञान न सिद्धयेदित्याह ीरिति चे सि यद्याभासो न भवेत् तदा दृशिर्श्रद्धास्मीति धीर्न भवेत्-के स्य चित्त य जडत्वात् चिन्म स्य च कूटस्थत्वादित्यर्थ ८९ ब्रह्मा ीति धियोऽभावे का क्षति रित्यत आह—सद् ति अप्य ारणार्थे तत्त सिवाक्यमैक्य ाहकमुक्तिधियोऽभावे यर्थमेवा प्रमाणमे स्यादित्यर्थ अस्तु वैयर्थ्य तद्वाक्यश्रो णा सर्वे । झटिति ा गिति बुद्धयुत्पत्त्यदर्शनात् इत्याशङ्कथाह युष् द दि ि ।रिण मि तिजनको वेद् ति न्यायात्सम्यक्पदार्थविज्ञानैवत एव वाक्या रोधेऽधि ररात् आत्मानात्मविभाग ।न त्ये पुंसि इद् ाक्य र्थवत् न सर्वान् ति झटि तिसर्थे ९

ममेदमत्ययौ ज्ञेयौ यु घे न सज्ञाय
अह मित्य दी स्यादय स्माति चोभयो ९
अ यो यापेक्षय तेषा मध नगुणे पते
वि षणिवि यत्व थ ह्या युक्तित ९२
ममेद यम ये ध्यमस्य वि णम्
धना गोमा यथा तद्वदेहे ऽह तुरेव च ९३

तमेव यु मदस्मद्विवेक द्शीयतुमुपक्रमते दिना

इद पुत्रादि ममेति च प्रत्ययो यु मद्यनात्म ये यो पुत्रादिबाह्यार्थस्य देहाध्यासप्रणालिकयैवास्मद्यें प्रवेशात् बाह्यार्थस घोऽप्यनात्मधर्म एवेति युक्तमुक्तम् ममेदिमिति प्रत्ययो यु द्येव इति न सशय इति सर्वत्रानु ज्ञते अहमिति प्रत्यय आभासद्वारात्मभूते व्यावहारिके अस्मिदि आत्मिन अहकर्तिर इष्ट स्यात् अहमित्येवोक्केखदर्शनात् अयदेहादि अस्मीति चोभयोरात्मानात्मनो त्यय इत्यर्थ ९१

आत्मानात्मविषयाणा प्रत्ययाना सकीर्ण याऽसकीर्णतया च वि या नुक्त्वा उक्तविवेकसिद्धवर्थ तेषा गुणप्रधानभावेन विशे णविशे यभावो या इत्याह अयो ये

स्पष्टम् ९२

विशेषणविशे यत्व युक्तितो प्रा मित्युक्तमेव विविच्य दर्शयति ेद्

म थमस्य पूर्वऋोके म ये निर्दि यास्मद्र्थस्याः नो विशेषण इद ममेति च द्वय नु योऽहमिति प्रत्ययापेक्षयेत्यर्थ तत्रोदाहरण । न् ति यथा धनादीदंत्वास्पद सदेहापेक्षया त्वास्पदमहकर्नु सिद्ध तद्वः थूळो देहोऽहकर्नुरात्मनो बाह्यधनाद्यपेक्षयाऽहत्वास्पदतया विशे णमे बुध्यारू दार्वाह तीच क्ष तात्वीभा किंचिद यस्पृशन्द ९४ ेलो दिर्वयथो लोकबुद्धि अविधासि स्तिर्विधाम् ९५

वेत्यर्थ चकारादात्मनोऽपि सोऽह ातेत्याद्युहेखे स्थूळदेहमपेक्ष्य प्रधा नभूतोऽप्यहक विशेषणमिति योज्यम् ९३

ए त्सर्व यद्धीनसत्ता काशक तत्रारोपित सत् तस्य दा िशेषण द्पि तेन साक्षिणा न सस्पृत्रयत इत्येषु (१ ष)यो निरपेक्षसिद्ध स द्ध आत्मेति युष्मद्स्मद्विभाग भवेदे वाक्याद्वाक्यार्थज्ञानमिति प्रमाण मे वेदा तवाक्यमित्यभिप्रेत्योप हर्रति मिति

बुद्ध रूढ बुद्धिवृत्ति होडीकृत व देहतत्सवन्धिव यजा साक्षिणो विशे ण गुणभूतिमिति योजना न के लमेतावत् किंच साहको अह को साभासमना सिंह सूक्ष्मोऽपि सघात साक्षिणो विशेषण तस्मि यस्ततया तदवभास्यत्वादित्यर्थ य मादेव परमार्थत विचिद्प्यस्पृशन् सदा व साभा द्वाराऽवभासयतीति सर्वा भास तस्मा हो ज्ञानस्वरूप एव सदा मेति विवेको युक्त इसर्थ ९४

एष विवेकिना मार्ग विपरीत त्विवेकिना क्षेत्रादावण्यात्मनो विशेषणत्वप्रतीतेरित ह

बा ार्थोपहतचेता छो तस्य बुद्धिरुक्तिबुद्धिस्तस्या इ बा ार्थसत्त्व प्रधाना छोकबुद्धिमपेक्ष्येति यावत् तथा च बा ार्थ प्रधानीकृत्य यदिद् यथोक्तिविशेषणिवशे यादि वे प्रति शेम नात्मभूत तद्विवेकिथया विवे कज्ञानशून्याना द्दास्ति ते विवेकिना तु दृष्ट्या सर्वमेतद्विशेषणादिक

<sup>(</sup>१) इत्यादिषु पा

### अयया रेौहि पदा पद च ादे दहमित्त्र युक्तिरेवा धारणे ६

दृज्यरूप नास्ति न वर्तते अतो विवेकिना बुद्धिमात्मन्यव रियेतु विशे णविशेष्यादिप्रव धकल्पना यथाप्रतीतिसत्तामादाय क्रियतेऽध्यारोपापवा दृन्यायेनेति भाव ९५

नन्वन्वयव्यतिरेकाभ्यामेव सर्वससारविनिर्मुक्तात् विगमार्ति वाक्येने त्याशङ्कयाह अ य यिरे हि

पदार्थस्यान्वय यतिरेकौ नाम आत्मपदार्थो द्रा साक्षी न कदापि हत्त्व साक्ष्यो वा भवति तस्याऽलुप्तप्रकाशसन्मात्रतया त सिद्धत्वात्

तेऽन याश्रयत्वा कदापि कस्यापि विशे णमात्मा तथा यहुद्रय साक्ष्य चाहकारादिविषयान्त तद याधीनप्रकाश त्ताक याऽन्याश्रय सत् दा विशेषणभाव न व्यभिचरित तस्मादनागमापायि दृगात्मरूप त्य शुक्त्या दिवत् तिद्वपरीतमसत्य रजतादिवत् इत्यनृतजडपरिच्छिन्न राधीनपरा गर्थव्यावृत्त सत्यज्ञानानन्तप्रत्यगान दरूप आत्मेति विवेचनम् पद यान्व यव्यतिरेका नाम आत्मा चैत य न सिद्त्यादिपदानि कर्तेत्या शुपपद्विधुराणि के छर्येवात्मन समर्पकाणि न विशेषणतिद्विशिष्टविष याणि गमर्थ्यात् र्व भोक्ता ज्ञाता द्र र श्रोता वक्ता गन्ता स्थूछ इत्यादीनि तु न केवछपूर्णात्मवि याणि अन्याधीनिक्रयाद्यपरागद्शा यामेव युज्यमानत्वादिति विवेचनम् एव पदस्य पदार्थस्य वाऽ यव्य तिरेकाविति यदेतत् द्विमत्यत्रास्मद्र्थवि येऽव रिणे युक्तिरेव रात् विवेकावधारणो रयमात्र स्यात् न तु वाक्यार्थैक्ये पदार्थैक्ये व्यापारोऽस्ये तस्मादे राव रापि विवेकेन देहादिवेछक्ष येऽवधारितेऽपि कोऽह

<sup>(</sup>१) कर्मे पाठ

ाद्राक्ष हमित्यिक् षुंडिय ना पि न व रयति ष्टिं । प्रत्यय तु निषेधिति ९७ यज्यो ने हि द्रष्टु।रत्येव विदोर्ड म् ौटस्थ्य च था प्रत्ययस्य तु छु त म् स्वयमेव । प्रांप्यय गा पृथक् ९८

तर्हि १ इति जिज्ञासाया अनुवृत्ते तत्त्वमसीति वाक्य जि ।सि व रू विशेषसमर्पकमवदय पेक्षितव्यमेवेति भा ९६

किंच अवस्था य परस्पर यभिचारि चैतन्यात्मा तु न कदापि व्यभि चारीति प्रारान्तरेणात् ानात्मविवेक दर्शयति द्वा

अस्मिन्सुषु ेऽ ात्मिन ह ाने वा मनागिष ईषद्ण्य यदात्मस्वरूपा तिरिक्तमह नाद्राक्ष न दृ वान मीति परामृशन् जनो न वा स्वात्मनो दृष्टिं चैतन्य वारयति त्यय तु पुनर्निषेधति प्रतीयत इति प्रत्यय इति व्युत्पत्त्या प्रमातृप्र ाण मेयादिरूप सर्व ए विशेषो गृह्यते स्मात्परस्प रव्यभिचारितया दृष्टनष्टर भावाभ्योऽवस्थाभ्यो मिध्याभूताभ्यो व्यभि चारी चिद्रूण साक्षी सत्य आत्मेति विवे सिध्यतीत्यर्थ ९७

एव क्तावन्वयव्यतिरेको शा समतौ न स्वबुद्धयुत्प्रेक्षामात्रकृताविति विश्वासाय शा मुदाहरति तिरिति सार्धेन

ाय पुरुष स्वयज्योति नहि द्रष्टुर्दृष्टेविपरिलोपो िते इत्ये दिशास्त्र संविद्श्चेतनाया अरिता सद्भाव स्या विद कौटस्थ्य निर्विकारतां च स्यमेवाब्रवीदिति ध ता प्रत्य स्य प्रमात्रादिमे

<sup>(9) 8 2 9 98 (8) 8 2 3</sup> 

एव वि तिवाक्यार्थे श्रुति ो प्रि द्धित ुतिस त्वमसात्याह श्रेतुर्मोद्दापनुत्तये ९९ ा द रथेर्ये दुक्त्यैवापानुदत्त स्य वि णुत् बोधे न य रमूचिव न्

दस्य छप्ततामसत्ता च न तु तिहृतीयमस्ति त गोऽन्यद्विभक्तम् इत्या दिशास्त्र स्वयमेवा गिदिति पुनरेवा वय एव प्रत्ययावगती प्रथगस कीणें शा े विवेचिते इति शे प्रत्ययो याख्यात अवगतिश्चै तन्यम् ९८

एवमवान्तरवाक्यकृत यु मदस्मद्विवेकमुपपत्तित उक्त्वा विज्ञातपदार्थ तत्त्वे पुरुषे महावा य फलवद्वि ान जनय ीत्याह पि िति

एवमुक्तप्रकारेण श्रुतिप्रसिद्धित लो प्रसिद्धित य यतिरेक ि ातावा रवाक्यार्थे पुसि सित महा ाक्यात्मिक श्रुति श्रोतु र्जि ।सोर्मोहापनुत्तये कार्यावि ।निवृत्ति योजनाय तत् दाख् त्वमसि इत्याह उपदिशतीत्यर्थ ९९

वाक्यश्रवणमात्रान्मोहापोहे दृष्टा त पुराणसिद्धमाह होति दाशरिथना रामेण देवकार्यसिद्धये मनु या तारनाट्येन स्वमाहात्म्या च्छादन सकल्पपूर्वक यत्छत् तिद्ह तम श देनो ते न त्वीश्वरस्य संमोह सभवति तदुक्त रीर

> सकल्पपूर्वकमभूद्रघुन दनस्य नाह विजान इति कचन कालमे त्

<sup>(</sup>१) ाच्यार्थे ति ैि ६ ४ २४ पाठ () ४ ३ २३ ३

अह दस्य नि । या ज्योति वि मत्यगत नि ैवोक्ता द त्येव फल तत्र विमुक्तता १ १

> ह्योपदेशमुपलभ्य निमित्तमात्र तचोत्ससर्जे स कृते सति देवकार्ये

इति हेराम त् विष्णुरसि न दशरथपुत्रमात्र इत्युक्तयैव ह्या दाशरथे सकल्पमात्र त तमो वि णुत्वाच ादनरूपमपानुदत् एवकारार्थमाह येति या तर ाक्योपदेशप्रहणातिरिक्तमित्यर्थे १० दार्ष्टोन्तिक ाह अह दस्ेिट

ए शब्द प्रथम योज्य यथाऽय दृष्टा त ए सद्सि इति वाक्येन सा नि ग्रेकैंव केवल नानु । पितेति योजना सा का निष्ठेति तामाह अ ब्दर्से दि प्रत्यगात्मिन परागर्थेभ्यो व्यावृत्ते शोधिते आत्मिन निरुपाधिक ज्योतिष् साक्षिर प्रकाशर भावे अहश द्स्य या नि । लक्ष णया पय सिता वृत्ति सैवेत्यर्थ तत्र त्व तद्सि इत्युपदेशमात्रात् अह सत् द्वासिम इति । क्यार्थ । नोद्यमात्रे सित । मुक्तता मोहा पोहरूपा फल भवतीत्यर्थ य । दृष्टा तस्य दार्ष्टान्तिकमेव विज्ञात वाक्यार्थ इति पूर्वश्रोक ए स्थित द्रष्टव्यम् अय त्वन्यथोत्थाप ते ननु दाशरथेभवेदेव । ष्णुत्शेपदेश । ।त् विष्णुरहमस्मि इति झटिति गोधो दय त य हामहिमस त्वात् कथिमदानींतनस्य कर्ताभोक्तत्यादि प्रत्यक्षाभिमतिमथ ।प्रत्ययगृहीतस्योपदेश । ।त् अह ब्रह्मासिम इति निर्विचिकित्स ।न सभाव्यते १ इत्याशङ्कय शोधितत्वपदार्थस्य पुस कतादिसाक्षिण एवाह ।दिशब्द हित य त्वोपदेशान्नानुपपत्तिरत्रा

<sup>(</sup>१) २ १८२ परंघा र्रे साे ९८ १२ १३ ११८ २

ु मात्रेण चेन्न स्यात्कार्य भवेद्धवम् वहार त्पुरापा द्धाव वयमात्मन १ २ अ नाय दिनिर्मुक्त्यै तत छ जायते प्रम च्वमस्यादिवा यार्थे त्रिष्ठ ।छेष् ३ य १ ३

पीति परिहरति अहरा द ेति सदसीत्येववाक्येन सैव नि ग्रेक्तेति सब घ अयत् मानम् ११

एवमवगतपदार्थतत्त्वस्य वाक्यादेव समूल्यससारनिवृत्तिफल ज्ञान जायत एव इति स्थिते श्रुते प्रामा यसिद्धवर्थ कार्यपरत्व कल्प्यमित्याप्रहो निर् र्थको विद्वदनुभवविरोधादित्यभिष्रेत्याह

यथोक्त यायेन ाक्यस्य श्रुतमात्रेण चेदुक्तफल विज्ञान न स्यात् तत्र तदा कार्य कल्प्य वम स्य भवेत् अन्यथाऽर्थवादादिवाक्यवत्स्वार्थे प्रामा ण्यानुपपत्ते इह न तथा कल्प्य स्ति फलस्य सद्य एवानुभवसिद्धत्वा दित्यर्थ स्वय ज्योतिनिहि ष्टु " इति स्रोके पूर्मर्थस्रोकोऽधिक स्थित इह वाऽयमर्थ ए स्रोक इति सहगणनीयम् किंच सिद्धे ब्रह्मात्मिन शास्त्रस्याप्रामाण्य नाम ? (१) विपर्यासलक्षण । (२) नि फल्ट वा (३) सशयलक्षण वा (४) अनुत्पत्तिलक्षण । १ इति विकल्पान् मेण दूषयित रादित दि (१) नाद्य यस्मात्र्यवहारात् अह ह्यासि इति शास्त्रोपदेश यवहारात्पुरा पूर्व प्या न स्यमेव सद्भा इशे बाधकाभा ।त् त । द्यथावस्थितात्मस्वरूपस्यै श्रुत्या निवेदना श्रुक्तिरूप्यज्ञानवद ।मा यिस्तर्थ १२

-- (२) न द्वितीय अनुभवविरोधादित्याह दीति

<sup>(9) &</sup>lt; 9< (7) 989

बिन हानत्वात्स चतुभ तन जाये । सात्त्ये य देवाह स्माति ें ऽन्यत्मित द्यते सदेव चेदहरा द । मुरू ार्थ इष्य

तत्काला ा ाक्य वणकाल एव कालो यस्या सा तताला प्रमा अञ्चानाया ुपलक्षि सारस्य निर्मुत्त्यै निवृत्त्यर्थ जायते विदुषा प्रत्य क्षमेवैतदित्यतो न निष्फलत्वराङ्कावकारा इत्यर्थ (३) तृ शेय प्यनुभववि ाति असराय सरायो ना तीत्यर्थ १ ३ रोधन निराकरोति

(४) चतुर्थ प्रत्याह प्रि धे

पदार्थाज्ञान हि वाक्यार्थज्ञानोत्पत्तिप्रति न्ध तद्विहीनत्वाद्वगतपदा र्थस्य पुसस्तत्र तस्मि व वाक्यश्रवणकालं ात्मन्येव प्रमा जायेतैव न सहाय इति योजना आकाशपुष्पमस्तीत्यादिवाक्यार्थवद्नुभवायोग ार्थ त्वराका ।रयति स् े अनुभवस्वरूपत्वात्स्वयमात् न प्रत्याख्या तुमशक्यत्वादित्यर्थे अतो हुर्फडादिश द्वद्नुत्पत्तिल्रक्षणमप्यप्रामा य नास्तीति सिद्ध सिद्धे ह्यात्मनि वाक्यस्य ामाण्यमित्यर्थे १ ४ ।

एव प्रमाणस्वरूपनिरूपणेन अह ब्रह्मास्मि इति ानमुपपाचेदानीं प्र तिपत्तव्यार्थस्वभावनिरूपणेनापि तदुपपाद्यितु विकल्पयति वि देवति

तत्त मिस इति वाक्यश्रवणसमन र प्रतिपत्तौ अहमिस इति किं सदे ितपद्यते किंवाऽन्यत् <sup>१</sup> इति विकल्पार्थ आद्यमनूद्य तत्र परस्यानिष्टापत्तिरित्याह दे ेदी सता च्छब्दार्थेनाह्शब्दो मुख्यार्थ इष्यता तदा सच्छब्दाहश दयोरेकार्थपर्य ।नादैकात्म्यमे वा क्यार्थ न सर्ग इत्यपरो ानसिद्धिरित्यर्थ १ ५

<sup>(</sup>१) कवचाय हुम् 'अस्त्राय फट् <sub>र</sub>ित ध्यादौ (२) सिद्ध रहित पाठ

अ यचेत् द् हिंपि पितिपृषे ।

स्मा मुख्य हे सि वार व ोरह . ६
प्रत्यया प्रत्ययश्चेव यदाभासौ तद्धे
तयोरचिति रा चै ये कल्यते फल्म् ७
कूटस्थेऽपि फल्ल यो य र जनाव यादिकम्
तदनात्मत्वहेतुभ्या क्रियाया प्रत्यस्य च १८

द्वितीये दोषमाह अये दिति

प्रत्यगात्मनोऽ यचेत्सत् दाऽल्याहरूपा या प्रतिपत्ति मृषेत्र सा भवेत् सपदादिज्ञानवत् तत्र वाक्यस्याप्रामाण्यमेव प्रसज्येतेत्यर्थ प्रमाणप्रमेय स्वभावपर्याछोचनया वाक्यादेवापरोक्ष फळवदात्मतत्त्वविज्ञानमुत्पद्यत इत्यु पपन्नमित्युपसहरति स् तिदि इह वाक्ये मुख्यप्रहे सति अवगतर्य थार्थानुभवस्य वारणा निवारण नास्तीत्यर्थ १ ६

नन्वात्मन कूटस्थत्वेन प्रतिपत्तृत्वानुपपत्तौ फल्लसब धो नोपपद्यत इत्य स्त्यात्मग्रहे निवारणेत्याशङ्कवाह तथि

प्रत्ययी परिणा य त करण प्रत्यय तत्परिणामश्च यदाभासौ यस्य चि दात्मन आभासो ययोस्तौ यदाभासौ तयोस्तदर्थता तच्छेषभूततेति यावन् तिसश्चेतन्ये चिदात्मिन तदाभासद्वारा फल कल्प्यते किंच तयो प्रत्य थिप्रत्यययोरचितिमत्त्वाज्ञडत्वादिप फलस्वन्धायोगात् फलस्यात्मसवन्व स्यादित्यर्थ १

निर्व्यापारस्यापि फल्लसब घे दृष्टा तमाह—कूट ि ननु राजतद्भृत्ययो स्वस्व मिभा सब घोऽस्ति राजनि जयादिसवन्य निमित्तम् इह त्वथ्यक्षाध्यक्ष्ययोस्तादृशस्यादृशनात् क मय दृष्टान प्रकृते

<sup>ं (</sup>१) ग्राहिं पाठ

आद स्तुयदभसो मुार ए यथैव प्रत्ययादों यदभा दाहम् , ९ इत्येव प्रित्ति स्यत्दीतचना । त्विसुपदेेऽपि रभवादनर्थ । १,

सगत स्यादित्याशङ्कय अत्राप्यस्त्यिध । नाधिष्ठेयभाव फलसब धहेतुरि त्याह दिति हेतुभ्यामित्यत्र हेतुत्वाभ्यामिति भावप्रधानता योज्या क्रिया अहमातिमका वृत्ति प्रत्यर्थमयतीति युत्पत्ते प्रत्ययोऽ त करणसा भास उच्यते साभास वृत्तिवृत्तिमतोरिति यावत् आत्मत्व च हेतुत्व चात्म हेतुत्वे तस्य फलस्य न आत्मत्वहेतुत्वे तदनात्महेतुत्वे ताभ्या तदनात्मत्व हेतुत्वाभ्यामिति योजना तथा च क्रियाप्रत्यययोर्जेडयो फलस्वरूपत्वाभा वात् फलोपादानत्वाभा च तद्यापारनिवन्यन फल दिधिष्ठान एव नि र्या पारेऽपि कृतस्थे यो यमित्यस्ति हृष्टा तदाष्ट्रा तकसगितिरित्यर्थ १०८

शुद्धस्यात्मन प्रमातृत्व नास्तीत्यभिष्रेत्येद विशिष्टप्रमातृकृत फल कूटस्य उपचर्यत इति राजदृष्टा तेनोक्त वस्तुतस्तु चित्प्रतिविन्वस्यैव स्त्रोपाधि ज्यापारेण स्वात्मन्यध्यस्तेन विद्यत एव प्रमातृत्विमिति चिद्दात्मन एवावि कृ स्य तिविन्वभावनिव ध फलसब ध इति सदृष्टान्तमाह अ द्र्र्शस्त्विति

येन मुखाकारेण िशिष्टतया आभासत इति यदाभास सन्नाद्शों मु कार स एव प्रीवास्थ एव स न ततोऽन्य यथा बिम्बप्रतिबिम्बयो दैक्य छोके प्रसिद्धमित्यर्थ एव त्ययाद्शोंऽहकारो यदाभासो येन चित्र तिबि बेन आभास्यत इति यदाभास स चित्प्रतिबिम्ब परमात्मैव, न ततोऽन्योऽहकारेऽहमवभासगोचर तथा सित अह ह्य इति वाक्या श्रीबीधटते अध्यस्ताशापोहमात्रेण बिना नात्मन कर्मत्वमित्यर्थ १०९। अयमेव पक्ष आदर्णीय इत्याह इत्ये ित श्रोतु दुदेश्वेदर्थवर भित् अध्यक्षस्य न चेदि ेतृत्व स्य तद्घेत १ अध्यक्षस्य ो स्याुद्धेरेति चे तम् त्कृतो ारोऽसि द्य रूे १२ बुद्धे चेत्तत श्रि वे परि ति आभाेऽपि च को दोष िश्रुत्याद्यनु हे ११३

एव सित चिदाभासाभ्युपगमे सित सदहमिस चकारादह दसिम द्रेवेवमाकारा तिपत्ति स्यात् नान्यथा र्ांत्मन एव वा अ०कार स्येव वा प्रमातृत्वाभ्युपगमे इति यत अतोऽयमेव मार्गोऽनिच्छद्भिरप्याद्र णीय इति योजना एवमनभ्युपगमे न केवल प्रतिपत्त्यनुपपत्ति अपि तृपदेशस्याप्यनुपपत्तिरित्याह तर िति त्वमर्थोऽनुवाद्भ्रारेण हि तर् भ्रेमाव उपदेष्टव्य तत्रानृद्यमानस्य चित्प्रतिविक्वस्याभावे तद्श्रीपदेशो निरालम्बनोऽनर्थक स्यादित्येतदाह् ार भाव दिति ११

एतददेव विशद्यति श्रोतुरिहि

तथा सतीत्यर्थे तच श्रोतृत्व ध्यक्षाट यत्र सभवतीत्याह अध्यक्ष रू े न कस्यापीत्यर्थ १११

यद्यप्यध्यक्षस्य नोपदेश तथापि न वैयर्ध्यमिति शङ्कते अध्य ेति तत्र बुद्धे श्रोतृत किमध्यक्षसिनिधिसत्तामात्रापेक्ष आहोस्वित्तत्कृतो पकारापेक्षम् १ इति विकल्प्याद्य प्रत्याह दिति तत्कृत संनिहि ता यक्षकृत उपकारोऽि शयो बुद्धेनीस्त्येव य ताष्ठादि धनादे संनिहि ताद्धुद्धावित्शयो न कल्प्यते तद्वदित्यर्थ ११२

द्वितीय त्थाप्य दृष ति सौ ेवि दि

<sup>(</sup>१) तदा पाठ () तुलय १८ ७५

अ भा े परिण श्रेन रज्ज्वा दि नेभत् वत् देश्च त ऽ ेचमादर्शे च मु त् त् ११४ नाऽऽत् भि त्वि द्धिश्रेदात् नो हण त्पृथक् मुखादेश्च पृथिक द्धिरिह त्वन्योन्य श्रय १ ५

एव सित आभासानभ्युपगमेऽध्यक्षस्य परिणामिता नतु निश्चित प्रस ज्येतेत्यर्थ अतो रूप रूप प्रतिरूपो वभूवं एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलच द्रवत् 'इत्युपदिश्चितिस्मृत्यनुगृहीत आभासपक्षो निर्दृष्ट उपादेय इत्यभि त्याह आ ेऽपि दि यद्वा अ तु परिणामिताऽध्यक्ष स्येति चेत् तर्द्धाभासेऽपि च प्रमाणसिद्धेऽभ्युपगम्यमाने तव को दोषो भविष्यतीत्याह आभ ेऽति ११३

आभासपक्षे चिदात्मन परिणामप्रसङ्गाभाव वक्तु शङ्कामुत्थापयति अ ो रि ेदिति

नैव आभास य मृषात्वोपपत्तेरिति परिहारमाह रज् ाद्दाि रज्ज्वज्ञानकल्पितस्य सपीदे रज्जुनिभत्ववत् अनिवमात्मकस्य रज दिरि द् ात्मकत्वव चिदात्मा ानकल्पितस्य बुद्धयादेर्भृषेव चिन्निभत्व चकारा दभोक्तृस्वरूपस्यात नो भोक्तत्वाभासो मृषेवेति सूच्यते यथैव मृष त्व तथा पूर्वमवोचम् आद्रों च मुखत्वव मुखाकारत्ववदिति दृष्टा तप्रणयनेने तथर्थ चकारान्मुखस्येवात नोऽविकृतत मण्यवोचमित्यर्थ ११४

अहकुतेरेवात्मत मिति म य ानस्तस्य चिन्नि त्वमाक्षिपित ात्मेति आत्मन केवलस्य श्रहणादवभासनात्पृथगेवात्माभासत्वस्य सिद्धि न्न

<sup>(</sup>१) ृ २ ५ १९ ५ ९ १ (२) ह्या १२ ेक्ष अध्याये (१) (२) १८ ८

अ यक्षस्य पृथिक्सद्ध वाभ स्य तद यत आभ सस्य द यत्वे ध्यक्ष या रिक्तता १६ नैव स्वे पृथिक्सिद्धे प्रत्ययस्य शे तथा स्थादेस्तत्र शून्यत्वात्प्रत्ययस्याऽऽत ना ७ ११७

भवदाभासावभासेनैवाऽऽत्माभासो भवेत् तदा इह त्वस्मिन्मतऽ यो यस श्रय इति योजना दृष्टा तश्च विषम इत्याह मु दिरिति दर्पणा दिगताभासव्यतिरेकण शीवास्थत्वेन मुखस्य सदा सिद्धिगस्तीति न तत्रा ऽ योन्यसापेक्षतेत्यर्थ ११५

अन्योन्याश्रयमेव स्पष्टयति अध्यक्षस्येति तथा चाहमिति प्रतीयमानोऽहक्वत्यात्मक एव चेतन आत्मेति युक्त मित्यभिप्राय ११६

अहकुत्यात्मकस्याऽन्त करणस्य स्वप्ने दृश्यत्वेनैव यवस्थि त्वात् तदा भासनिर्पेक्ष एवात्मा तत्र सिद्ध इति नोक्तदृष्टान्तासगतिरिति परिहरति नैव व रति

प्रत्ययस्या त करणस्य दृशंरात्मनश्च स्व वस्थाया तथा मुखतत्प्रिति विम्बवत् पृथक् अ यो यनिरपक्षतयैव सिद्धेरित्यर्थ कुत एतदित्य पेक्षायामाह रथ देरिति न तत्र रथा न रथयोगा न प थानो भवन्ति इत्यादिना स्वप्ने रथादिदृश्यराहित्यस्य श्रूयमाणत्वात् प्रत्यय स्यैव रथाद्याकारमापन्नस्य तत्रात्मना स्वप्नकाशचैतन्येन प्रह तथा चात्मा प्रत्ययसवलनविनिर्मुक्त स्वप्नकाशतया भासमान एव स्वप्ने वि या ारा कारितप्रत्यय क्षि सिद्ध इत्यर्थ ११७

अगत्या हि । त्ययो िय ति
जायते यदाकार । विषये १८ ।
कर्में त्वात तद्व न् ।यें ियुज्यते
अकारे य चा यें रण तदिहे च्यते ११९
यद भा न या ेति निगद्ये
त्रयमे द्विविच्याऽत्र यो ज ।ति आत् वित् १२

स्वप्रपर्यालोचनया चिदात्मन प्रत्ययाद्विवेक द्शीयत्वा जाप्रत भावा लोचनयापि तमाह के त हीत दि ।

विषयस्याऽऽक्रतिरिवाकृतिर्यस्य अथवा विषयस्याकृतिरेवाकृतिर्यस्य स विषयाकृतिरिति विष्रह आत्मचैतन्यव्याप्ते विषयाकारे प्रत्यये जायमाने तस्मिन् यो विषयाकार स बाह्यो विषय इष्ट इत्यर्थ ११८

किंच स बा गो विषय ईप्सिततमत्वात्कर्तु साध्यतयोद्देश्यत्वेने तम त्वात्कर्म भवति तद्वास्तद्विषयेच्छा ान् कार्ये नियुज्यते कुर्विति प्रेयंते यत इत्यव्याहार आकारसमर्पकस्य कर्मकारकत्या विषयत्वसुत्तवा प्रत्ययस्य कर्णत्वमाह आ रो त्रेति

यत्र बुद्धिपरिणामे विषयेण आकारोऽ येंत अर्ध्यते तिद्दह वि याभि व्यक्ती करणमुच्यते तत्तद्वा निद्रयविशेषिता त्तदर्थाकारा बुद्धिवृत्ति विषयप्रमिति प्रति करणमित्यर्थ ११९

विषयकरणे न्युराद्य तार युरपादयति द ेति यस्य चिर तिबिम्बस्याऽऽभासेन स याप्तोऽह ार परिणमते स चिदा त्मप्रतिबिम्बो ज्ञातेति निगद्यते थ्यते एव ाक्ष्य निर्दिश्य तत साक्षिण पृथगुपलम् रि मिति एतत्रय ाता ान े चेति विविच्य असाध र येनावगम्य अत्र ये परस्परापेक्षसिद्धिके आगमापायिनि वर्ते मान त सिद्ध तदवधिभूतमनागमापायि साक्षिण यो जानाति सम्य गवगच्छति स आत्मवित् त्वपट्ठक्ष्यप्र यगात्मविदिति योजन। दुक्त र्षा

> एकमेकतराभावे यदा नोपलभा हे त्रितय तत्र यो वेट आत्मा ाश्रयाश्रयं इति १२

(१) २ १ ९ िद्ध े कचित चिदिप अनेकप्रन्थप्र थय न्यस्ता अय श्लोक एका प्रन्थि तदर्थावबोध पूर्वश्लोकावबोधसापेक्ष अत प्रथम सन्याख्य स सगृहाते

भेऽभ्यात्मिकोऽय पुरुष सोऽसावेवाधिदैविक यस्तत्रोभयविच्छेद स स्मृतो ह्याधिभौधि ८

अस्यार्थ योऽयमध्यात्मिक पुरुष च रादिकरणाभिमानी द्रष्टा जीव , स एवा सावाध्वितिक पुरुष सूर्यादि अत्र पुरुषस्य जीवस्योपाधित्वात् इन्द्रियादौ पुरुषश द प्रयोग स वा एष पुरुषो तरसमय (ते २ १) इत्यादिश्रते यदिद अध्यात्म चश्चरादिकरण स एवासावाधिदैविकश्चश्चरायधिष्ठाता सूर्यादि पुरुष स्त इन्द्रियतद्धिष्ठानयोरिप सूर्याद्यशत्वेनैकरूप्यात् य तु तत्रैकिस्मिनेवोमयो आध्यात्मिका घिदैवरू योर्विच्छदो मेदो यस्मात्तथाविधश्चश्चर्गोलकायुप क्षितो दश्यो देह स ह्याधि मौति पुरुष स्मृत अभिन्नयोरिप करणतद्धिष्ठान्नोर्गोलक ए मेदो बुन्यते अन्यत्र करणस्थित्यभावेन मेदबोधाभावात् एव च इन्द्रियम यात्मिक देवता आधिदैविक, गो कमाधिमौतिक विषयोऽ याधिमौतिक ,ति

अथ कृतश्लोकार्थ एकमे तराभाव इत्येते ।म ग्रेन्यसापे सिद्धत्वे न नात्मत्व सूच ति तथा हि दृश्य विना तत्प्रतीत्यनुमेय करण न सि यति नाऽपि दृष्टा, न च तद्विना रण वृत्त्यनुमेयस्तद्धि ।ता सूर्यादि न च तद्विना करण प्रवर्तते, न च तद्विना दृश्यम् इत्ये यदै तर याऽभावे ए पि नो ।लभामहे न पश्याम तत्र तदा तदाच्यात्मि ।दिन्नितय ।लोचनात्मकेन त्यये यो वेद साक्षितया पश्चित सम्यक् या धे प्रत्या यभिचारे

एै विते भेद तु पर यापित .२

आधिभेदाद्यथ भेदो णेरवगेस्त

अ द्धि रि श्रि व पर य श्रय त् २२

प्र न हण द्धि पर । भिह ऽ

आ रोक्ष त्तदे का न द पवत् २३

विवेक कारमे विशद्यिति गि १२१

भेदस्तु प्रत्ययापित इत्येतहृष्टान्तेन स्पष्टयित आधिभेद दिति

मैणे स्फटिकादे प्रत्ययसश्रयादहकारप्रतिविम्बक्कताभाससश्रयाहि

मित्तादित्यर्थ १२२

ननु प्राह्य हणप्राहकातिरिक्तात्मसिद्धौ कि प्रमाणमुक्तमे ावता भवती त्यपेक्षाया तदाह मि दि

प्रत्ययाना वि याकाराणा जाम्रत्स्वप्नावस्थाना प्रथन स्फुरण हणमु पादान स्थितिवी यवहारो वा सिद्धि स्वरूपलाभश्च इह व्यवहार भूमौ अ यतोऽन्यर ादापरोक्ष्याद रोक्षस्वभावाद्भवितुमहिति अचित्स्वभाव त्वात् अचित्स्वभावत्व चागमा ायित्वात् प्रदीपवदित्येतदे ानुमानमिहोक्त मित्यर्थ दि ता प्रत्यया विलल्खणान्याधीनप्रथनम्रहणसिद्धिका

स आत्मे स्वाश्रयाश्रय स्वाश्रय अनन्याश्रय स चा गे अन्ये ामाश्रयश्चेति अन्येषा सिद्धि अ यसापेक्षा आत्मन सिद्धिर्ना यापे । अत एव यभिचारित्वा त्तेषा मायामयत्वम्

<sup>(</sup>१) तुलय १७ १५

िम यद्घाहयेत श्चित् प्राणे तु निचत् विनैव तु प्रमाणेन निवृत्त्याऽ यस्य ेषत .२४ शब्देनैव प्राणेन नि त्तिश्चेदि ोच्यते अध्यक्षस्याप्रिड्तत्वाच्छू यतैव प्र ज्यते १२५

अचित्स्वभावत्वात् प्रदीपादिवदिति प्रयोग एव सामान्यतो हप्रानु मानेन अत्राय पुरुष र यज्योति " आत्मैवास्य ज्योति तस्य भासा सर्वमिव विभाति " इत्यादिश्चृतिप्रसिद्ध काश आत्मिन सभा वना दर्शितेति द्रष्ट्रव्यम् १२३

एवमनुमानमात्मन्युप यस्य विधिमुखेन प्रमाणेनात्मसिद्धिरुक्ता तत्र केचित्रिषेधमुखेनैव प्रमाणेनात्मसिद्धि न विधिमुखेनाऽपीति म यन्ते, तन्मतिनराकरणाय विकल्पयति ि यदिति

प्रथमस्तुरा द एवकारार्थे द्वितीय तु वाराव्टार्थे किं कश्चिद्वादी केनचित्प्रमाणेनैव देहादिभ्योऽन्यदात्मतत्त्व प्राह्येत् <sup>१</sup> किंवा प्रमाणेन विनैवाऽन्यस्य निवृत्त्या परिशेषित <sup>१</sup> इति विकल्पार्थ १२४

प्रथ पक्षे विधिमुखेनैव प्रमाणप्रवृत्ति सिद्धयतीतीष्टहानि स्पष्टेत्यिभ प्रत्य द्वितीय प्रत्याह श देनै ति

शब्देन प्रमाणेनाऽऽनात्मिनवृत्तिरेव चेदिहोच्यते इति सब ध तदा ऽध्यक्षस्य अध्यक्ष द्भावस्य अ यतोऽप्रसिद्धत्वात् परिशेषासिद्धे शूत्य तैवावशिष्येत नात्मेत्यर्थ १२५

<sup>()</sup> सिद्धित्वा — पाठ (ः) उप ३९ (३) उप ३५ । (४) ९५ ६४ मु २२१.

चे नस्त्व देह इ चेन्ना दि चे नस्याऽ यत दिवां स्याद यहान २६ अव्यक्ष र य स्त्येव चे नस्याऽपरे क्ष तुल्य एव मोध स्याद य य ऽसत्त्ववादिना १२७ अ ज्ञ सिष चेदिमिति लो स्मृतेरिह करणं कर्म ती च सिद्धास्त्वेकक्षणे १२८

नतु चे नाचेतनयोर्विरुद्धरूपत्वकथनेनाऽ यनिवृत्ति शब्देन क्रियते, तथा चाऽचेतनविरुद्धश्चेतन परिशि यत इति न शून्यताप्रसङ्ग इत्याशङ्कय परिहरति ेत रू िति

अप्रसिद्धितो नैविमित्युक्त साधयित े स्येति अयमर्थ सिद्धे हि वर्मिणि प्रतियोगिनि चायमय न भवतीति तादार यनिषेधेन विरुद्ध रूपत्वोपदश स्यात् न चाऽद्यापि चेतनपदार्थ पृथक् सिद्ध इत्यनेनैव तत्साधनेऽ यो याश्रय स्यादिति १२६

आत्मा नाऽत्य त प्रसिद्ध तस्य स्वत सिद्धत दित्याशङ्कते अध्यक्ष. २ति

चेतनस्य स्व गेऽपरोक्षत्वादित्यर्थ दूषयति **ल्य ति** ए सिति अ यस्याऽसत्त्ववादिना ग्रू यवादिना तुल् सम प्रबोध स्यात् यथा ग्रून्य ादिन प्र ाण विना स्वत सिद्धं ग्रून्यमात्मेति न प्रबोधसिद्धि तथा ऽध्यक्षस्यापि वेत्यर्थ १२७

्रदाना स्मृतिबलेन स्वत सिद्धाध्य सिद्धि शङ्कते रिित अहमिदमज्ञारि पिन्तीह यवहारे लोक युगपत्स्मृतिदर्शनात् अन नुभूते स्मृत्यभावात् करणकर्म तीरस्त्रयोऽप्येकक्षणे गयेन सिद्धाः, गो पा ेऽपि समृत शैष्ट्याद्यौगपद्य विभ व्यते क्रमेण हण पूर्व समृते श्वात्तथैव च २९ अ िषदि । चेत्यपेक्ष ज यते श्व म् वि षे ऽपेक्ष्यते य नैवैकक ता , ३

ऽस्त्यध्यक्ष स्वत सिद्ध इति ग यते किलेत्यनभिमतत्वद्योतनात् पूर्वपक्षत द्योतितेत्यर्थ १२८

एतन्निराकरोति । ेऽीति

स्मृते पूर्वानुभ गमकत्वेन प्रामाण्येऽपि न युगपित्रतयिसिद्धिगमकत्व यत पूर्व क्रमेण कर्जादीना हणमभूत् तथैव च पश्चादुत्तरकाल स्मृते सभव , अत शैद्ध्या रेन् येंणाविलम्बाद्यौगपद्य िभा यते मृ वैत्यक्षरार्थ अर्थ त्रयस्यैकस्मृत्यवभास्यत्वे निश्चिते सत्येवं स्यात् न तु ति श्चेतु शक्यते यतोऽहमिद् जानामीति क्रमेण व्यपदिश्यते अतो प्राह्यस्फुरणस्य प्राह्क प्रहणाकारतासभवात् तत्काले तयोर्न भान सभवति एव प्राह्कस्य प्रतीच स्फुरणसमये प्राह्यस्य पराचो नास्ति स्फुरण विकद्धाकारद्वयस्यै कस्मिन् प्रमाणज्ञाने स्फुरणासभवात् तथा ानस्यापि विषयैकाकारत्वात् तत्स्पुरणेन ानृस्फूर्तिरिति क्रमेणेव ज्ञा विसिद्धि प्रागु या तस्मादु त्पलपत्रशतभेदनयौगपद्याभिमानवत् युगपत्स्मृतिरित्यभिमान शैद्ध्यनि वन्धन इति भाव १२९

स्मृतेये गपद्याभावे कारणान्तरमाह अज्ञासि ित

इद्मित्याकारो हि त्यग्पेक्षयो छिख्यते ता मामिति परागपेक्षया धीर्जायते तथाच य विदेशेशेऽन्यप्रतियोगिकोऽपेक्ष्यते तत्रैककालता मौगपद्यं नैव घट इत्यर्थ १३० अत्ने हेच अपित्रया हि भृत् आत्य हेत् स्त्रः १३१ तुचित्तिही यया त्स्मृम् ओ हिकर्तित्रत्वस्ये ा अन्यतन्त्रः १३२

स्मृतेर्विषयत स्वरूपतश्च यौगपद्यासभवात् कर्त्रादिसिद्धयैक्यानुमाप कतानुपपत्तिरित्युक्त सप्रति कर्त्रादीना युगपदनुभ साधनाभावादपि न युग त्तरिसद्धिसभावनेत्याह ार इरि

अयमर्थ यथा वि य प्रहणे कर्ता रण कर्म चित त्रितयमपेश्नते एव प्रत्येक त्रीदिमहणेऽपि त्रितय पेश्नणीय तथा चात्मन प्रमातु चकारात् प्रमेयस्य प्रमाणज्ञानस्य च हणेऽपि त्रयाणा कर्त्रादीनामिहापेश्नासमवात्, त्रत्कर्त्रादिस्फुरणम तरेण त्तदर्थस्य दनुभूतत्वनिय ।सिद्धे कर्त्राद्यनवस्था प्रसच्येतेत्यर्थ तैरेव कर्त्रादिभि स्वर रूपसिद्धिसमवात् किमित्यनव थेति राङ्का वारयति अत्मनीति आत्मन्येकस्मिन्नेव स्वसिद्धावासक्तमुपक्षीणं यत्कर्तृत्व तदेवकरणकर्मणो सिद्धौ न स्यादित्यर्थ तथाचैकस्मि भ से क र्त्रादिभावेनाऽन्वीयमानाना तदैवाऽवभासान्तरसाधनत्वान्वयायोगात् न क र्त्रादित्रि यस्य युगपदनुभवसाधनसभावनेति तद्सिद्धिस्तद्वस्थेत्यर्थ १३१

कर्त्रादीना युगपत्सिद्धयभ्युपगमे व्याकरणविरोधोऽपि स्यादित्याह यासुमिति

कर्तु कियया य ाम्रुमिष्टतम तत्कर्म स्मृतम् कर्तुरीप्सिततम कर्म हित पि नि मृति त्यर्थ हि यर दिव अतस्तस्य मेण सकलका रकप्रयोक्त त्रकर्मृत त्रत्विमष्ट न तत्र्यतिरिक्ताध्यक्षतन्त्रता उक्त यायेन त्साधकासिद्धेरित्यर्थ १३२

<sup>(9)9889</sup> 

शब्दाद्वाऽनु े डिपि । त डिन्य िद्ध विपद न स्याद ति नाड यथा , ३३ अध्यक्षस्यापि सिद्धि स्यात्म ो न विनैव व विना स्वस्य म सिद्धिस्तु नाज्ञ मत्युपयुज्यते १३४ तस्यैवाऽज्ञत्वि चेज्ज्ञानत्वेड या मिभेवेत् अ यस्यैवाऽज्ञ ाया च तद्विज्ञाने ध्रुव भवेत् ३५

तस्माद्विधिरूपेण प्रवृत्तादेव प्रमाणादभिमतवस्तुसिद्धि नान्यनिषध मात्रावसानादिति निर्णीतिमित्युपस<sub>्</sub>रति दाेति अन्यतोऽन्य मात्प्रत्यक्षादेवेत्यर्थ १३३

जडाना प्रवृत्तप्रमाणादेव सिद्धिरस्तु न स्वयंचेतनस्येत्याशङ्कयाह— अष्यक्षस्यापीति

येयमध्यक्षस्य सिद्धिरज्ञस्य सा प्रमाणाचीना १ न वा १ इति विकल्प्य अ त्ये स्वरूपप्रकाशमात्रस्य विना प्रमाणेन सिद्धाविप नौज्ञ प्रत्यध्यक्षता तस्य सिद्धचतीति दूषयि विना ति १३४

अध्यक्षस्वरूपमपि विकल्प्य प्रमाणाधीनसिद्धिकता तस्य दर्शयन्नाद्य पक्ष मभ्यनुजानाति स्यैेति

तस्यैव ानस्वरूपस्य चेतनस्यैवाज्ञत्विमष्ट चेत् तदाऽस्य ज्ञानत्वे चेतनत्वे ऽन्या प्रमाणजन्या तिरपेक्षणीया भवेत् अन्य यैवाऽचेतनस्याहकारस्यै वाऽज्ञताया तिद्वज्ञानेऽध्यक्षविज्ञाने चाऽन्या मिति वा भवेदिति योजना उभयथाऽपि विधिमुखप्रमाणाधीनाऽध्यक्षसिद्धिरित्यर्थ १३५

<sup>(</sup>१) अस्मात् पाठ (२) नान्य पठ ज्ञान ि । ाठ तदनुसारी मूळेऽपि ान ति पाठ स्यात् पर्य ३८ श्लोकरी ाम

ा साता भो वा िद्धि स्याद यदे वा

ज्ञ त्वेऽनन रोक्ते त्व पक्षे स्मर्तुमहि १३६

स्मिन्ड स्यात्स्वात छ भश्चेद्यत स्त निर्धि

सर्वछोकप्रसिद्धत ति स्वहेतुभ्यस्तु वस्तुन ३

ज्ञानज्ञेयादिवादेऽत सिद्धिज्ञैयत्व नाऽऽत्म भिता १३८

अध्यक्षस्य सिद्धस्वरूपत्वा मानापेक्षा नास्तीत्याशङ्कय सिद्धिशब्दार्थ एव तर्हि वक्त य इत्याह

कि ान सिद्धि स्वरूपलाभो वा याद यदेव वा उभयान्यप्रकारो वा ? इति विकल्पार्थ तत्राद्ये दोषमाह रे इति अन तरोक्तौ 'तस्यैवाज्ञत्विमष्ट चेत्' इत्यादिना पूर्वऋोकोक्तौ पूर्वोक्तविकल्पदूषणप्रस रान्नाद्य कल्प साधुरित्यर्थ १३६

द्वितीयमन्य दूषयति । द्वि स्यादिति

निरर्थकत्वे हेतुमाह स ो ति वस्तुन सर्वस्य स्वहेतुभ्य स्वात्म लाभरूपा सिद्धिरिति सर्वलोकप्रसिद्धत्वात्तत्र प्रमातृप्रमाणप्रयासो व्यर्थ स्यादित्यर्थ १३७

नृतीयं पक्षमप्रसिद्धिपराहत मत्वा वक्ष्यमाणपक्षविशे पनार्थमुक्त पक्ष निगमयति **। े दा**ि

ज्ञान ज्ञेय ाता चास्तीति यस्य वादस्तिसम् वादे ज्ञा त्वमेव सिद्धि रुच्यते अध्यक्षाध्यक्ष्ययोस्तु पुनर्ज्ञेयत्वमे सिद्धि न त्वात्मलाभतेत्यर्थे ' अध्यक्ष्यस्यापि " इत्यादेरपरा योजना अहमज्ञासि चेदम् इत्या

<sup>(1) 96 948 (2) 96 986</sup> 

## स् ष्टत्व े त्रीदे े द्धि । यदि ल्प्यते स्पष्टताऽस् ते स्य त मन्यस्यै न चाऽऽत न

9

रभ्येयता प्रन्थेन कर्तृकर्म रणाना विधिमुखेन प्रवृत्तप्रमाणादे सिद्धि, ना यथेति प्रासिङ्गकमुपपादितमुपसहृत्य यक्षस्यापि स्तुत्वाविशेषात्प्रवृ त्तप्रमाणादेव सिद्धिरिति प्रकृतमनुसरन्नाह अध र पी कटाक्षे अध्यक्षस्यापि द्रष्टुरपि प्रमाणेन विनैव सिद्धि स्याद्वा <sup>१</sup> इति योजना नैव स्यादित्यर्थ चेतनत्वाद यक्षस्य प्र णेन िना कथ न सिद्धिरित् त आह ि ि प्रमाणेन विना र स्य वस्तुन प्रसिद्धिस्तु ज्ञान प्रमितिं प्रत्युपयुज्यते ज्ञानस्यै स्वरूप फुरणे प्रमाणानपेक्षा न ातुः रध्यक्षस्येत्यर्थ कथभितिचेत् तत्र वक्त य अध्यक्ष एवा सन् प्रमारी णेन विनाऽर्थेसिद्धि साथिय यति किं वाऽ योऽ त करणादि ? इति तत्राऽऽद्य नूद्य दूषयति वे चेतन या यक्षस्यैवेत्यर्थ ानत्वेऽह मध्यक्ष रित ज्ञानवत्त्वेऽ या मित प्रवृत्तप्रमाणज या तिरपेक्षिता भवेत् आगन्तुकसिद्धेर यनिमित्तत्वादित्यर्थ द्वि शियमनूद्य दृषयति न्यस्यै ेति तद्धि न त याऽ यस्यान्त करणादेर यक्षविषयि ज्ञानेऽ या प्रमाणजन्या मतिर्धुवा भवेदिति योजना उभयथाऽपि विधिमुखेन प्रवृत्त प्रमाणादेवा यक्षसिद्धिरित्यर्थ । ेि ातता ज्ञानवत्ता सिद्धिरिति स्यैवा त्विमष्ट चत् ' इति पूर्वऋोकोक्तविकलपदूषणप्रसरणमनि **गरण स्यादित्याह ज्ञातत्वेऽ रोक्ता**ित यथाव्याख्यातौ वित्यर्थ अन्यत्स । नम् १३८

ननु ाता ात्मलाभातिरिक्ताऽ यस्ति स्पष्टत् नाम सिद्धि अतो नाप्रसिद्ध पक्षान्तरमिति मता शङ्कय परिहरति स्पष्टत

<sup>(9) 96 34 (3) 96 936</sup> 

अद्रु नैंव चा धस्य स्प भावो घटस्य तु कत्रीदे स्प ते । चेद्रुत ऽध्यक्षकत्का ४ अनुभूते िम यसि न् स्यात्तवाऽपेक्षया वद अनुभवितरी । स्यात् सोऽ यनुभूतिरेव नै १४१

स्पष्टत्व प्राकट्य कर्मकर्त्रादे स्पष्टतास्प ते अप्यन्यस्यैव कर्त्रादिविल क्षणस्य साक्षिणश्चिदाभासजननेन स्याता न त्वात्मन कर्त्रादि रूपस्य जडत्वादित्यर्थ १३९

एतदेव व्यतिरेकप्रदर्शनेन स्पष्टयति द्रष्ट्वारी

अ धस्य दर्शनवृत्तिरहितस्य ज्ञातुर्विषयीभृतस्य घटस्य य स्पष्टीभाव स नैव ज्ञानिविषयतातिरिक्तो भ मते सभवतीत्यर्थ एव सति भट्टमता नुसारिणा कर्त्रांदे स्पष्टता प्राकट्यरूपेष्टा चेत् तदा द्रृता तद्विरुक्षणा ध्यश्चकर्तृकाऽवश्यमेष्टव्य तस्मात्कर्मादेर्जंडस्य स्पष्टताया प्रकाशापरपर्या याया असभवान्न स्पष्टता सिद्धिशब्दार्थ किंतु ानविषयतैवेति कर्त्रा दिगतचिदाभासनद्वाग तद्विष्टानभूतिश्चदात्मा विधि मुखेनैवप्रदीपादि दृष्टा तानुमानादिना प्रमाणेनावग त य इति भाव १४

अत्र कर्तृकर्मविहीन एव प्रत्यय स्वमहिम्ना भासत वित वदन् ज्ञादा बौद्ध प्रत्यविष्ठते अनुभूरेरिति

अनुभूते संवेदनस्याऽ यस्मिन् कर्त्रादा पेक्षया तव किं फल स्यात्तद्वद् न किंचित्फल तस्या स्वप्रकाशतादित्यर्थ अनुभवितरि आश्रयभूते सैष्ट या स्यात् तस्यास्तद्धीनत्वद्र्शनादिति चेत् त्व या तर्हि गेऽप्य नुभविता नोऽस्माक मतेऽनुभूतिरेव न तत पृथक् तत् त्वे प्रमाणाभावा दित्यर्थ १४१

<sup>(</sup>१) किमय श्लोक या तरश दानुपूर्व्या अर्थानुवादेन वा घृत 2

" अभिन्ने ऽपि हि बुध्याता विपर्य सितद्शेने हिक वित्तिभेदव निव क्ष्यैते ' १४२ " भू येषि या सैव कारक सैव चे च्यैते ' रव न शित स्याश्चेत् सकर्तृत्व तथेष्य म् १४३

कथ त<sup>°</sup>नुभूति अनुभविता अनुभा य इति भेददर्शनम् <sup>१</sup> इत्यत आह अभि ेऽपि ह

बुद्धचात्मा बुद्धिस्वभावोऽभि गोऽप्येकोऽपि विपर्यासितदर्शनैर्भ्रानि बु द्धिभि पुरुषेर्पा प्राहक वित्तिभेदवानिव छक्ष्यते प्रतीयते सन्तिशब्दो हणश दपर्याय १४२

बुद्धे कारकत्वान ीकाराच न कर्त्रांचपेक्षतेत्याह भूतिरिति

इति सपूर्णा रिका ाँे ४३४९४ टी ाया कर्तृ ।मनिर्देश विनेव धता ार्ति देरिपि ४३५८५ श्लोे थ पादेन तथैव धृता अस्या ।रिाया द्वितीयाध पाति श्लिशे ू २२२ ता यो स्तृ.४२ र र धृतम् सूरे

<sup>(</sup>१) य कारिका द्वितीयपादे 'विपर्यासित बुद्धिम इति पाठा तरेण ि ४३ ४७६ श्र्ठो त्वेन धृता अ द नैस्तर्टी ा ति वाक्यमि त्यादिना सा तत्र निर्दिष्टा श्र्रो शृ ादे १६ रिकास्थ र रे तथा दर्श स हे द्वद ऽपीय ारि । धृता उभयोरि थ पादस्य अविभागोऽपि बुद्ध्यात्मा ' इति पाठ पितिमिश्रेरण्येषा । सू ४ २३ र । र । धृता तत्रव वार्ति । रेरिप विप सिति दर्शने ति पाठभेदेन धृता

<sup>(</sup>२) 'णिका 'सस्कार अस्थिर णा कुत क्रिया भूतियें । क्रिया सैव कारक सैव चोच्यते '

न श्रेचे यते धर्म इ चेत्पक्षह ना नन्व हे तादयों घी नाहि त्व दिने त्तय न भूतेस हिं नाशित्व स्व छक्ष य मत ि ते १४४

येषा मते या भूतिरनुभूति सैव किया सै कारकमुच्यते क्षणभङ्क रत्वेन विरम्य यापारायोगात् तेषा मते कस्तस्या वन्यतिरिक्तोऽपेक्षणीय स्यादित्यंर्थे प्रथममनुभूतेरन्यानपेक्षत्व निराकरोति सिद्धा । र िति अनुभूतेरस्या सत्त्व स् रूपसत्त्व नाशित्व क्षणभङ्करत्वमि चेत्तव तर्हि तथा सकर्तृत्वमपी यतामनुभवस्याऽत्रापि सद्भावादित्यर्थ १४३ अथ सत् ादिरपि धर्मों नेष्यते इति मत तदा णिकः पश्च याऽप्यसि द्विरित्याह श्चिदिति

धर्म तीर्ते साक्षात्रामनिर्देशोऽपि ब्रुड िते ४३ ७५३ श्लो ति ते कारिकाप्र मार्ध े १३१ किया इति एकवचना ते पा भेदेन धता() सपूर्वकारा **र**िताया ो**धि । र**े ९६ इत धृता

मात् <sup>६</sup> तीर पेक्षया गवत दान चिंानत हिद्धिनिति रीभि े मन्यन्ते

(१) द द्धि र्मणा विर य व्यापाराभावात् इति न्याय तस्यार्थ शब्द ए ग्रोध जनयित्वा विरत यापारो न शाब्दबोधा तर जन ति तथा द्विरपि ए हि ें ातता सारा जनिया न ।तता रसस्कारान्तर वा एव ि येकत्र विभागमुत्पा न विभागा तरिमत्य<sup>°</sup> (२) क्षणि वादिन द्भवन ै क्रिया तदे चकार त्यम्युपगम <sub>२</sub>ति सू४२ भाष क्षणिकवादिमते । वस् उत्पत्ति, ैव ि । त ।य कर्त्रादि रकवर्ग त मते वैवस्तु उत्पत्तिमात्र क निर्हे यमेव भवतीति सिद्धान्त इति तत्रैव

## स्वलक्षणाविधनी ो नाशोऽन श्रीन त्तिता अगोर त्व गोत्व ते न तु तद्गोत्वलक्षणम् १४५

ननु नास्माभिर्वि ।नस्य क्षणिकत्वाद्यो धर्मा इय ते किंत्वक्षणि कत । द्यपोहरूप एव क्षणिकत्वादिरि यते अतो नोक्तदोष इति शङ्कते निन्विति निराकरोति ति एव चेत् तर्हि भूतेरनुभूतेर्नाशित्व न सिद्धयेत् हि ध्यस्माते तव भूते स्वालक्ष्य य मत स्वेनैव लक्ष्यते । यते इति स्वलक्षण तस्य भाव र । लक्ष्य य निर्विकल्पमात्रमिति यावत् तत विकल्पत्वात् अक्षणिकत्वासत्त्वात् नाशित्वा त्वादि यावृत्ते अनुभूतेश्च सविकल्पकज्ञानागोचरत्वात् न सत्त्वनाशवत्त्वादिधर्मसिद्धि रित्यर्थ १४४

एतदेव स्फुटयति क्षो

अयमर्थ कार्य विनश्यन्न निरवधि नश्यति इदमत्र नास्ति इदमि दानीं नास्ति न इति वा नाशो यवहि यते यस्मात् स्माित म प्यस्ति विनाशाविधमूत विनश्यद्नुत्पन्न स्वत सिद्ध चेत्रभ्युपेय तदेतदाह

क्षा हि ति स्वरूपमेव लक्षण प्रमाण धर्मो वा यस्य स स्वलक्षण सोऽवधि सीमा यस्य विनाशस्य स तथेति विष्रह् तथाच त्व मते आविभी तिरो ावयोरवधिभू स्य स्थिरस्याभावा सत्त्वविना शयो सिद्धिरित्यर्थ किंच पेहपक्षेऽन्योन्याश्रयश्च प्र ज्येतेत्याह

ति सिद्धे नाशे तद्विरोधिनोऽनाशस्य िद्धे तत्सिद्धौ तद्पोह रूपनाशि द्धिरित्यर्थे यत्तु सामा यमनभ्युपगच्छता बौद्धेन गोव्यावृ त्ति गोळक्षणमित्यभ्युपगम्यते तद्नुपप अन्योन्याश्रयस्य ताद्वस्थ्या दित्यभिष्रेत्याह अेरिति गोरन्य श्वित्वादेरगोपदाभिधेयस्यासत्त्व

<sup>(</sup>१) तुलय पृ २१५ ४ थे टिप्प ीम्

क्षणवाच्योऽपि याऽर्थ स्यात्सोऽप्यन भाव एव ते १४६ भेद भा ऽ भावस्य भेदो ना भिरिष्य ना भेदैर के कस्य स्य तथ तव १४७ अप हो दि भिन्न ना त्तिस्तर थ गवि न ऽभ वा भेदका ें वि ाव थच ४८

नि त्तिरभावो गोत मिति ते मत तत्तु न गोत छक्षण सिध्यति अश्वस्यापि गोत यावृत्तिछक्षणतया परस्परापेक्षसिद्धित ादित्यर्थ १४५ अपोहादे दोषा तरमाह च्ये ऽप ति

अन्याभावोऽक्षणिकाभा क्षण इति ते ज्यते अ स्थिरोऽपि

अन्याभावोऽक्षणिकाभा क्षण इति ते ज्यते अ स्थिरोऽपि क्षणिकताविरोधी त्याभ्युपगत स्यादित्यर्थ १४६

नन् भावो नाम न सतो नि त्तिरिष्यते येनातिप्रस स्यात् किंतु नि रू ाख्य एवा य यावृत्त्यात्मनाभिल्रप्य इति शङ्कते ेदा ेऽपीति

भा य रू तो भेदाभावेऽपि गोत्वमश्वत्व अनश्वत गोत्विमि त्यादिनामि रूपभेद इष्य इत्यर्थ दूषयि —नाम दैरिति ए नि । भा स्य नामभेदैर्निरर्थकसज्ञाभेदैरनेकत्वमनेकपदार्थासा । र । वृत्त्या मत त कथ घटेतेत्य १४

किंच भिन्नाना व्यावृत्तिरपोह <sup>१</sup> अभि ाना वा <sup>१</sup> त्राद्यमनूद्य दूः यति ोहे दति

भेदप्रित योगिनामानन्त्यात् द्वग मन्तरेण तद्पोहानवगमात् तस्या पोह गवि त्ति थ<sup>१</sup> सिद्धयेदिति तदसिद्धाः च िं चिद् कचित् स्रुभत्वाद्यवहारानियमप्रसङ्ग इति भाव द्वितीये दोषमाह इति सर्वेऽप्यभावा अजत्वाश्वत्वाद्यपोहरूपा न भेदका न गोरि नामजात्याद्यो य तसविदस्तेऽिषत , ४९
प्रत्यक्षमनुमान । व्यवह रे यदि ।
क्रिया र भेदैर दभ्युपेय ध्रुव भवेत् १९
तस्मान्ना त । पत घटादि । विशे म्
स दस्तदुपेय स्याद्येन च प्य भूयते १५१
स्त्पाद । य ।ऽ य स्याद्र त द्व

तरेतरव्यावृत्तत्वबुद्धिजनका स्यु तथा विशेषा वा भावरूपा खण्ड मु डत्वादयो भेदका न स्यु भेद्यभेदकयोभेदासिद्धेरित्यर्थ १४८

एव च आोह्वादे खण्डा गौ नीलमुत्पलम् इत्यादिवि शि यवहारासिद्धि इय गौ इत्याद्यसाधारण रूपव्यवहारासिद्धिश्च स्यादित्यभिप्रेत्यापोहनिराकरणमुपसहरति जात द इत्यर्धेन ते तव मते संविदोऽविशेषतो निर्विशे त्वा मिजात्यादयो य विशेषण एव गवादीनां अगवादिव्यावृत्तय खण्डादयो । न विशेषणि ति विशि ष्टव्यवहारस्थे पवेति जीवनमिप ते दुर्लभिमिति भाव १४९

यदुक्त भूतिर्येषां किया सै इत्यत्र संविद किया ारकभेदापेक्षा नास्तीति तत् प्रत्यक्षमनुमान चेति प्रमाणद्वयाभ्युपगमविरुद्धि त्याह

त मिति स्पष्टार्थ १५

तथाच संवेदनातिरिक्तवेद्यदेदितृस्वरूपमनिच्छताऽ यभ्युपेयमिति बौद्ध तनिराकरणमुपसहरति—त दिति

<sup>(</sup>१) प्रत्ययस्तत्तथा य पाट (२) १८ १४३

अध्यक्षस्य शे क सब ध सभिव यति
अध्यक्ष्येण तु येन मुक्तवाऽन्यो द्रृ याम् १५:
अध्यक्षे ा हिश्य य त्यथाऽपि ।
नित्य ध्यक्ष त कश्चिदुप रे भवेद्धियाम् ५४
शोक्त निभत्व प्राक्ष पाप्तिश्च घादिष्ठ
यथाऽऽ शे दि य िर्य त्वाद्धियस्था १५५

यद्ग्राह्य तता याह्य यथा रूपादि प्राह्या च संविदिति बौद्ध प्रति गोगो योज्य तथाऽवभासकोऽवभास्यादन्य व्यश्व त्वात् घटादे प्रदीपवदिति आस्तिकान् प्रति प्रयोक्तव्यभित्यर्थ यथा रूपादीना प्रा त्वा द्वाहकोऽन्य यात् तथा प्रत्ययस्य प्राह्यत्वाद्वाहकोऽ य स्यात् तथा हि कश्च ह्याद् य स्यात् यश्वकत्वात्प्रदीपवदिति स्रोकयोजना १५२

कस्तर्हि प्रत्यया यक्षयो सब ध इत्यपेक्षायामाह ६ ेति

द्रृहदयसबन्धाभ्युपगमे बलादाभासोऽभ्युपग तन्य इति दर्शयितु विक रपयित अध् येणेति अध्यक्ष्येण प्रत्ययेन दृशेरात्मन तिनृक्सव घो भविष्यति पारमार्थिको वा अपारमार्थि गे वा १ इति विमर्शार्थे तत्राद्यो दृशे परिणामादिन्कारप्राप्तिप्रसङ्गात् सावद्य इत्यभिष्रेत्य द्वितीय म तिकरोति त्यिध्योति १५३ १५४

कोऽसावुपकार इत्यपेक्षायामाह स े इति

स च नित्याध्यक्षकृतो बुद्धेरुपकारस्तन्निभत्व चिन्निभत्व प्राक् पूर्वमेव मुखप्रतिबिम दृष्टा तेनोक्त इत्यर्थ उक्ताभासद्वाराऽऽत्मनो दृत्रयबाह्यविषय

<sup>(</sup>१) सावयव पाठ (२) १८ ८७

आलोकस्थो घटो य ुध्च रूी भवेत्तथा धा य प्ति स्याद्धटारोहो धियो व्याौ क्रमो भवेत् ५६ पूर्व स्य त्प्रत्ययव्य स्तितोऽनु ह आत्मन त्स्न ध्यक्षस्य नो युक्त काला । दिवत्क्रम १५७

सब ध वक्त साभासाया बुद्धेर्विषयव्याप्तिं सदृष्टान्तमाह स य प्तिश्चेति यथा घटादि वालोकादिस याप्ति र्यञ्जकत्वात् तथा धियो दृइयघटादि याप्तिरित्यर्थ १५५

उक्तमेव स्फुटयति आलो रू ित

यद्भयाऽऽलोकिनिविष्टो घट आलोकारूढो भवेत् तथा बुद्धिनिवि हो बुद्धयारूढो भवेत् आरूढ इत्युक्ते पुरु श्वयोरिवोपर्यधोभाव इति इ। वारयति धीट प्ति र दिति यद्येव विषयव्याप्तिमात्रमेव धियो विष य यञ्जकत्व तर्ह्यात्मनो बुद्धेश्व को विशेष इत्याश य विशेषमाह धियो य । ो दिति १५६

धियो विषय ाप्तौ मो भवेत् नात्मन <sub>२</sub>त्य ींदुक्त विशे विशद् यति पूर्मिति

धियो विषय ाप्तिं पूर्व प्रथमिमव प्रथ यात् ततो विषयाकार ाया सिद्धायामात्मनोऽनुप्रहस्तदाकारे प्रतिबिम्बभाव तद्वलाच विषयव्यञ्जक त मिति मद्रष्टृत्वमन्यरोषत्व च धिय सिध्यति न तथाऽऽत्मन इत्याह त ध्य ति प्रत्यर्थ परिणामभेदेन व्यञ्जकत्वा द्धेरेव क्रमो युक्त कृत ध्यक्षस्य सर्विविक्षेपास्पद्तया सर्वदा सर्वत्रानुग प्रकाशरूपस्यापरि चि त्रस्यात नो न यु स क इत्यर्थ देशत कालो वा कमाभावे

देवदिति १५

दृष्टा ।

<sup>(</sup>१) वियय त्वमिति या पाठ

विषय ण यस्य ारणा क्षया भवेत्
त्येव ेषे च परिण । स चित्तवत् १५८
अध्यक्षोऽहि ति ।न बुद्धेरेव विनिश्चय
नाध्यक्षस्या शेषत्व न तस्यास्ति परो य १५९
न ध्यक्षस्यापि भो यवि यावभासकत्बाह्बद्धेरि परिणाम प्राप्नोती

न व्यक्षस्थाप मा याव यावमासकत्वाद्वुद्धार पारणाम प्राप्नाता त्याराङ्क्ष्याह णिशिति कारणापेश्यम कर्राटिकारकापेश्यम साहानेते स्वा स्व वि सान्त्यम

कारणापेक्षया कर्त्रादिकारकापेक्षया माह्यशेषे स्वा सृ वि यान्तरा शे च सति यस्य विषयप्रहण भवेत् स परिणामी स्यादि त्तवत् नैवमात्मनो वियावभासन किंतु नित्यसिद्धप्रकाश भावेन युगप ात्र्यस्तसमस्ताव भासनम्- इत्य शे न तस्मिन् परिणामशा काश इत् थ १५८

यद्यपि तस्योक्तरीत्या भो यविषयाकारपरिणामो नास्ति थापि ह्य ज्ञानाकारेण परिणाम स्यात् ह्यण र त्मत्वे सत्यपि तदा रावभास स्याऽऽग तुकज्ञानसापे त्वादित्या ह ध्यक्षे ऽहि ोित

तत्त्वमस्यादिवाक्याद्ध्यक्ष परमात्मैवाहमिति यज्ज्ञान जायते त ध्य क्षस्य साक्षिण परिणाम तस्य अवि षद त् स्वत परतो वा निरव यवस्यास य विशे ासम त् किंतु बुद्धेरे ।भासाया विनि योऽवस्था शिष त्यक्षरार्थ एतदुक्त भ ति अनेकजन्मानुष्ठितयज्ञादि ते दृष्ट दोषनि त्तिस कार त्या सगुण गेपास ।निरा तचा च्चल्य या सा त विवेकवैराग्यश ।दिगुणसंस्कृताया पदार्थद्वयपरिशो नज्ञानाहितद्द संस्काराया बुद्धेस्तत्त्वमस्यावि ।क्यश्रवणसमन तरशोधितपदार्थगतक लिपतमेदांशितरोधानेनाखण्डाकारा काचिद् । जायते त या ि वि क्वितिश्चदाद ताद्दर र विविक्ताकारणाहिमिति परामृद्ध्य त गो विविक्ता

<sup>(</sup>१) रणा पाठ (२) यज्ञादिकापहृतादृष्ट पाठ (३) परामृद्येत अतो पाठ

कत्री चेदहिमत्ये पनुभूयेत मुक्तता सुखदु खिविनमींको नाह तिरि युज्यते १६ देह द विभमानोत्थो दु खाति प्रत्ययो ध्रुवम् कुण्डलीपत्ययो यद्दत्त्यगात्माभिमानि । बाध्ये प्रत्ययेनेह विवेकेनाऽवि कवान् । १६१

कारमेवोपाध्यशापोहेन स्वमेव रूप ेति प्रतिपद्यत इति न तस्मिन् को ऽपि विशेष उपजायत ति चिंदात् न परिणामाभ्युपगमे परिणामिन श्चित्तवत् स्वा यवेद्यत् नियमादात्मनोऽप्यन्य साक्षी कल्प्येत दनुपपन्न अन स्थानाद् ाणकत्वाचेत्यभिप्रेत्याह स्यासि रो ति १५९

यदाऽ येवमन्त करणस्यैव ानाकारपरिणाम तटाऽपि तस्य न ज्ञान फल्लभागिता किंत्वात्मन एवेत्यिभप्रेत्याहकर्तु फल्लसब घे दोषमाह कर्त्रा चेदिति

कर्जा विकारिणा चेत् अह मुक्त । इति मुक्ततानुभूयेत तदा नाह कर्ता इति कर्तृत्वोपमर्दनेन सुखदु खिवनिमोंकोऽसब धस्तिसम्न युज्यते कर्तु सुखादिमत्त्वानुभवविरोधादित्यर्थ कर्तुरिप क्रियया सह तदा विछी यमानत्वात्, न तस्य फल्लसब ध इति भाव १६

आत्म यपि कथ फल्लसब ध तस्य क्ट्रस्थनित्यत्वादित्याश य तत्त् ानोदया ान रीयकतया बा यमानाध्यस्तानात्मसभेदावभासस्य फल्ल्वो पचारात् तस्य चात्म येगोपपत्तेरित्यभिष्रेत्याह दे दादाचिति

दु खीत्यु छक्षणम् सुखी कृश स्थूछ कामी क्रोधीत्यादय डलस्य र निधत्वाभिमानकृते तत्सयोगवियोगयो सुखदु खे यद्वदिति ा तार्थ एव बाध्यस्याध्यस्तत्वमुक्त्वा तस्य बाधमाह त्या त्माभि । निनेति अविवेकवानाभिमानिक प्रत्ययो विवेकेन प्रत्यगात्माभिमानिना विषय सेंड द त स्यात्प्रमाणस्याप्त । त १६२ दाहरू देविनाशेषु दु खित्व ना य ।ऽऽत्मन नैव यस्य द हाद व यो दु खी भवेत चित् १५३ अस्प त्वाददेहत्व । दा । य दा ानि ध्य भि नोत मृते पु े र्यथा १६४

शुद्धत्वपदार्थात्माभिमानिना प्रत्ययेन बाध्यत इत्य वय प्रत्यगात्माभिगा मिनेति पाठा तर सुगमम् अत्र प्रा द्धेनार्धेन सह गणनयेह वृद्ध र्ध मेकीकृत्य १६१

अविवेकवता विवेकीप्रत्यय कस्मा ध्यते विरोधस्य समतादित्यत आह विपर्या

वैपरीत्ये प्रमाणस्याप्रमाणता । ात् स<sup>े</sup>मसद् त शून्यान्त स्यात् प्रामा णिकस्यार्थस्यासत्त्वे प्रतिभासस्य निरालम्बनत्वापत्तौ निरवधिको । इति शून्यान्त ।प्रसङ्ग इत्यर्थ अयमघोंऽप्येक १६२

विवेकेनावि कबाधो भवतीति पूर्वमुक्त प्रपश्चयति दाह देति

दाहादिदेहोपघा निमित्त हि दु खमनुभूयते ना था त देहाभिमा निनव धन अ यथा सुषुप्ता पि प्रसङ्गात् आत्मा च देहादेरन्य इति प्रमा णसिद्ध अतोऽन्यगतदाहादिनाऽ यस्य दु खेऽतिप्रसङ्गादध्यासनिव धन दु ख्यहमस्मीति ज्ञानमित्यर्थे १६३

आत्मन स्वतो दाहादिसब धाभावे प्रमाणमाह अपर्ादिति फिलतं सदृष्टान्तसुपसहरति । दिति १६४

<sup>(9) 96 988</sup> 

कुण्डल्यहि ते ध्येतै विवे न दुखाति त्ययस्तद्वत् केवलाहिधय सह १६५ सिद्धे दुखित इ स्यात् ७ क्तिः द त्मन मिध् भि न देखी नाऽ पदनक्ष १६६ अस्प डिप यथा स च श्र नादि च अविवे । थ दुखा स चात् क्षते १५७

प्रागुक्त नष्टान्त विवृण्वन् विवेकीप्रत्ययेनाऽविवेकी वा यत त्युपपादित मुपसंहरति ण्डोरि

केवले शुद्धे येवाहधी केवलाहंधी येति विप्रह १६५ नन्वदु खिनो मोक्षोपदेशानु पत्तेरात्मनोऽपि दु खित्वमवगम्यते तत र त्सिद्धये शक्ति र गम्यते आो नान्यगतेन निमित्तेनैव दु खी किंतु स्वतोऽपीति सुषुत्यादाविप शक्तिमत्त्वमनिवारि मिति चेत् तत्राह

कस्यांचिद्प्यव थाया यद्यात न केवलस्य दु खित प्रमाणिस र ति तथा सित दसा इच्छ्या तच्छिक्तिर्दु खित्वशक्ति कल्प्ये न सा कल्प यि शक्यते दु दर्शनस्या यथोपपत्तेरित्याह मि ति अत्र ह्यन्वय व्यतिरेकौ दर्शितौ तेन मिथ्याभिमानिनब धनत्वेनार्थापादनक्षमो दु खि त्वानु ति योजना र्थादनुपपत्त्या यद्दु खित शक्ति त्वापादन तस्य क्षम समर्थोऽयमनुभ इत्य यथोप त्तिरित्य ताच यथाद्शेनं दु शक्तिमत्त्व पि मिथ्यैवेति भाव १६६

मेवान्य गोपपत्तिं साधयति अ र्ऽपीति निरवयवस्य पूण ाट नो यथा पर्शचलनादिद्शीनमविवेकादे –आदि

(१) सदाः ाठ

वि त धिय दु ख नुद्यते च ॥दि त् अविवे स भावेन नो च त्यनिच्छत १६८ तद तु दृद्य ते दु ख नैश्चल्ये ने स्य तत् प्रत्यगात नि तस त्तदु ख नैवोपपद्ये १६९ त्व स्तुल्यन डत्वाकी छाश्ववदिद भवेत् १७

शब्दाच्यनोत्थानोपवेशनादि गृह्यते चकारात्परिचि त्वाभिमान तथा ानस मन कल्पित च दु खमिव वो देवात्मनीक्षत इत्यर्थ १६ । अविवेकादेव दु खदर्शनमात्मनीत्येतदन्वय थितरेकाभ्यामुपपाद ति

विवेकरूपयात्मधियेत्यर्थ यस्मात्स्थू छदेह विवेकात्म । नेन चलनादि स्थू लदेह सबन्धि मिज्याध्यस् मा नि निवर्त्यते तथा सूक्ष्मदेहा विवे नि मित्त दुख ह्यात्म । नेन समूल निवर्त्यत इत्यर्थ १६८

अनिच्छ गेऽप्यविवेकस्वभावान्मनश्चलतीति निमित्तमुक्ता नैमित्तिक माह देति

नै ल्ये सित तस्यात्मनस्तु ख नैवेत्य वय उपसंहरति त ति दिति १६९

ए युक्तित प्रत्यगात्मनो निर्दु खस्वाभा ये सिद्धे वाक्यादेव ब्रह्मास्मी त्यपरोक्ष ान भवतीत्याह त् ोरित्यर्धे

इद वाक्यमखण्डार्थिनि भवेत् त्वसतोस्त्व त् द्योस्तुल्यनीडत्वादेका र्थे तित्वात् नीलाश्वपद्वदिखक्षरार्थे नीलोऽश्व इति पद्योर्यद्यिप गुण गुणिरूपेण ससृष्टार्थेविषयत्व तथाप्येक, व्यपर्य ायित्वेन सामानाधिक रण्ये दृष्टा त इति द्र यम् १ ०

निर्दु खवाचिना ये गात् त्व दस्य तदर्थता प्रत्यगत्मा भिधानेन तच् दस्य युतेस्तथा १७ द स्त्वमसात्ये वाक्य स्यात्प्रत्यगात्मिन १७२ स स्य हाणेन वि र्थ भर्ष भर्त स्य वगत्यन्तौ ना योऽर्थोऽ रिध्यत ७३

कथ पदयोरेकार्थनिष्ठत्व तद्दरीयति ेर्दुेति

निर्दु खाचिना सच्छब्देन योगात्सामानाधिकर यात् त्वश दस्य तद्र्थता सच्छब्दार्थता तथा प्रत्यगात्माभिधानेन त्वंशब्देन तच्छब्दस्य सच्छब्दस्य युते गोगात्—सामानाधिकरण्याद्परोक्षात्मता सिद्धचतीत्यर्थ १७१ वाक्यमप्यपरोक्षवस्तुप्रतिपाद्कमित्यत्र द्दा तमाह दश स्त गिति स्पष्टम् १२

नतु त्त्वपदयोरेकार्थनिष्ठत्वे पर्यायत्वापत्तौ सहप्रयोगोऽतुपप इति चेत् नास्ति पर्यायत्व प्रवृत्तिनिमित्तभेदादित्यभिप्रेत्याह र्थ ही

प्रत्यक्षत्वपरोक्षत्वलक्षणस्वार्थस्य वाच्यार्थस्याप्रहाणेनैवापरित्यागेनै त्वंसच्छब्दौ विशि ार्थसमर्प ौ अतो वाच्यभेद पर्यायतेत्यर्थ ए ह्यंखण्डार्थत्व न स्यादित्याश ह गात्मेति प्रत्यगात न द्ध साक्षिणोऽवगतिस्तत्त्वावगतिरन्तोऽवसान ययोर ौ तथा श्रूयमाण पद गो सामा ाधिकरण्य ि गोविरुद्धवाच्यार्थसंसर्गे अन्यतरविशिष्टेऽन्यतरे ।

अत्र वि रियटी । पि यावदुपयुक्तैन ते तत्त्वमसिवा ये 'नी ग्रेत्प इति वाक्य व मुख्यार्थस्वी ।रेण विशेषणविशेष्य

<sup>(</sup>१) ए मिं श्र**िद यें** । त्तो सूत्रितम् ससर्गो वा विशिष्टो । वाक्यार्थो नात्र समत अखण्डैकंरसत्वेन वाक्यार्थो विदुा मत ३८

पर्यवसानमगच्छत् कल्पितभेद्परामशेंन छक्षणया विग परोक्षत्वापरोक्ष त्वाद्यशे र रूपमात्रे सोऽय देवद्त्त श्तिवद्ख डे पर्यवस्यतीति प्रत्य गात्मावगत्यन्तौ तत्त्वशब्दावुक्तावित्यर्थ ननु तत्त्वपदयो सामानाधि

ह्रपससर्गवाक्यार्थ अन्यतरविशिष्टा यतरस्वह्रपविशिष्ट ाक्यार्थी वा न समतो भ ति तत्र तु नीलपदार्थनी गुणस्य उत्पलपदार्थोत्पलद्रव्यस्य च शु पटादि या तंकतया अ योन्यविशेषणविशे यभावससर्गार्थस्य अन्यतरविशिष्टा यतरस्वद्धपविशि ार्थस्य वा वाक्यार्थत्वांगी रि प्रमाणा तराविरोधात् मुख्यार्थयोरे वाक्यार्थत्व सगच्छते एक स्त्रनिष्ठत्वादुभयो अत्र तु तदर्थपरोक्षत्वं दिविशिष्टचैतन्यस्य, त मर्थापरोक्षत्वादि विशिष्टचैतन्यस्य चान्योन्यभेद यावर्तकतया विशे णित्रशेष्यभावससर्गस्य विशिष्टैक्यस्य ा व र्थित गी रि प्रत्यक्षादि माणविरोधात् व च्यार्थयोरैक्य न गच ते इति तद्भय न समतमित्यर्थ एव ,एतेनैव हेतुना ' अह ब्रह्मास्मि इति तिपत्तिवाक्येऽपि वाच्ययो अह ार्थयोरन्योन्यभेदन्या तै तया ि शेषणविशेष्यभावससर्गवाक्यार्थो न समतो विरुद्धत्वात् विं च ब्रह्मण सर्वगततः त् तदशस्य जी स्य तदन्तर्भृतत्वात् अपरोक्षतः विश्विज्ञतः ादियुक्तोऽ परोक्षत्वसर्वेज्ञतः दियुक्तः ब्रह्मास्मीति ब्रह्मान्त पातित्वेन भा नाया ब्रह्मविशिष्टो जीव इति विशिष्टेक्यस्य र रूपम् द पि त्व सर्वत्र स्थितो य ।दह पूर्णे तथि स्थित इतिवदौपचारिकमेव ।त् अतो विविष्टल णवाक्यार्थी ीकारे पि तत्त्वपदा योर्भेद एव ती ते नकत्वम् स गैविशिष्टयो हो भेद ति चेत् दा नीलमुर इत्युत्ते उत्पलद्र श्वेतपीतादिभ्य व्यावर्तयत्री पद व्या र्त ताद्विशे ण वेन संसुज्यते विशेष्येणोत्पलेन स तद्वत् नी गुण पि ादि भ्य ार्वतय त पद विशेष्य नी देन विशेषणेन सज्यते तदा विशे ण विशे यभाव यदा अन् ग्रोन्यव्यावृत्तिमनपेक्षे सस् पदार्थ ।धान्येन नीलविशिष्टमुत्पल दण्डिव शिष्टो दे दत्त तिवत् अन्यतरिवशिष्टान्यतराथ विकार तदा विशिष्टार्थ ति वि ानुगु येन गीविशिष्ट वि । श्री गोर्भेद तदुभयमत्र विरुद्ध ात्र सम मित्युक्तम् केतु विद्धाशार । गपुर रमविरुद्धः तादात्म्यरूपवाक्यार्थ समत अ ैकरसत्व अ ब्रह्मारि ', ब्रह्मैवाह स्मि इति व्यतिहारेण अखण्डे करसवस्तुत्व तिपत्ति

## नवबु यपहाराद्धि स्व तान दश्चपूर्णम् अपञ्च तुमेवेचेत् स्वम त्मान जनस्तथ् ७४

कर यमशाशित दिविषयतयाप्युंपप्रस्यते . किमित्यस्य डार्थतापश्चेपात इत्यत्त आह । योऽथः इति अतोऽस्मादुक्ताद्मस्य डार्थादेकरसाद्विरोधी अ यो ऽथों न वेदा तेषु प्रतिपाद्यत ्र्यंथ तिद्द विवक्षितम् तत्त्वमर्थयो सुवर्णकुण्डलमितिवत् न कार्यकारणभावेन सस्ग सभवति अन्यत्रा मात्कृताकृतात् । दित श्रुतिविरोधात् नापि भूम्यूषरादिवदशाशिभावेन नि कल निष्टि यम् इत्यादिकृदस्थैकरसप्रतिपादकश्चितिवरोधात् नापि गुणगुणिभावेन नीलमुत्पलमितिवत् निर्गुणत्वश्चितिवरोधात् नापि जातिव्यक्तिविरोधस्यक्ष्प दिप्रकारेण सस्ग एकमेवाद्वितीयम् अस हो य पुरुषं इत्यादिश्चितिवरोधात् तस्माद्विशि सस्गिविरोधि वस्तुमात्रनिष्ठत्व वाक्यस्याखण्डार्थत्विमह विवक्षितम् तथा च विमत अखण्डार्थनिष्ठम् उप धिपरामर्शम रेणाविभाव्यमानभेदवस्तुनिष्ठत्वात् सोऽय देवदत्त । ख छिद्रम् त्यादिवाक्यविति १७३

न वेव खण्डार्थिन त्वेऽिप वाक्यस्य न ताव ात्रे पर्यवसान युक्त, बोधमात्रात्फलासिद्धेर्यत्ना तरमे यिमिति क्रियापर्यवसायिता कस्मा क ल्यते १ इत्याशङ्क्षय मुमुक्षोर्जि ासितमर्थ विहायार्थान्तरपरत्वकल्पने ऽबुभुत्सितार्थपरत्वेन वाक्यस्याप्रामाण्यप्रस ात् मैवम्- इत्यिभेप्रेत्य ान मात्रादेव फल्लिद्धिं दृष्टा तेनोपपाद्यति द्धार दि

<sup>(</sup>१) पश्य 'आदि' शन्दस्य सिवस्तर याख्यान र ता कृत न े ह्या वृत्तानत ख्यटीकाय म् ५ १८ २४ तथा तत्कृतनेद रिविद्धन रे अन्यां २४ खण्डे (२) २ १४ (३) श्रेवे उर्ः ५ १९ (४) ६२ १८ (५) ८ ४३ १५ १६

अविद्यावज्रसञ्चष्ट्वात्कामापहृतधी सद विवक्त द्वात्मान नेक्षते दशम् यथा ५ दशं स्त्व साह्येव तत्त्व स्यादि क्य स्वमात्म न विजानाति तस्त्रा त रणेक्षणम् १७६

नवैव वयिमिति बुद्धचा भ्रमरूपया पहारात् तिरोहितत्वात् हिरो धानमात्रनिवृत्तिफलतया दशत्वसख्याया पूर्ण स्वात्मानमपद्भयन् ज्ञातु मेथेच्छेत् न तु किंचित्कर्तुमित्यर्थ यथाऽय दृष्टा त तथा जनो मुमु क्षुरिप स्वमात्मान केनापि हेतुना विस्मृत ।तुमेवेच ति भ्रमनिवृत्ति फलायैव अत कियापरत्वकल्पना नावकाश लभत इत्यर्थ १ ४

प्रकृते वात्मन केनापहार कृत इत्यपेक्षाचा दार्ष्टीन्तिक विवृ वस्त दाह अवि । द्वेति

अविद्या अन द्यान तया बद्धमाच्छादित चक्षुर्विवे कदर्जीनं यस्य स जीवस्तथा तस्य भावस्तत्त्व तस्मादिति विप्रह आवर्णमुक्त्वा विक्षेपमाह ा त रिटि बहिर्विक्षि चिक्त इत्यर्थ दा सर्वेदा हत्त्य घाताद्विविक्तमेव परमार्थ न्यात्मतत्त्व नेक्षते न पत्र्यति यथा नवस्वेव विक्षि चिक्तो दशम नवभ्यो वस्तुतो विक्त नेक्षते थेर थे १७५

कथ त रिमान जानातीत्यपेक्षाया शास्त्राचार्योपदेशान्निमित्तमात्रा ज्ञा तिति सदृष्टा तमाह दश र े मिति

क्रत्स्नान्त करणेक्षण अहकर्तुरिप विविक्त तत्साक्षिणिमत्यर्थ १ ६

इद पूर्व मेद पश्चात पद वाक्य भवेदि ते नियमे नैव वेदेऽस्ति पदसागत्यमर्थत अ वय तिरेकाभ्या ततो वाक्यार्थ ोधनम् ७७ वाक्ये हि ूपमाणाना पदानामर्थसस्मृति १७८

ननु

यच्छ द्योग प्राथ यमित्याचुद्देश्यलक्षणम् तच्छन्द् एवकारश्च स्यादुपादेयलक्षणम्

इति यायेन प्रथमनिर्द्ष्ष्रमुद्देश्य चरमनिर्द्ष्ष्टमुपादेयमिति नियमो वक्त य स इह नोपपद्यते यतस्तत्त्वमित्यत्र तद्र्थस्य प्राथ य श्रूयते अह ह्यास्मि र इत्यत्र त्वमर्थस्य एव तत्र तत्रान्यथा यथा श्रूयमाणत्वात् कथमिहोदेश्यविधेयनियम ्त्याशङ्क्षय वेद्पदानामर्थवशादेव सबन्ध न पाठवशात् आहर पात्र पात्रमाहर इतिवद्र्थनियम विवक्ष ह इद पूर्विमिति

पाठस्यानियमेऽपि प्रसिद्धमुह्दियऽअन्द्याप्रसिद्धो बोध्यते इति या यादिद प्रसिद्धार्थक त्वमहमादिपत् पूर्व इदमप्रसिद्धार्थक ब्रह्म सदादिपद् पश्चात् इत्येव पद विन्यस्त वाक्य भवेत्रित्यन्वय-यतिरेकाभ्यामवध र्य ततो वाक्यार्थबोधन त्वमर्थस्य तद्र्थोत्मत्वप्रतिपत्तिरूप भवेदित्यर्थ १७७

उक्तेऽर्थे हेतुमाह वाक्ये हारि स्पष्टम् १७८

<sup>(</sup>१) इय कारिका ि रक्षाया अवयवनिरूपणावसरे आचार्य द्रा भावा तत्र तु थमतृतीयचरणयो यद्वत्तयोग तद्वत्तमेवकारश्च इति पाठान्तरे यद्वत्त=यच्छ द तद्वृत्त तच द िर य िभिरपीय ारिका विचर १ सू. २ वर्षके यथावद्धता

यद ित्ये ाक्ये पद स्तु विविच्यते
वाक्या ज्ञानस ान्त्ये तद प्रश्ने न यु यते १७९
अ वय यतिरे कि पद थर रणाय तु
स्मृत्यभावे न वाक्यार्थो ज्ञातु यो हि केनचित् १८०
तत्त्व स्यादिवाक्येषु त्वपदार्था विवेकत
यज्यते नैव व क्यार्थो नित्यमुक्तोऽ मत्यत १८१
अ वय यतिरेकोक्तिस्ति वेकाय ना यथा
त्वपदार्थविवेके हि पाणावर्षितिबि व्ववत् १८२
वाक्यार्थो यज्यते चैव केवलोऽह पदार्थत
द खात्येतदपोहेन प्रत्य गत्मिविनिश्चयात १८३

आचार्येण ब्रह्मासीत्युपदिष्ट खलु शि य कथमह ब्रह्म स्यामिति पृच्छति तद्न्यथानुपपत्त्या वाक्य साक्षाद्वोधजननसमर्थे न भवतीति गम्यते इत्याशङ्कथाह यदा नित्येष्विति

नित्ये वर्था यभिचारिष्वित्यर्थ १७९

पदार्थतत्त्वानभिज्ञस्यैव प्रश्नो घटत इत्युक्त स्पष्टयति अ येति अन्वयव्यतिरेकोक्तिशब्देनावा तरवाक्यैस्तद्नुकूछैश्च तर्केरात्मानात्मवि वेचनमुच्यते पदार्थस्मृति पदोपस्थापितवाक्यार्थज्ञानकारणमित्यत्र छोक प्रसिद्धिमाह र तमा इति १८

तत्रापि त्वपदार्थविवेकेऽतीव प्रयत्न कार्य इत्यभिष्रेत्याह तत्त्र स्यादिति त्रिभि ऋोकै १८१

विचारप्रयोजनं द्रढयिः अ व यति रेोक्तिरिति

अत इति पूर्व क्रोकगत पदमस्मिन् योज्यम् तद्विवेकाय त्वपदार्थविवेका येत्यर्थ पदार्थविवेकफङ पष्टयति त् पदार्थवि े होति केवलो मेद तत्रैव सभवत्यर्थे ुतहान ु धा नैव प्यितु युक्ता पदव क्यार्थको विदे १८४ प्रत्यक्षार्द नि व धेरन् कृष्णल दिषु प कवत् अक्षज दिनिभैरेतै कथ स्या क्यब धनम् ८५

ससगज्ञून्यो वाक्यार्थ इत्यन्वय तत्र हेतुमाहः अहपदाथ रे दु त्ये तदपोहे ति अहमिति प्रतायमानात्पदार्थोहु खीत्येतस्येदमशस्यापोहेन प्रत्यगात्मन साक्षिणो विशेषण निश्चयादित्यर्थ १८२ १८३

एवमुक्तेन न्यायेन वाक्यादेवापरोक्षाखण्ड ह्यात्मज्ञानमुपपाचेदानीं पूर्व वादिकल्पनाया निर्मूळतामाह ैवि स्पष्टम् १८४

यथाव्याख्यान वाक्यस्य यथाश्रुतार्थे सभवति सति श्रुतहा यादिकल्प नमनवकाशमित्युक्त युक्त प्रत्यक्षादिविरुद्धेऽर्थे व क्यस्य बाधदर्शनादिति पृर्ववादी ृष्टान्तेन शङ्कते त्यक्षादीनीति

यथा क णलान् श्रपयेत् १ इति क णलशब्दवाच्यसुवर्णमयकणेषु श्रुतो ऽपि पाक प्रत्यक्षेण बाध्यते तेषु विक्कित्तेरदर्शनात् किंत्वदृष्टार्थ एव सस्कारस्तत्र पाकिकियासाध्य एविमहाप्यलण्डार्थता वाक्यस्य प्रत्यक्षा द्वीनि प्रमाणानि भेद्याहकाणि बाधेरन् श्रुतेऽप्याद नो ह्वात्वे पूर्णत्वा दर्शनात् अत प्रसख्यानेनात्मसस्कारार्थता वाक्यस्येति चत् तत्रोत्तरमाह अ ादाि भवेदेव यदि कर्तृत्वादि तिभासस्य प्रत्यक्षप्रमाणता स्यात् नैतदस्ति अध्यस्ताहक रा परागम तरेण त आत्मिन दु खित्व दिधम सवन्धस्य निराकृतत्वात् अत प्रत्यक्षाद्याभासैरेते प्राणभूतवाक्यबाधन कथ स्यात् १ नैव स्यादित्यर्थ प्रयाजे कृ णल जुहोति इति बद्वह्वाह्याने सास्कृतस्यात्मनोऽन्यत्र विनियोगादर्शनादिह न कारार्थत्व वाक्य

<sup>(</sup>१) तुलय ैसु १ ११३ ११२ २३२३

दु रू राि ति ज्ञाने निर्दु खाति न जाये त्यक्षादिनिभत्वेऽपि व क्य न्न यभिच रत ८६ रे दु रूयहमध्य दाहरे दादि तुत तत्का भावि भिनीक्येने ध क्रियते यदि १८७ रे हिं दु स्य प्र ध इ यताम् हिं दु खस्य तानो भ्रा तेनी स्थते क चित् ८८

स्योपपद्यते सद्यो ह्यत्वाक्शेन तु पदार्थमतिनाट्यीभावादित्युक्तमेवेति भाव १८५

नन्वेव विरोधितालक्षणाप्रामा याभावेऽपि यादनुत्पत्तिलक्षणमप्रामाज्य वाक्यस्येति पूर्ववादी शङ्कते दु ख्यर ीि ीति

दु खित्वादिभानस्योक्तरीत्या प्रत्यक्षाद्याभासत्वेऽपि दु ख्यस्मीति विशेषिगन्धिन ज्ञाने सित ाक्यादि दु खीति वि ान न जायत इति योजना पूर्वसिद्धतया प्रत्यक्षस्यासजातिवरोधित्वेन प्रावल्यमस्तीत्यभिप्राय हूप्यति भेगर १८६

तमेव व्यभिचारमाह र इी

स्। प्रे दाहच्छेदादिहेतुतो निमित्त दह दु ख्यास तदाऽऽ गेपदेशान्निर्दु खोऽभूविन्दियनुभविसद्धत्वा ात्मधमा दु खित्वादीत्यर्थे तत्र पराभिनिवेक मनुवद्ति तर लेति १८७

तापि दुखात्मव्यभिचारीत्याह ाप्तेरिति

दु खस्य समाप्तेरूर्ध्व तद्भाधो दु खबाब इष्यते एव प्राक्त पूर्वमिष दु ख नाभूदिति द्वाध इष्यता मध्ये दृश्यमानस्य शुक्तिरूप्यवन्मिथ्याः व्य भिच रादित्यर्थ तो ।ध इष्यत इत्यत्र हेतु ।ह हीति भ्रान्तेवेंति दृष्टा तार्थो वाशब्द स्मात्तद्द खित्वादेरात्मिन सति यभिचारात् प्रत्यगात्मन आत त्व दु ख्यस्मी त्यस्य ध्या दशम नवमस्येव वेद चेदि रुद्धता ८९ नित्यमुक्तत् विज्ञान वाक्य द्भवति न्यत वाक्यार्थस्यापि विज्ञान पदार्थस्मृ पूर्वकम् १९ अन्वय यितरेक भ्या पदार्थ समये ध्रुवम् एव निर्दु खमातान िय प्रतिपद्यते .९ सदेवत्य दिवाक्येभ्य प्रमा स्फुट रा भवेत् दश स्त्वमसीत्यसाद्ययेव प्रत्यगात्मीन १९२ प्रवोधेन यथा स्व सर्वदु ख निविते प्रत्यगात् धिया तद्वदु खित्व सर्वदात् न ९३ कृष्णलादे प्र ज म तदन्यार्थाऽ दुत्व तक्त्वमस्यादिवा येषु न त्वेव रो .९४

आगन्दुकस्य चाविकारिण्यात्म यनुपपत्तेरारोपितत्वसिद्धौ प्रमाण ान शुक्ति तत्त्वज्ञानमिव रज ादिवाधनेन दु खित्वादिवाधन कुर्वदेव वाक्यादुदेतीति न वाक्यस्यासाम र्थशङ्कावकाश इति तात्प थि १८८

तश्चवाक्य न त्यक्षादुर्बलिमत्याह त्य त इति स्पार्थ १८९ विस्तारेणोक्तं न्यायार्थं संक्षिप्याह् ऋोकचतुष्टयेन ित्यमुक्तते त्या दिन १९ १९१

प्रमा स्फुटतरा अ रोक्षा निगद्व्याख्याता क्लोका १९२ १९३ पुरोक्तकृष्णलादिपाकदृष्टान्तवैषम्य स्फुटयि —कृष्णलादाविति प्रमाया अजन्म यत् कृष्णलादौ तद्यञ्यते यतस्तत्तत्रान्यार्था प्रमाऽदृष्टार्था, न पाकार्था अमृदुत्वतोऽमृदुत्वात् णला मिति योजना कृष्णलपाके पुरुषस्यानैश्वर्यात् अशक्यार्थे च नियोगानुपपत्तेरित्यर्थः १९४ वाक्ये र ात्य स्मिन् थं तद् म्
त्वमर्थे त ाहाय्य द्वाक्य नोत्पाद्येत्प्रम म् १९५
तत्त्व स्तुल्य । थं सीत्ये त्पद् भवेत् .९६
तत्त्व द प्रत्यगात्मार्थस्तच्छ दार्थस्त्वमस्तथा
द खित्वाप्रत्यगात्मत्व वारयेतामुभावि १९७

प्र ते न तथाविधो विरोधोऽस्तीत्याह ा इि तत्त मस्यादिवाक्येषु त्वपदार्थाविवेकत ज्यते नैव वाक्यार्थो नित्यमुक्तोऽहमित्यतै

इत्युक्त प्रपञ्चयस्त्वपदार्थविवेचने यत्नाधिक्य सूचयित ाक्ये र िति पवत्रयात्मकेऽ स्मिन्वाक्ये तत् पद असि पद चेति द्वय ज्ञातार्थ प्रसिद्धार्थ, त्वमर्थे त्वपदार्थे सत्यिव ।तेऽसाहाय्यात् साहाय्यशूत्य त्वात् सहकारिविरहात् वाक्यमेतत् प्रमा नोत्पाद्येदपरोक्षिनिश्चयरूपा मित्यर्थ १९५

असिपदस्योपयोग हि—तत्त्व रिति

तुरुवंनीडार्थ रुचि तयेत्यादिक्रियाकाङ्क्षानिवारणेन सामानाधिकर य सिद्धचैक्यालम् नत्वस्पष्टीकरणार्थ असि ' असि इत्यादिपद्मुपयुज्यत इत्यर्थ १९६

ि निराकाङ्के सामानाधिकरण्ये सित को छाभ इत्यपेक्षायामाह द

(१) दु खित्वार त्यगात्मर पाठ ! तु य निर्दु खित्व र्थस्य तद्र्थेन विशे ात् त्यक्ता च तदर्थस्य र पदेना य निधे

हि ३ १

(२) १८ १८१ (३) तुलय १२ ४

एव च नेति नेत्र्थं ग ये । परस्परम् १९८
एव र मसीत्यस्य गम्य । ने फल्ले कथम्
अप्र ।णत्वमस्योक्त्वौ क्रियापेक्षत्वमुत्त्वते ,९९
तस् ।द चन्तमध्येषु क्वित्येतद्विरोध्यत
न ल्प ।ऽुत्। ुत्य गोऽ यन्थेक २

प्रत्यगातमा अथों यस्य स प्रत्यागात्मार्थस्तच्छव्द स्थान् त्वपदेन सामा नाधिकर यादिति योज्यम् तथा त्व स्त्वपृद्धस्य तच्छव्दार्थोऽथा भवेत् तत्पदेन सामानाधिकरण्यादिति योजना तदा वा को छाभ इति तमाह दि त्वे उभाविप श दौ त्वमर्थस्य दु खित्वाश तद्र्थस्याऽनात्मत्व परोक्षत्वाश च रियेतामित्यर्थ १९

एव वाक्यार्थवर्णनेऽद्वितीयत्वपरश्चत्याऽविरोध सिद्धयतीत्यभिप्रेत्योपस हरति एव े

नेति नेतिवाक्यसिद्धमर्थमित्यर्थ १९८

पूर्वपक्षे श्रुतहा यश्रुतकल्पना नि प्रामाणिकेत्युक्तमुपसहरति एवमि कथशब्द आक्षेपार्थ १९९

यस्मादेव विचार्यमाणे क्रियाया अनवकाश तस्मादित्युपसहरति— दि

आदौ तत्त्वमसीति प्रथ गोपदेशे मध्ये पदार्थपरिशोधनान्वयव्यतिरक प्रहणकाले अन्ते च निर्विचिकित्सब्रह्मानुभवकाले कुर्वित्येतद्नुष्टानकल्पन तत्त्वद्र्यप्रतिपत्तिविरोधि यत अतो न कल्पाम न कल्पयाम कियामिति शे किंच अश्रुतत्वादिप न कल्पयाम न केवल्रमञ्जतत्वात्किया त्याज्या, श्रुतत्यागस्यान रत्वादिपत्याह ुो निह तत्त्वमर्थयो स्वरूपम

<sup>(</sup>१) का पा (२) श्रत्यविरोध पाठ

याऽनुभूयते तृ भ्रेजेव नयात्र यते व क स्य विष्टि स् द्वद्गे कृत्पायसाक्रिया २ १ सत्य वमन त्र्यवाक्यातारोक्ष्यबोधनम् प्रत्यगातमिन न त्वेव सरूयापाप्तिवद्धवम् २ २

प्राप्त चि तनीयतया विधातु शक्यते तत्प्राप्तेश्चा यतोऽसभवाद्समादेव वा क्यभेदादिदोषप्राप्तिरपरिहार्या स्यात् तत्त्वमोस्तत्त्व सिद्धमनपेक्येव यथा कथचिचिन्तनविधानाभ्युपगमे चिन्त्यब्रह्मसाक्षात्कारस्याऽप्रमात्वादवि । निवृत्तिफळासिद्धेर्निरर्थक प्रसख्यानविधिरिति भाव २

उक्तार्थानभिज्ञ पुनगक्षिपति

भुजेभोंजनात्तृप्ति फल वाक्याद्वाक्यार्थज्ञानमात्रान्न गम्यते मोक्ष्फल मिति शेष तस्माद्यथा गोशकृतो गोमयात् पायसीकिया पायसकरण नोप पद्यते तस्य तद्साधनत्वात् तद्वद्वाक्यस्य विधृतिर्विधारण अर्थगेऽवधारण न वाक्यार्थापरोक्षसाधनमित्यर्थ २ १

उत्सर्गतो वाक्य नार्थं परोक्ष्यार्थमित्येतद तिकुर्वन् प्रकृते तस्यापवाद काह सिद्धान्ती त्यि

<sup>(</sup>१) तुल्य 'कथिनत् सम धीयमानमप्येतद्गो यपायसीय न्यायमाक्षिपति
यो १३२ गोमय पायस गव्यत्वात् उभयि द्वपायसवत् इति
हितां गि तत्रैवास्य यायस्य योग प्रदर्शित ' ए चायमभेदसाधको
हेतां गियाय यायवदाभासता भजेत् ति द स बौद्धदर्श
(१) तुल्य १८ ९ ११ तथा नि १ ३ १२५ ननु आदृत्तिरस
इन्दुपदेशात् ( सू ४ १ १ ) इति सूत्रकारेण शब्दयुत्तयभ्यासद्भप सहयानस्य
हितात्वात्, न तद तरेण ाक्य गो कमिति चेत्, न ब्रह्मात्मव तुनो ज्ञानसाधन
श्र णमननादावेवावृत्ति सूत्रकृताऽभ्युपगता तत्रा पाततोऽधिगतश द्युक्तीनामावृत्ति
व्यतिरेकेण सम्यक्सवद्भपावधारणाभावादावृत्तरेषयोग न तु श्र णादिसाध्यविज्ञाने

स् यवेद्यत्वपर्याय स्वप्र इ यताम्

नि त्त वहम िद्ध स् तमनोऽनुभवश्च न २ ३

बुद्धी विषयो दु ख नो यस्य विषया ता

कुतोऽस्य दु खसबन्धो े स्यात्प्रत्यगात् न २ ४

शिरेवाऽनुभूये स्वेनैवाऽनुभव त् न

तदाभा याजम धियेऽस्याऽनुभव स्मृत २ ५

प्रत्यगात्मिनि तु नैव अु मनिश्चित किंतु सख्याप्राप्तिवद्दशमसख्या प्राप्तिवदपरोक्ष ानसाधनत्व वाक्यस्य ध्रुवमेवेत्यर्थ २०२

कुत इत्यपेक्षाया स्वतोऽपरोक्षप्रत्यागात्मन एव हात्रोपदेशादित्याह स्व े तोति

स्वप्र ाणक प्रमाणिनरपेक्षप्रकाशमानतास्वभाव आत्मेष्यता स्वयज्योति 
ष्ट्रादिश्रुंतेरित्यर्थ तथाच वाक्यादहमोऽहकारस्य ब्रह्ममेदकस्य निवृत्तौ
स्वात्मनोऽनुभवश्च सिद्ध एव नोऽस्माकमिति न किंचिदनुपप मित्यर्थ
विमत पैरोक्षार्थ ानजनक ाक्यत्वात् समतवदित्यादिप्रयोगे बनात विष
यत्वमुपाधि दश स्त्वमसीत्यादौ व्यभिचार त्युक्त भवि २ ३

अत्र दु खानुभवविरोधशङ्का न कार्या दु खस्य व्यभिचारित्वेनात्मधर्म त्वस्य निरस्तत्वात् विषयधर्मत्वाचेत्यभिप्रेत्याह बुद्ध मिति

दु स्यहमस्मीति दु धर्म त्वेनाहं तुरे ानुभवात्तस्य विषयभूत दु ख न बुद्धिवृत्त्याश्रयाहंकर्तृसाक्षिण ाट नो में सभवतीत्यर्थ २ ४ विधर्मरिह श्चेत्प्रत्यगात्मा थ यानु इत्यत आह—दृशिरेवे

<sup>(</sup>१) नि विदम पाठ (२) ४३९ १४ (३) परोक्षज्ञ ना नक, रोक्षाज्ञानजनक पाठौ

अश दि नर्मुक्त ि द्धो ेक्षस्त्वे श्रो व्या दि तरे त्येतद्विरुद्ध थमुच्यते २६ सेत्स्यत त्ये चेत्तत्स्याच्छ्रवणादि तदा भवेत् ोक्षस्य नित्ये व स्या द्विरे घे न य वच २७ श्रोतृश्रोत ययोर्भेदो यदी स्याद्धे दिदम् इार्थो एव स्याझ युक्त विथा वच २८

हिं कथ तस्य विशेषानुभव इति तत्स्वरूपमाह तदाम ेति चैत याभास याप्ततया धियो ज मैवात्मन आगन्तुकोऽनुभव मृतो विद्वद्भि रित्यर्थ २०५

प्रकारान रेण प्रसख्यानप्राप्ति निराकरोति अ ाय दाित सर्वससारिनर्भुक्तो नित्यसिद्धो मोक्ष हा त्वमेवेत्याचार्योपदेशे सित तव श्रोत याद्यनुष्टेय विद्यत इति कथ विरुद्धमुन्यते १ न विक्रिय ब्रह्मा त्व कर्ता चेति वच प्रमाण स्यादित्यर्थ २ ६

अथ तत् त सेत्स्यतीति विपरिणाम उपदेशवाक्यस्याभ्युपेयत इति शामनूद्य त्र एक संधित्सतोऽपर प्रच्यवते १ इति यायेन मोक्षानि त्यत्वप्रसङ्गदोषमाह सेत्स्य ति

एवमुभयथा विरोधे सति वचो वाक ना यथा न विपरिणामवद्युक्त मित्यर्थ २ ७

इतश्च प्रसंख्यानवादोऽनु प इत्यत ाह े व्ययोरिति श्रोत्रादिभेदो यदी स्यात् तदैव प्र ख्यान भवेत् कर्तृकर्मभेदा

<sup>(</sup>१) तुलय १८ २२५ (२) अय न्याय े अने कान्तिक ण्डनावसरे प्रयुक्त अनुसन्धित्सत ति पाठभेदेन सर्व आह ताक्षपाद्दर्शनयोरिप लभ्यते

सिद्धो ोक्षे ऽहमितैये ज्ञ त्वाऽऽतान भवेद्यदि चिक प्रेये मुढात्मा चे द्वाटयत्यि । २ ९ न हि सिद्धस्य कर्तव्य ार्यस्य न द्धिता भय न कुर्वन् न ऽऽत्मान व यत्यपि २ सिद्धे क्षिस्त मित्ये द्वस्तुमात्र पदर्श्यो श्रोतुर थात्विज्ञाने प्रवृत्ति स्यात् थ विते २ दु रूयह राति त्यक्षे ाऽनुभूयते की दुखा च माभू मिति यत्नो भवेत्तत २१२

भावे कार्यानुपपत्तेरित्यर्थ अस्तु भेद इति चेत् तत्राह इ ार्थति जीवस्य भावो हीष्टार्थ सोऽन्यस्यान्यभावायोगाद्विहन्येत, अत सर्वथा चो वाक्य न युक्तमयुक्त अप्रमाणमेव प्रसख्यानपक्षे भवे दित्यर्थ २८

न युक्त वच इत्येतत्प्रकटयति सिद्ध इति

उक्तप्रकारेणात्मान ात्वा यो यदि चिकीर्धुर्भवेत् स मृहात्मेत्य वय **उद्घाटय**त्युत्सादयतीत्यर्थ २**९** 

मुढात्मत्व प्रकटयति हीति स्प म् २१

ननु किमित्यर ान्निन्द्थ अस्मद्भिप्रायमज्ञात्वैव ? इति पूर्ववादी स्वाभिप्रायमाविष्करो ि सिद्धो गेक्षस्त मिति

मुमुक्षोरात्मविज्ञाने प्रवृत्त्यर्थ सिद्ध ह्यरूपो गोक्षस्त्वमसीति वस्तुमात्र क नपरमिद् ाक्य न तत्त्वे पर्यवसितमित्यथ २११

<del>ङ्क्तमे िणोति ेंति स्पष्टम् २</del>१२

<sup>(</sup>१) त्येव पाठो ऽपि युक्त (२) त्यसौ पाठ (३) ति ति <sub>२</sub>त्ये स्त्रिखित द्रितपुस्तकेषु पाठ उपलभ्यते किंतु न्विति इत्येव पाठो युक्ततर स्यात्

तद्विज्ञान य युक्त्या दि प तिर ति कतित्वाद्यनुवादेन सिद्धत्वानुभवाय तु २१३ निर्दु खो नि क्रयोऽकाम सिद्धो मोक्षोऽ६मित्यिप गृहीत्वैवै विरुद्धार्थमाद यात्कथमेव २१४ सका । सिक्रयो सिद्ध इति मेऽनुभव कथम् अतो मे विपर तस्य तद्भवान् व हिति २ ५ इहैव घटते प्रश्ने न मुक्तत्वानुभूतये प्राणेन विरोधी य सेऽत्रथे प्रश्न हिति २१६

वाक्यश्रवणान तर मन्तव्यं " ३ति श्रुत्या कर्तव्यविधानाद्प्येवमेवा भ्युपेयमित्याह तदि ज्ञा यिति

त्वमिति कर्तृत्वमनृद्य वस्तुगत्या त्व सिद्धमोक्षत्रह्यरूपोऽसि अतस्त । नाय यतस्वेति वाक्यतात्पर्यमित्यर्थे २१३

नेय कल्पना श्रुत्यनुसारिणीति सिद्धा ती दूषयति िर्दु इति निर्दु खादिविशेषणो मोक्ष एवाहमिति गृहीत्वापीत्य वय वाक्या द्वाक्यार्थ ान न जायत एवेति न वक्तुमुचितमप्रामाण्यप्रसङ्गात् नुभव विरोधाच तथा चोत्पन्ने ज्ञाने तद्विरुद्धप्रतिपत्तिर्न जाघटीतीत्य भिप्राय २१४

यि वाक्यादेव निर्दु खादिलक्षणमोक्षात्मसाक्षात्कार कथ तिह तदा तिद्वरुद्धाकारानुभ ? इति प्रच्छिति सका

अत सकामत्वादिरूपाद्विपरीतस्य मे ब्रह्मभूतस्येत्यर्थ २१५ अय भा स्य सतो ममान्यस्वभाव नुभव कथमित्यस्मिन्नर्थे सकुच्छूतवा

(१) गृहीत्वैव पाठ अत्र एवकार एव युक्त (२) बृ उ २४५ ४५६

अह निर्भुक्त इत्येव द त्य यमानज प्रत्यक्षाभा ज यत्व ह स्वित्व प्रश्न हित २ ७ पृष्टमाक ङ्कित वाच्य दु खाभावमभी सितम् २.८ कथ ह द निवर्तेत दु ख सर्वार ा मम हित प्रश्नातुरूप यद च्य दु ख निवर्तकम् २१९ श्रुते स्वात्म ने नाशङ्का प्रामा ये ते विद्यते तस्मादात्मविमुक्तत्व प्रत्याययित तद्वच वक्त य तत्त्रयार्थ स्य दिरोधेऽस ते केनचित २२

क्यस्य पुस प्रश्नो घटते युज्यते ननु कथमह निर्दु खादिरूप १ इति मुक्त-त्वानुभवार्थे इति प्रश्नविषय विविच्य प्रतिवक्ति इदेवेति स्पष्टम् २१६

अज्ञातज्ञापनस्वभावेन प्रमाणेनापूर्वार्थे वोधिते तिद्वरोबी य प्रमाणा भासगृहीतोऽर्थे स प्रश्नमद्तीत्युक्त प्रपञ्चयति अह निर्मुक्त इति

सदसीति यदन्यन्मान तज्ज इत्यर्थ 🛮 🗷 १७

इत् नीं शियाकाङ्कावशेनापि कार्यकल्पन न घटत इत्याह पृष्टिमिति कि तदाकाङ्कित तदाह दु भा मभीि ति ति दु खस्याभावो यस्मिस्तदु खाभाव ह्यरूप मोक्षळक्षणिमत्यर्थ २१८

प्रश्नस्वरूपसुप यस्य तद्नुरूपत्व प्रतिवचनस्य निगमयति हीति स्पष्टम् २१९

नतु पृष्टमेवोच्यते प्रसख्यानद्वारेण तद्यतिरेकेण श्रुतेर्दु खायनयनसा मध्याभावादित्याशङ्कय प्रमाणस्य प्रमेयावबोधनमेव कार्य न कार्यान्तर मस्तीति परिहरति श्रु रिति

<sup>(</sup> १ ) मुक्तत प्रत्यय याति—इति टी समत पाठ किंतु क्रिप्ट स

इोड योडनुभ कश्चिदात ने नोपपद्ये अवि विजान विज्ञात रमिति ुते २२ त्व दार्थविक य सन्या विकर्मणाम् स धनत्व व्रजत्येव । तो दा तानुशासनात् २२२

श्रुत स्वत सिद्धे प्रामा ये सित स्वात्मिन स्वप्रमेये नाशङ्का विद्यते स्वप्रमेयावभाससामध्योभावाशङ्का न विद्यत इत्यर्थ किं तत सिद्ध १ तदाह—त ादिति मुक्तत्वप्रत्यय प्रति कारणत्व यातीत्यर्थे विरोव परिहारस्य कृतत्वादिति भाव २२०

वाक्यस्योक्तार्थानुभवहेतुता विहाय गत्य तर नास्त्यनुभवमार्गगतिम त्याह इोऽयइति

प्रकारा तरकल्पना चात्रानुपपन्ना श्रुतिविरोबादित्याह अविज्ञात मिति २२१

यदुक्त पूर्वपक्षिणा प्राक् चर्या नो शास्त्रसवेद्या स्यादनिष्ट तथासर्ति ' इति तद् यथैवोपपत्तेर्न प्रसख्यानकल्पकमित्याह त्वपदार्थेति

शान्तो दात उपरतस्तितिक्षु समाहितो भूत्वाऽऽत्म येवात्मान पद्मयति इति श्रुतेरूपरतिशब्द्निर्दिष्टस्य स यासस्यात्मज्ञान प्रति साधन

<sup>(</sup>१) े उ ११ (२) बृ उ २ ४ १४ (२) अस्य श्लोकत्य थमार्ध विवेकाय इति ह ने विचाराय इति पाठमेदेन वि नमानोरञ्जनीटीकाया ४ थ खं इ धृतम् श्रुत्येह विहितो यहमात्तत्त्र्यागी पतितो भवेत् इति द्वितीयार्धेन सह इद प्र मार्ध इत्यादिधर्मशास्त्रेण ' इत्यादिना धुसूः, रह भेर्गृहार्थदीपिकाया (३६) धृतम् तथैव तिर्धास ऽपि ७२ ९छे १५६ ९छे च धृत वि र रस्वतीमि (४) १८ १६ (५) बृ उ ४ ४ २३ समाहित ' स्थाने श्रद्धावित्त पश्यति स्थाने पश्येत् इति माध्यन्दिनपाठ अयमेव पाठ आ । र्यासमत इति उत्तरश्लोकाद्गम्यते

## त्वमर्थ प्रत्यग त न पश्येदात्मानमात्मनि वाक्यार्थ तत आत्म न सर्वे पश्यति के छम् २२३

त्वावगमान्न तस्याशास्त्रसवेद्यतया परित्यागप्रस इत्यर्थ तथाच वाक्यार्थ । तस्य पदार्थज्ञानपूर्वकत्वात् पदार्थावधारणपर्यन्तमेवाश्रमधर्माणा विधि तोऽनुष्ठान तत पर तु वाक्याद्वगतन्नद्धात्मतत्त्वस्य मयेद्मस्मै कर्त यम् १ इति नियोज्यविषयप्रयोजनबुद्धरनुत्पत्तेर्न तस्य कांपि विधित प्रवृत्ति , किंतु साधकावस्थायामभ्यस्तस्य निवृत्तिरूपस्याश्रमधर्मस्य ज्ञानाविरोधिन सस्कारमात्रेणानुवृत्तिर्भवित ततश्च न यथेष्टचेष्टाप्यवकाश लभत इति सर्व मवदातमेवास्मन्मत इति भाव २२२

एतदेव प्रपञ्चयि यन् वाक्यार्थोदयप्रकार श्रौत व्युत्पादयति त्व र्थमिति

सुः त्पर्यदापि १३५ ८ ३

<sup>(</sup>२) तिस्रो ह्यज्ञानस्यावस्था एका तावत् 'दृश्य सर्व सत्यम् इत्यिनमानहेतु सा युक्तिशास्त्रजनिताद्विवेकशानान्निवर्तते तिन्नशृत्ताविष यथापूर्वमभिनिवेशेन यवहार हेतुर्द्वितीया, सा तत्त्वसाक्षात्कारानिवर्तते तिन ताविष सस्कारमात्रेण देहाभासजग दवभासहेतुस्तृतीया बाधितानुत्रृत्तिरित्युच्यते सा चरमसाक्षात्कारेण निवर्तते एत दवस्थात्रय कमेणैव श्रूयते

<sup>&</sup>quot;तस्याभिष्यानाद्योजनात्तत्वभावाद्भ्यश्चा ते विश्वमायानिवृत्ति ' ( श्वे उ १ १ ) इति तत्र तृतीयकक्षाया स्थितस्यातिवर्णाश्रमस्य विदुषोऽपि शिष्यादिदर्शनादुपदेश सभवात् शहनक्षत्रगत्यादिदर्शनात्रिवृत्तोऽपि दिङ्मोह सस्कारमात्राद्यथा भासते एविमह सस्कारमात्राच्छिष्यादिभानादुपदेशोपपत्ति , द्वैताभावस्य युक्तिशास्त्रानुभवैरवधतत्वादि द्वताऽपीत्यर्थ बोधोत्तरकाल बाधित वप्रप्रप प्रागप्यसत्त्वेन प्रतीयमानोऽपि प्राक्का लसबन्धितया स्मृत्या यथा वि यीकियते एव वर्तमानप्रपञ्चोऽसत्त्वेनानुभूयमानोऽपि सम्कारवशात् तैत्कालसबन्धितया किं न भासेत ? इत्यर्थ

सर्व तिमिति व क्यार्थे िज्ञ तेऽस्य ाणत
असत्त्वे मानस्य विधिस्त ये जये थम् २२४
तस् ाद्वाक्य थेवि ानाको वे क विधिभवेत्
हि ास्मि तेंि विरुद्धे भवतो धियौ २२५
ास्माति च विद्येय नैव ेति यते
. ो बद्ध इत्येव ाभासजा या २२६
ा ह्र सि न योऽहिति बुद्धिभवे हु यदा युक्त तदैवधीर्थ देह त्मधारिति २२७

शा त्यादिसाधनसपन्नो भूत्वाऽऽत्मन्येवातमाभास याप्ते स्वकार्यकारणाम्स्यात एव न बहि आत्मान प्रत्यक्र्चेतियतारं पश्येदिति श्रुत्यर्थ प्रथमार्थेनोक्त सर्वमेन पश्यतीति श्रुत्यर्थमुत्तरार्थेनाह त इति एव शोधित प्रत्यगात्मान सर्वे ब्रह्म पश्यतीति श्रुत्यर्थो दर्शित इति द्योतयित वाक्या मिति २२३

एव वि ातवाक्यार्थस्य विधिगोचरता नैव सभवतीत्याह र्व त्मेति स्पष्टम् २२४

वाक्यार्थवि । नात्प्रागेव विधयोऽवकाश लभ ते नोर्ध्वमित्युपसहरति दिति

ऊर्ध्व विष्यसभवे हेतु हि हीति २२५ न वैक्यज्ञानेन भेद्ज्ञानमेव किमिति बाध्यते विपरीतमेव किं न स्यादि त्यत आ<sub>रु</sub> ह्यारा ेिंदि

प्रमाणाभासाज्ञा । प्रमाणाभासजाता तयेति विष्रह २२६ स्वभावप्रवृत्ताया बुद्धे प्र ।णजातया बाध्यत्व दृष्टा तेनोपपाद्यति ।दिति सभयादभय प्र प्रस्तदर्थ यतते च य स पुन सभय गन्तु स्व श्रेन्न ही च्छिति २२८ यथे ाचरणप्राप्ति स या ादि विधौ कुत पदार्थ ज्ञानबुद्धस्य वाक्यार्थानुभव थिन २२९ अत सर्वमिद सिद्ध यत्प्रागस्माभिरास्तिम् २३

न्ढा यदा भवेत् तदैववी कर्ताहमित्येवधीरयुक्तेत्यन्वय यथा देहात्मधीर्मेनु योऽ्मित्यादिरूपा शास्त्राद्विदितात्मतत्त्वस्य न भवति तथेत्यर्थ २५

ै विदितात्मतत्त्वस्य कर्ता कामीत्यादिवीरनवकाशेत्युक्तेऽर्थे दृष्टा ता तर माह सभयादिति

लोकप्रसिद्धार्थानुवादिस्त्रोक स्पष्टार्थ २२८

·यदुक्त नियोगाभावे ज्ञानिनो यथेष्टचेष्टाप्राप्तिरिति तत्राह यथे ति

आदिपराच्छ्रवणादिविधिर्गह्यते पदार्थयोरासमन्ताज्ज्ञान पदार्थज्ञान परार्थज्ञान परार्थक्रान परार्थस्वरूपालोचन तेन बुद्धस्य देहाद्यभिमानश्च यस्येति यावत् परार्था ज्ञानारद्धस्य प्रतिबुद्धस्येति वा वाक्यार्थानुभवमर्थयमानस्य तत्रैव लग्नचि त्तस्य कुतो यथेष्टाचरणप्राप्तिर्निमित्ताभावात् अवसराभावाच् १ इत्यर्थ प्रबुद्धवाक्यार्थस्य तु मिध्याज्ञानलेशस्याप्यभावात् तन्मूला यथेष्टचेष्टा नोन्मिषतीति भाव २२९

प्रकरणार्थमुपसहरति अत सर्वि दि स्प म् । २३०

<sup>. (</sup>१) गच्छति **निस्ता** पाठ (२) तुलय—नैहि ४६१ ५२ **भर्ग** ४९९ १४ २२

यो हि यस द्विरक्त स्यान्न ौ तस्मै प्रवर्तते

छोकत्रया रिकत्व मुसुक्षु कि ताहते २३

सुध्य पाड्यमाने ऽपि न विष ुिरु ति

मु क्षिण्यस्ततृड् जानन् नामूढस्ति ज्ञिघत्सिति २३२

दान्तवाक्यपुष्पेभ्यो ज्ञ नामृत धूत्त म्

उज्ज र छिवद्यो नस्तस्मै सद्भुरवे नम २३३

्ति तत्त्वमसिप्रकरणम्

मुमुक्षोरिप नास्ति यथेष्टचेष्टा कुत सा मुक्तस्य स्यात् १ इति कैमुतिक न्यायमा<sub>र</sub> यो **हो**ति २३१

बिदुषो नियोगपारत ऱ्याभावेऽपि भिक्षाटनादिप्रवृत्तिवद्विषया तरेऽपि प्रवृत्ति कदाचित्स्यादिति चेत् तत्राह क्षुधयेति

विषयाणा दु खसाधनतावधारणपूर्वक प्रागेव विषवत्त्यक्ताना न पुन रुपादानममूढस्य सभवति भिक्षाटनादेस्तु ज्ञाननिष्ठाविरोत्राभावात् शरीरस्थितिमात्रहेतुतयाऽऽवद्यकत्वेऽप्यपूर्वोपचयहेतुत्वाभावाच सस्कार वशादनुवृत्तिरिति न दोप २ित द्रष्टन्यम् २३२

उत्पन्नतत्त्वज्ञानस्य यद्यपि किमपि कृत्य नास्ति तथापि गुरुशास्त्रे म न नीये एवेति शि यान् शिक्षयि व गुरुप्रमाण निवन्नाति वेदान्तवाक्येति स्पष्टम् नोऽस्मद्र्थमित्यर्थे २३३

्त्यष्टादश तत्त्वमसिप्रकरणम् १८

<sup>(</sup>१) मिष्टान रति सि ४६५ पाठ

१९ अथ भे यो र म् प्रयुज्य ृण ज्वरन शक रण चिकिति त ज्ञानविर गभे जम् न य ति ामज्वर न्निपातज शरारमाला तयोगदु खि ाम्

तद्व सक्षेपविस्तराभ्या तत्त्वपदार्थपरिशोधनपूर्वक ब्रह्मात्मैक्यलक्षण वाक्यार्थज्ञान सफल सर्ववेदा तप्रत्यय प्रमाणयुक्तिभ्यामुपपादित नित्यशुद्ध बुद्धमुक्तसत्य ानान तानन्दस्वभावस्य प्रत्यगात्मनो भेदविपर्यासाद्यनेकानर्थ हेतुश्चाहकारमनोबुद्धिचित्तवाच्यमन्त करणिनिति च तत्र तत्रोक्तम् इदानी प्राधान्येन मनोऽध्यासनिवन्धन एवात्मन ससार अतो मन स्वरूपतचेष्टा नुसधानेन तद्विलापने यल्ल कार्य इत्यभिप्रायेणात्ममन सवादरूप प्रकरण मारममाणो भगवान् भा यक र प्रकरणप्रयोजन तावदाह प्रयुज्येति

चिकित्सित चिकित्सा भावे निष्ठा ज्ञान विवेकंरूप विराग औदा हिया मनोवृत्तिविषये वनासक्तिलक्षण च भेपज यस्मिस्तिचिकि त्सित तृष्णारूपज्वरनाशकारण प्रयुज्य दु खिता दु खित्व न याति पु मान् इति योजन काम एव ज्वरस्तिन्निमित्तसिनपातो मूच्छी आत्मा नात्मविवेकलक्षणा ततो जाता शरीरपरम्पराशतयोगै सब धेर्दु खितामि त्यर्थ यद्वा चिकित्सितिमिति भेषजविशेषण योज्यम् सम्यग्यथाशास्त्र साधिति त्यर्थ १

<sup>(</sup> १ ) विवेकह्म विरागह्मप-पाठ

अहममे ते त्व नर्थ े परार्थिमिच्छित वा य ईितम् न तेऽथेशोधो न हि मेऽस्ति चार्थिता ततश्च युक्त शम एव ते मन २ यतो न च न्य र तृ सनातनात् सदैव तृप्तोऽ्मते न मेऽथि। सदैव ृश्च न कामये हि यतस्य चेत प्रायते हितम् ३

भे यो र मात्ममन सवादेन प्रपञ्चयति अ मेत्यादिन हे मन अहममेति इन्मित्यिप द्र यम् त्वमनर्थ यर्थमीहसे चेष्ट्रसे नतु त्वदर्थमेवाह चेष्टे अत कथमानर्थक्यम् हित चेत् नाह ाख्य य प्रत्येवमिभमानस्तवेत्युत्तरनाह परा मिच्छना ति तवेहितं परार्थ पुरुषस्य भोगापवर्गार्थम ये ाख्या इच्छन्ति न वय वेदान्तसिद्धा त वेदिन विचार्यमाणे त्व मनीषितमिप सुत्रा यतस्तेऽर्थबोधो न सभ वत्यचेतनत्वात् नापि मे त्वय्यर्थितास्ति तत्रश्च ते शमो लय एव यक्त इत्यर्थ २

आत्मनोऽर्थित्वाभाव साधयित ्ति सना नात्पूर्णानन्दरूपात् परमाद्विकारात्परमात्मनोऽन्यो नाह यत अत सदैव तृप्त इत्यादिरूप तस्माद्धे चेत ते प्रशमाय यतस्व मुसुक्षुणा मनोविल्यने यत्न कार्य श्र्यभिप्राय ३

<sup>(</sup>१) तेऽधिकम् पाठ (२) तम पाठ

षडूमिमालाभ्यतिष्टत्त एव यः
स एव चात्मा जगतश्च न श्रुते
प्रमाणतश्चापि मया प्रवेद्यते
सुधैव तस्म च मनस्तवेहितम् ४
त्विय प्रशा ते निह चास्ति भेदधा
यते जगन्मोहमुपैति मायया
ग्रहो हि मायाप्रभवस्य कारण
प्रहाद्विमोके निह सार्शस्त कस्यिचत् ५

परमात्माभेदेन स्वस्यार्थित्वाभाव उक्त तमेवाभेद्मुपपाद्यति षडू मिं िति

अशनाया पिपासा शोक , मोह जरा, मृत्युरिति प्राणमनोदेहधर्मा पद् अर्मय श्वाविभावितरोभावरूपा तेषा माला अविच्छिन्ना परम्परा ता अभ्यतीत्य सर्वात्मना पृथककृत्य वृत्त सिद्ध निष्प्रपञ्च इति यावत् य एवविध , स एव जगत सर्वस्यात्मा, चकारात्तवाहमेवात्मा श्रुते यत्साक्षाद्परोक्षाद्वद्य य आत्मा सर्वा तरं ' इत्यादौ श्रवणादित्यर्थ , अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितं ' इत्यादिस्मृतिप्रमाणतोऽपि च कारात्कार्यकारणोपाधिद्वयपरामर्शमन्तरण स्वतो भेदानिरूपणादित्यादि या यात् विद्वद्नुभवाच मया प्रवेद्यते सम्यक् ज्ञायते मुघैवेति सुगमम् ४ प्रत्यगात्मन परमात्माभेद प्रामाणिकमुक्त्वा, भेदप्रतिभासस्य मन कल्पि त्वेनाभासतामुपपाद्यति त यीति

यतो भेद्धियो जगत्प्र णिजा मोहमाकुलीभावमकृतार्थताभिमानलक्ष

<sup>(</sup>१) पश्य १३ ४ सटीकम् (२)

न ेऽस्ति मोह व चे तिन हि
पञ्च र स्त्वि तो विक्रिय
न वित्तत्वोत्तरभेदता हि नो
थैव तस्मा मनस् वेहि म् ६
यतश्च नित्योऽहमो न चा यथा
विकारयोगे हि भवेदनित्यता
सदा प्रभातोऽहमतो हि चाद्वयो
वि ल्पित चा यसदित्यवस्थितम् ७

णया मायया उपैति नित्य सबध्यते सा भेदधीस्विय मनसि प्रशा ते न चाऽस्ति, सुष्ठुमौ त्वद्भावे तद्भावदर्शनादित्यर्थ अन्वयव्यतिरेकाभ्या भेदप्रहस्यानर्थहेतुतामुपपाद्यति प्रहो हीति सुष्ठस्यादौ भेद्प्रहाभावे मायामोहयोरदर्शनादित्यर्थ ५

इतश्च मनश्चेष्टित वृथेत्याह ेऽस्तीति

असितो बन्धरहित प्रबुद्धतत्त्वस्वभाव, असितत्व अविक्रियत्व च न्युत्पादयति पूर्वे पूर्वतत्त्व पूर्वावस्था पूर्वतत्त्वादुत्तरभेदता नो ऽस्माक नास्ति तत्त्वप्रबोधात्पूर्वोत्तरकालयोर्न मे विशेशेऽस्तीत्यर्थ हि यस्मादेव तस्मात् त्वत्कृतातिशयाभावादित्यर्थ ६

सर्वदृश्यातिवर्तित्वाचात्मन गगन्तुकातिशयायोगं साधयति श्चेति अन्यथा अनित्यता ननु कुतोऽनित्यताप्राप्ति तिषिध्यते १ तत्राह् वे रिति परिस्प दपरिणामादिरूपविक्रियाभावेऽपि प्रकाशाप्रकाशससर्ग रूपविक्रिया स्यादित्याशङ्क्ष्याह देि सकुद्विभा गे ह्येवैष ह्य लोकं पश्यन्वे त पश्यति इत्यादिश्चतेरित्यर्थ सति दृश्यभेदे

<sup>(</sup>१) इड ८४२(२) बुड ४३ २३

अभ वरूप त मस ह हे मनो

निराक्ष्य ाणे न हि युक्तितोऽस्तिता
सतो ह्यनाशादसतोऽ यज तो

द्वय च चेतस्तव ास्तितेष्यते ८
द्रा च दृश्य च तथा च द न
भ्रमस्तु सर्वस्तव कल्पितो हि स
दृश्य भिन्न न हि दृश्यम क्ष्यते

स्वपन् प्रवोधेन तथा न भिद्यते ९

कथमद्भयत्वमत आह विकल्पित ति रज्जुसर्पादिवदागन्तुकत्वादसिद् त्यवस्थित निश्चितमित्यर्थ ७

मनसैव सद्वितीयत्वमात्मन इत्याशङ्कवाह अभा रूपमिति यद्वा भेदकल्पकस्य मनसोऽभावरूपाद्पि सदाऽ अयत्वमात्मन इत्याह अभाव रू मिति

युक्तितो निरीक्ष्यमाणे तवास्तिता नहीत्युक्ता युक्तिमाह—सतो होति तथा चाह भगवानः नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सर्तं इति द्वय ज मिवनाशाख्य ते तव अतस्तव नास्तितेष्यते परमार्थसत्त्व नेष्यत इत्यर्थ ८

बीजाभावे कुत फलम् इति यायेनाद्वैतत्वमात्मनो विशदयति द्वाेति

तव कल्पितस्त्वरकृत किंच आग तुकस्य विज्ञातसत्त्वाभावाद्प्या त्माऽद्वय इत्याह दशेक्षेति जडस्य स्वत स्फुरणाभावात्, अस्फुरतश्च

<sup>(</sup>१) - गी २ १६ (२) पृ२ १ १९ श्लो

विकल्पंना वाडि पे तथ ऽद्वया भवे दवस्तुयोगात्तद तचक्रवत् न शक्तिभेदोडि स्त यतो न चाऽऽत्मना ततोड यत्व श्रुतितोडवसायते १

ण्व विकल्पाभावेऽि विकल्पना सत्य ऽस्तीति पुनरद्वैतानुपपत्तिरित्या शङ्क्ष्याह विकल्पना वाऽपीति

तथा हद्यवदेव विकल्पनाऽपि न भिद्यत इति पूर्वेक्षोकगतानुकर्षणार्थां वाशव्य किंत्ववस्तुयोगाद्वस्तुविषयकतया तिक्रक्त्यत्वात् अद्वया अधि प्रानातिरिक्तस्वरूपरहिता भवेत्तत्र छोके औछातचक्रवत् भ्रमदुल्मुकस्य चक्राकारत्वविदित्त योजना यथा भ्रमतोऽछातस्य चक्राकारता न प्रथम्वस्तु, तथा विकल्पनाऽपि चिद्रात्मातिरेकेण प्रथम्बस्तुसती न भवतीत्यर्थ तथा ऽपि नात्मनोऽद्वयत्व द्वि श्रुतिमत्याविशक्तिक्षपस्य स्वग भेद्स्य सक्तात्, तथा प्रतिशरीरमात्मभेदप्रथनात् सजातीयभेदोपपत्तेश्चेत्याशङ्क्षय श्रुतिविरो वान्मैवमित्याह किमेद् ति तथा च श्रुति अकृत्स्रो हि स प्राणन्नेव प्राणो नाम भवति वद वाक् पश्यश्र्ष्य श्रुष्वक्रश्रोत्र मन्यानो मन

<sup>(</sup>१) बृड ४ ३ ३२ (२) की उ ३ ३ तदेन, तथैन पाठान्तरे। (३) पत्य गो का अलातशा त्याख्य करणम् ४७ कारिकादि

# मिथश्च भिन्ना यदि ते हि चेतना सयस्तु तेषा परिमाणयोगत ध्रुवो भवेद्धेदवता हि दृष्टतो जगत्स्रयश्चापि समस्तमोक्षत १

ता यस्यैतानि कर्मनामान्येव १ दित चिदात्मनो दृष्ट्यादिभेद्स्यौपाधिकता दृर्शयित एको देवो बहुधा निविष्टं १ 'एक सन्त बहुधा कल्पयन्ति । ' एकस्तथा सर्वभूता तरात्मां १ इत्यादिश्रुतिरात्मन सर्वत्रैकत्वमाह तथा भेदनिषेधश्रुतिस्मृतयोऽप्यत्रोदाहार्या १०

आगमबाह्यानामात्मभद्कल्पना युक्तया निराकरोति मि श्चेति

चतना आत्मानो यदि मिथो भिन्ना स्यु तिह ये भि स्ते पि मिता यथा मूलाकुरादय ये च परिभितास्ते विनाशिनस्तद्वदेव इत्या त्मना विनाशित्वप्रसङ्ग इति समुदायार्थ परिमाणयोगतस्ते ॥ क्षयस्तु ध्रुवो भवेत् भेदवता हि दृष्टतो विनाशदर्शनादिति योजना किंच भेद पक्षे एकैकस्मिन् कल्पे एकैकमुक्तावप्यन तेषु गतकल्पेष्वनन्ताना जीवाना मुक्तिसभवात्, इदानीं समस्तमोक्षतो भोक्तभावे तदर्थाना भोग्याना जगता क्षयश्चापि भवेत् अतो भेदपक्षों दुर्युक्तिक इत्यर्थ ११

<sup>(</sup>१) बृउ १४७ (२) आ ३ १४ पश्य पृ २८ १४ टिप्पणीम् (३) ऋ स १ ११४५ (४) ५९ (५) पश्यृ विणुसहारेत्र य१ श्लो तथा तसुति भाय श्लो

न मेऽसि श्रिन्न च ोऽस्मि स्यचि द्यांऽ योऽह न हि चा किल्पतम् अ ल्पितश्च सि पुरा प्रसिद्धितो विकल्पनाया यमेव ल्पितम् १२ विकल्पना चाप्यभवे न विद्यते सद यदित्येवमतो न नािता यत तातव च पि कल्पना पुरा प्रसिद्धेन च तद्धि कल्पितम् १३

नतु तवापि जगज्जीवेश्वरादिभेदस्य विद्यमानत्वात्कथमुक्तदोषपरिहार इत्याशङ्कथाह ेऽस्ताति

यतोऽहमद्वय वस्तुतो मे गुणभूतं प्रधानभूतो वा अन्यादृशो वा न कश्चिदस्त यस्याऽपि कस्यचिद्हमस्मि सोऽपि न चास्तीति सबन्ध यच किल्पत जगत् तच न ह्यस्ति तथा च जीवेश्वरजगद्भेदस्य प्रमाणा सिहण्युताया अलकारत्वान्नास्त्यस्मास् कंदोषप्रस इस्र्थ ननु द्वैतवद्द्वै तस्यापि पदार्थत्वाविशेषात्किल्पतत्व तद्वस्थमित्याशङ्क्ष्य निर्धिष्ठानकल्पं नायोगात् निर्वधिकवाधायोगाच् सर्वकल्पनाया प्रागेव सिद्ध कल्पित वाधावधितया पश्चाद्व्यवशिष्यमाण न कल्पित किंतु स्वत सिद्ध वस्त्व द्वयशब्देनोच्यत क्त्याह अ ल्पित इति विकल्पनाया पुरा प्रि द्वितो ऽहमकल्पितोऽस्मि चकारादूर्ध्वमप्यवधिभूतत्वात् म ये च तत्साक्षित्वाद कल्पित एवास्मीति गृह्यते परिशेषात्सापेक्ष द्वयमेव कल्पितमित्यर्थ १२ उक्तमेव स्पष्टीकुव ात्मनो किल्पनाद्यविषयत्वमाह । पीति

(१) पश्य ८ ४ सटीकम् (२) स्माहुक्तः पाठ (२) पश्य ११७

<sup>(</sup>१) पश्य ८ ४ सटीकम् (२) स्मादुक्तः पाठ (२) पश्य ११७ श्हो १९ सटीक, पृ २१६ ४ थेटिप्पणीं, तथा १८ १४५

#### असद्वय तेऽपि हि यद्यद क्ष्यते न ष्टामित्येव न चैव नास्ति । यत प्रदृत्त सदसद्विकल्पना विच स्वद्वाऽप थाऽय च त् .४

नास्ति भव उत्पत्तिर्यस्य तदभव स्मिन्नभवे नित्ये सद यत् सतोऽन्यत् असिद्त्यिपि विकल्पना न च विद्यते अत एव सित न नास्तिता आत्मने नित्यत्वादित्यर्थ किंच अमनस्कस्य कल्पनानुद्यात् मनसञ्चागन्तुक तया स्वरूपसत्ताभावात् तद्पि सविल्ञास यत्र कल्पित त कल्पनाल म्बन किंतु सर्वकल्पनासाक्षित्वेन पूर्वापरकालकल्पनाकल्पित कूटस्थमेवात्म तत्त्विमित्याह यत इ तव मनस इत्यर्थ त्वत्कल्पनाया अपि पुरा प्रसिद्धेरित्यर्थ १३

ननु यदुपलभ्यते तद्दस्तीत्यभ्युपगम्यते यन्नोपलभ्यते तन्नास्तीति उपल भ्यते च द्वैत नाद्वैतिमित्याशङ्कय दर्शनाद्शेने न वस्तुसत्त्वासत्त्वयो कारणे किंत्व य एव ति श्रयहेतुरित्यभिप्रेत्याह असद्वयमीति

हे मन ते तव गोचगीभूत यद्यदीक्ष्यते तत्तह्रय द्वैत हृष्टमप्यसत् स्वप्नवहृष्टनष्टस्वरूपत्वात् तथा न हृष्ट न हृदयत इत्येव(मे<sup>१</sup>ए)तावता वस्तुनो नास्तिता न च नहि नीरूपस्य वायोश्चक्षुषाऽनुपलम्भेऽपि नास्तिता भवति कित्वस्तितव सतोऽपि वस्तुनो द्रष्टुरसामध्याद्वा दर्शनायोग्यत्वाद्वाऽपि

तै उवा २९५७

<sup>(</sup>१) तुलय बुद्धे स्थादपराघोऽय यद्वाह्यार्थानुकारिता प्रत्यक्तव चिन्नत्भव च कौटस्थ्यान्नायमात्मनि

<sup>(</sup>२) कल्पनाकल्पित पाठ तुलय १३२ तथ मायाकल्पितदेश कालकलनावैचित्र्यचित्रीकृतम् दक्षि ामूर्तिस् गोत्रे २ श्लो

अर्र्शनसभवादित्यर्थ नन्वदृष्टमिप नास्तीि शशश्यादिप्रसिद्धम् सत्यम् तथापि

> लब्धरूप कचितिकचित्तादृगेव निषिष्यते विवानम तरणातो न निषेधस्य सभव

इति यायेन द्वैतमस्ति नास्ति इति विप्रतिपत्त्यालम्बन किमण्यास्थेय
मेव अ यथा विकल्पप्रसरायोगादित्यभिप्रेत्याह—य ा द द्वि
कल्पे यतो यस्मिन्नधिष्ठाने प्रतीयमाना विकल्पना तदस्त्यकल्पित
रूपमित्यर्थ विकल्पाल बनत्वेनाधि ानसत्तामुक्त्वाऽवधित्वेनाऽपि तत्स
त्वमाह वि ार द्वे वाश दृश्चार्थ यथा विचारो निर्णयम तरेण न
पर्यवस्यति तथा सदद्वय विना न विकल्प प्रशाम्यति अत सर्पधारा
द इमालादिविकल्पे वनुगम्यमानतया अधिष्ठानत्वेन पुन सर्वविकल्पनि
षेशावसानतया अवधित्वेन अनुवर्तमानाऽविकल्पिताऽनिषिद्धरःजुस्वरूपवत् अध्यात्मादिविकल्पाधिष्ठानसन्मात्रत्वेन ति षेधावधित्वेन चाविक
ल्पितमनपोद्यं चात्मतत्त्वमद्वयमस्तीत्येवोपल्रब्धमिति तात्पर्यार्थ १४

<sup>(</sup>१) अस्या कारिकाया प्रथमार्थ चतुर्थपि एन्छेदे विरोधख डनावसरे 'अ यश्च ' इत्यनेन उद्धतम् तत्र द्वा करिटीकाया 'अ य इति व्या स्पिति रित्यर्थ लञ्धस्वस्य ज्ञातस्वस्य तादिगिति यथाप्रमितिमित्यथ इति याख्यातम् किंतु प्र णानी या (१ ३२) धस्य हि वस्तु किंचित् किंचित्रिष्यते न तु ज्ञानाकारालीकात् इति गयस्येणार्थानुवाद उपलभ्यते श्लोका तुपूर्वी तु सूक्ष्मावलोकनतोऽपि नोपल्या इय सपूर्णा रिका या टीकाया या त्यर्थदीपि । या ल धस्ये इति पाठ तरेण धता (१ ५ ) भा यामिष शञ्द माणफलनिस्पणान्ते अधिकपाठे लञ्धस्यस्यैव निषेद्ध शक्यत्वात्— यथोक्तमित्यादिना 'न स्वस्य इति पाठभेदेन बता (२) पोद्य पाठ

#### सदभ्युपेत भवते प ल्पित विचारहेतोयेदि तस्य ना स्तिता विच रहानाच तैव संस्थित न चेत्तदि नितरा सदिष्यते १५

किंचोक्तविथया दर्शनमात्रात्सत्त्वासत्त्वनिश्चयासभवाद्विचारोऽभ्युपेय, तरिंमश्च कियमाणे सदेवाद्वयमवशिष्यत इत्यभिष्रत्याह् सदभ्युपेतिः ति

सद्भरतु नास्तीति वदता तन्निर्णयाय विचारोऽभ्युपगम्यते न वा १ यदि सोऽभ्युपगम्यते तदा भवता सद्वस्त्वभ्युपेत यतो विचागहेतोर्विचागसिध्दर्थ मुपकल्पितमुपस्थापित किमपि वस्तु सर्वेविचारकैरिति योजना विचारो हि प्रमाण यापारस्य फळावसानत्वनिश्चयहेतुस्तर्के स च न प्रमेयम तरेण प्रसर्मुपलभते प्रमित च न बाध्यत इति सद्वस्तुसिद्धिरित्यर्थ बाबकमाह यदीति यदि तस्य सद्वस्तुनो नास्तिता तदा प्रमाणप्रमे यप्रमातृनिरूप्यस्य विचारस्य हानात् अप्रवृत्ते चकार त्सद्भावनिर्णयहा नाच तथैव संस्थितमनिर्णीतमेव सस्थितम् तथाच बस्तुतत्त्वानववारणा देहिकामुष्मिकार्थप्रवृत्तिहानि स्यादिति भाव एतेन विचारानभ्यपगम पक्षे च दोष उक्तो वेदित य अथाविचारितमनिर्णीत च तत्किमपि नेष्ट चेत् तर्हि विचारनिर्णययो सद्वसानम रेण पर्यवसानाभावात्रितरा सदि ष्यते सद्वस्ति यत एवेत्यर्थ यद्वा हे मन भवतोपकल्पित द्वैतजात वि चारहेतो विचारसिष्चर्थ सद्भ्युपेत आत्मतत्त्वनिश्चयफलविचार्प्रवृत्तये ऽस्तीति द्वैतमङ्गीकृतमित्यर्थ यदि पुनस्तस्य नास्तिता शू यतैव द्वैतस्य स्यात् तदा विचारहानाद्विचाराप्रवृत्ते चकारात्परमार्थनिर्णयाभावाच तथैव अविचारितमनिर्णी च तत्त्व सस्थित स्यात् अथ तत्त्वानिर्णये पुरुषार्था सिद्धे तत् अनिर्णीतस्वभाविषष्ट न चेत्स्यात् तर्हि नितरा सिंद यते

# असत म चैव सदित्यपा चे दनर्थ न्वान्नरशृङ्गतुल्यत अनर्थवन्व त्व ति ह्यक रण न चैव तस्मान्न विपर्ययेऽ यथा ६

विचारनिर्णये सित सर्वस्य सद्वसानत्वा यभिचारादित्यर्थ कोट्य तर स्फुरण विमा न सशयावतार तन विना न विचारप्रवृत्ति तामृते न वस्तु त्वनिर्णय तेन च विना न पुरुषार्थेळाभ इति विचारार्थेतया यथाप्रतिपन्न द्वैतमभ्युपगत न प्रामाणिकत्वेन तथाच मुजग रुजुत्वेन व्यवहरत इवातत्त्व तत्त्वबुध्या व्यवहरतोऽनर्थप्राप्तिसभवात् तत्परिहाराय विचारेऽवश्यभाविनि क्रियमाणे सर्वेषु विशेषे वस्तिताया अव्यभिचारात् , विशेषाणा यभिचारात् मिथोव्यभिचारिणा चानृतत्वात् स मात्रमेव सत्य न द्वैतरूपो विशेषाकार इति नितरा सिध्यतीति भाव १५

भवत्वेव विचारा यथानुपपत्त्या सद्वस्तुसिद्धि तत् अर्थिक्रिया करोति न वा १ आद्ये क्षणिकत्वापत्तिरित्यभिष्रेत्य द्वितीये तस्य नरशृङ्गादेरविशेष इति ौद्ध शङ्कते अ त्समिमिति

अनर्थत्वात् अर्थिकेयारहितत्वादित्यर्थ श्रौत सद्सत्सम अर्थिकेयारह्-न्यत्वात् नरशृङ्कविदित्यनुमानमप्रयोजकत्वेन दूषयति अर्थर मि अनर्थवत्त्वं त्वसति असत्त्वे साध्ये न कारण प्रयोजक न भवति स्वभाव सत्त्वसभवादित्यर्थ अनर्थिकियाकारित्वस्यासत्त्व याप्तौ संदिग्धानैकान्तिक तामुक्त्वाऽर्थिकियाकारित्वस्य सत्त्वव्याप्तावनैकान्तिकतामाह विस्ता दिति तस्माद्धीकियाकारित्वाभैव सत्त्व पद यासाद्यीकियाकारिणि क

<sup>(</sup>१) विशेषणा यभिचारात् नि सा पाठ विशेषणाना य इत्यपि पाठ

असिद्धतश्चा पे विचारकारणा द्वय च तस्मात्प्रसृत च । या श्चते स्मृतेश्चापि तथा हि युक्तित प्रदिचतीत्थ न तु युज्यतेऽन्यथा १७

टकाद्यभावे सत्त्वव्यभिचारादित्यर्थ हेतुनिरसनमुपसहरति न विष ययेऽ यथेति विपर्ययेऽर्थकियाकारित्वाभावे ना यथा असत्त्व न सभ वति क्रियोत्पत्ते पूर्वमुवासीनवस्तुदर्शनात्, अन्यथा सत्त्वार्थकिययोरन्।ो याश्रयापातादित्यर्थ १६

असिद्धश्राय हेतुरित्या असिद्ध श्रापीति

न केवल्रमनैकान्तिकत्वादेरवानुमानमप्रमाण अपि त्वस्मत्मिमत आत्मिन पक्षासिद्धेश्वेत्यपेर्थं अर्थिक्ष्याकारित्वाभावमात्र हेतु १ परमार्थविद्योषित तद्भावो वा १ आद्येऽसिद्धिमाह विचार गरणादित्यादिना कृटस्थ स्यापि सतो धर्मित्वेन विचारप्रवृत्तिकारणत्वात् मायया द्वयद्यान्य भेदप्रपञ्चप्रसरणहेतुत्वाचेत्यर्थं मायया जगद्धेतुत्व सावयति श्रुतेरिति भाया तु प्रकृति विद्यान्मायिन तु महेश्वरम् इति श्रुति मयाऽध्य क्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् व्रत्यादिस्मृति कार्यस्य वाचार भण त्वप्रतिपत्तिसाधकत्वन्यायो युक्तिं इत्य कृटस्थस्याप्यर्थिकयाकारित्व प्रसिद्धयति अतो हेत्वसिद्धिरित्यर्थं द्वितीय दृष्टा तासिद्धया दृष्यित न त्विति अन्यथा परमार्थतोऽर्थिक्षयाकारित्व स्थिरस्य क्षणिकस्य वा न युज्यते अक्रियस्याकारकत्वात् क्रियाकार्य प्रत्यिप क्रियावत्त्वाप्त्तावन वस्थाप्रसङ्गादिति दिक् १७

<sup>(</sup>१) ें ड४१०°(१) भगी९१ (३) स्टूर१९४

वि ल्पन ापि विधमेक ुते
पुर प्र देश विकल्प रिद्धयम्
चेति नेताति यथा वि ल्पित
निध्यतेऽत्राप्यविशेषासिद्धये १८
अकल्पितेऽ येवमजेऽ येऽक्षरे
वि ल्पयन्त दसच ज मभि
स्विचित्तमायाप्रभ च ते भव
जरा च त्यु च नियानि तम् १

नतु सवविकल्पहेतुत्वादद्वयस्य सर्वविकल्पयुक्तत्वमित्याशङ्कयाह े पन ।ीति

विधर्मक विरुद्धस्वभाविमत्यर्थ निष्कल निष्क्रियम् इत्यादिश्चते विकल्पत पुरा प्रसिद्धरिति युक्तेश्चेत्यर्थ अद्वयमिति च्छेद नेद यिद्मुपासते " नेति नेति इति निषिध्यमानचेतनाचेतनिविकल्पाव सानसिद्धयेऽत्रापि निषेधवाक्ये वंपि विकल्पविधर्मकमद्भय निर्विशेष सिद्ध मित्याह तिति यथा विकल्पितं नेति नेतीति निषिध्यते न च तथाऽद्वयमात्म त्त्व निषिध्यत इति योजना १८

यथोक्ते श्रुत्यथें ये विकल्पयन्ति तेऽनर्थ प्राप्नुवन्ती याह अ ि इति
कूटस्थे भेद्विकारससर्गशूत्ये श्रुतिसिद्धे इति यावत् सद्सत् अस्ति
नास्ति चकारात्कर्ता सविशे शे निर्विशेष इत्यादिप्रकारे चित्तमाया
प्रभ यथा स्यात्तथा विकल्पयन्त ये ते जन्मभिस्तिर्यङ्गनु यज्ञातिभि
भेवमुद्भव जरा मृत्यु रण च सतत निर तर निर्यान्ति नितरा गछ

<sup>(</sup>१) ` ६ 9९ (२) ` उ ४ (३) बृ उ २ ३ ६ (४) ववि पाठ

तीति योजना स्वचित्तमायाप्रभविभिति भ विशेषण वा बुद्धिश्रमक-रि तमित्यर्थ १९

द्वस्तुन कूटस्थाद्वयत्व श्रुत्यादिप्रमाणसिद्ध तद् यथाविकल्पन पुरु षापराधनिब धनमित्युक्तं दानीं तदेव युक्तितो द्रढयितुमुपक्रमते त्मिति

तुश्चार्थ किंचेत्यर्थे द्वैतमुत्पद्यमानस्वभाव अनुत्पद्यमानस्वभाव उ
यस्वभाव वा १ नाद्य तदा सापेक्षत्वेन ग्रुक्तिरज्ञतादिविन्मिण्यात्वापातात्
न द्वितीय सदातनत्वापत्तौ तदभाव यवहारानुद्यप्रसङ्गात् न तृतीय
एकस्य विरुद्धोभयस्वभावत्वायोगादित्यभिष्रेत्य चतुर्थमन्द्रा दृषयति
भ भिवत ि भवश्चाभवश्च भवाभवौ तयोभीव भवाभवत्वम् अस्य
द्वैतस्य भवाभवत्व चेद्विरोधान्ने यते तदाविश्यितिरव थान सत्त्व न च स्या
दिति शेष नह्युभयस्वभावविलक्षण चित्सदुपलब्धमस्तीत्यर्थ चापर
यदि द्वैतस्य जनमेष्यते तदा स्वत ए जन्मासभ ात् अन्यस्मात्तद्वक्तव्य
तद्पि सत्स्वभावमसत्स्वभाव वा यतो द्वैतंस्य जन्म १—इत्याकाङ्काया
सर्वथाऽपि नोपपद्यत इत्याह अ यिह ित ान्यथेति अन्यस्मिन्
स्थितौ सित न जन्म—सतो न जन्मेत्यर्थ अन्यथा अन्यास्थितौ
जन्म नेत्युपपद्यते असतोऽपि न ज मेत्यर्थ पश्चद्वयेऽपि दूषणमाह
ति सत उपादानरे विकारित्वापत्तौ विनाशादसत्त्व सङ्गात्

<sup>(</sup>१) ग्रेड्वैतस्य गठ (२) परज्यते पाठ सर्वत्रोपलभ्यते

#### अकुर्वदिष्ट दि वाऽस्य कारक न किंचिदन्यनतु नास्त्यकारकम् सतोऽविशेषादस श्र सच्छुरी तुला तये येद्ददनिश्रयान्न हि २१

असतश्चोपादानत्वे असत्त्वेत सत्त्वापत्ते नहि शून्यमुपादान स्यात् तस्य कार्येष्वननुगमादित्यर्थे तथाच वस्तुन स्वभाववेपरीत्यायोगा सत्कार्य द्वैतात्मना जायते नाष्यसत् इत्युत्पत्तिपक्षोऽपि दुर्निरूप इति भाव एवमुत्पाद्योत्पादकयो स्वभावनिरूपणे सत्युत्पत्तितत्कारकविशेषयो सुतरामनिरूपिताकारता सिद्धेत्याह किय र मिति उपस हरति—अतोऽष्य रिति उक्तयुक्तितोऽष्यज निर्विशेषमद्वयमात्मतत्त्व ित्यर्थ २

न च क्रियाकारकमित्युक्तमेव स्फुटयञ्चजल्व वस्तुन साधयति अक्कुर्वदिति

अस्य द्वैतज मन कारकमकुर्विदृष्ट नि र्यापार कारकिमष्ट चेित्यर्थ अन्यदिति द्वितीयपादस्थ पद्मादाय यदि वाऽ यत्कुर्विदृष्ट वेत्यर्थ तत्राद्ये अतिप्रसङ्गदोषमाह—न किंचिद् ास्तीि ननु निश्चित किंचिद्िष कारक नास्तीति न अपि तु सर्वे सर्वस्य सर्वदा कारक स्यादित्यर्थ द्वितीये कारकत्वानुपपत्तिदोषमाह अकार मिति अक्रियस्य कुर्वत्त्वायोगात् क्रियावत्त्वे नित्ये सद् कार्यप्रसङ्गात् अनित्ये च क्रियावद् तरापेक्षायाम नवस्थाप्रसङ्गात् द्नपेक्षायामात्माश्रयापत्ते कुर्वत्त्वपक्षे कारकत्वासिद्धि रित्यर्थ अथवा प्रथमे विकल्पे न किंचिद्कारकिमिति निराकरणपदा नवय सर्वमेव कारक स्यादित्यर्थ द्वितीयदृष्ण ननु स्तिति कुत्त

<sup>(</sup>१) तुला तयो नि । पाठ (२) सत्वत गठ

# न चेत्स इ द द्विपर्यय थ भव स्य त दस व स्थितौ विभक्तमेतद्वयमप्यवस्थित न ज म तस् मनो हि स्यचित २२ ।

कारकत्वानिरूपणादित्यर्थ कथमनिरूपणमिति चेत् तत्र वक्तव्य किं सद्वस्थ कुर्वत् असद्वस्थ वा १ नोभयथापीत्याह ोऽविशे ाद

ति असतश्चाविशे ादिति सबध्यते विशेषवत्त्वे वैरूप्यापत्ते अवि शेषे च सदा कार्य स्या वा स्यादित्यर्थ अथ सतोऽसतो वा पूर्वसत्त्वास त्त्वप्रच्युत्यवस्थाया कार्य स्यादिति भवेत्कारकत्वामिति मत तत्रावस्थाप्रच्युति कार्ययोर्थोगपद्यमभिमत क्रमो वा १ नाद्य इत्याह सच्च्युताविति उप उक्षणम्—असच्युता च तुलाया अ तयो कोट्योर्थद्वन्नमनोन्नमनमनुभवतो कार्यकारणभावो न निश्चीयते तथा कार्यकारणस्वरूपभेदो निह् निश्चीयत इत्यर्थ द्वितीयेऽनवस्थाप्रसङ्ग अवस्थाप्रच्युतेरिप कार्यत्या तस्या अपि तथाविधपूर्वकत्वापेक्षणादिति द्रष्टन्यम् २१

वस्तुनोऽवस्थान्तरापित्तमभ्युपगम्येतद्वोचाम वस्तुतस्तु सतोऽसतो वाऽवस्थान्तर नोपपद्यत इति न कस्यापि कार्यत्वं कारणत्व । विद्यत इत्याह चेदिति

एवमुक्तदोषांपरिहारात्सद्सद्विपर्ययश्चेन्नेष्ट तदा सदसतो स्वरूपव्यव स्थितौ भव कथ स्यात् १ कुत १ यत एतद्वयमपि सचासच विभक्त पर स्परसस्पर्गशून्य यवस्थित न पूर्वापरीभावोऽनयोर्मिथो वा अन्यापेक्षया

<sup>(</sup>१) सच्छुत्यवस्थाया कार्यमिति ' अस्मात् पूर्व चित् अधिक पाठ। व्यवस्थाया ।र्यमितिः हि । अधिक पाठ (२) दो प –पाठ

अथाऽभ्युपेत्याऽपि भन्न तवेच् ो ब्रवीमि नार्थस्तव चेष्टितेन मे न हानदृद्धी न यत स्वतोऽसतो भवोऽ यतो वा यदि वाऽह्तता तयो. २३ श्ववा ह्यनित्याश्च न चान्ययोगिने मिथश्च कार्य न च तेषु युज्यते अतो न कस्यापि हि किंचिदि यते स्वय च तत्त्वं न निरुक्तिगोचरम् २४

वेत्यर्थ हे मन हि यस्मादेव तस्मा कस्यचिद्पि जन्म विद्यत इत्य वधारयेत्यर्थ २२

भवतु वा जन्म यस्य कस्यापि तथापि न मे ब्रह्मभूतस्य काचित् क्षति ब्रृद्धिर्देत्याह अथाऽभ्युपेत्याऽप ति

मनसश्चेष्टितेनात्मनो नाथोंऽस्तीत्येतत्प्रपञ्चयित हा वृद्धी इति मे स्त इति योज्यम् कुत १ इत्यत आह त इा यतो यस्माद्सत आत्मन्यिवद्यमानस्य हानस्य वृद्धेर्वा भव उद्भव स्वतः अन्यतो वा हेत्वन्तराद्वा न सभवतीति योजना यिद वा तयो हानवृद्धयोर्थेद्या त्मन्यस्तिता तथापि तव चेष्टितेन मे नार्थ इति सब घ सिद्धेऽर्थे त्वचे ष्टाया अकिंचित्करत्वादित्यर्थ २३

हीयमानोपचीयमानयोरात्मनि सबन्वानिरूपणा न हानवृद्धी स्त इत्याह ु ति

वुवा स्थिरा क्रूटस्था अनित्या क्षणिकाश्च पदार्था हि निश्चित

सम तु त ात्सतत विभातव
द्वयाद्विमुक्त सद द्विकल्पि ात्
निराक्ष्य युक्तय श्रुतितस्तु बुद्धि ।
नेषनिर्वाणमुपैति दापवत् २५

मन्ययोगिनो न भवन्ति स्थिराणामिवकारित्वात् क्षणिकानामन्यसक धकालपर्यन्तमवस्थानासभवादित्यर्थ मिथश्चा योन्यमिप स्थिरास्थिर योर्न सबन्धित्व सभवित सबन्धस्य संबन्धिसबद्धत्वासबद्धत्विकल्पासह त्वादित्यर्थ अत एव तेषु न कार्य किमिप युज्यते घटते सबन्धितावि कारभेदसत्त्विनराकरणमुपसहरति अ इति न किमिप कस्यापि स बन्धि परमार्थत इत्यतं इत्यर्थ ननु कथमात्मनोऽन्यसबन्धाभावो वेदा त वाक्यप्रमाण प्रति प्रमेयत्वोपगमात् १ इत्यत आहः स्य चेति तत्त्वमा तमस्वरूप स्वय निरुपाधिकं न निरुक्तेर्वाक्यस्य मुख्यया वृत्त्या गोचरो थिय शब्दप्रवृत्तिनिमित्तधर्माभावात् किंतु लक्ष्मणया शब्दस्य तत्र पर्यवसानमपेक्ष्य वेदान्त मेयत्वं तस्याङ्गीकः मिति न विरोध इत्यर्थ २४

तदेव दुर्निरूपद्वैतसाक्षिणोऽस द्वियानन्दरूपस्य स्वप्रकाशतया प्रकाश मान स्वरूप श्रुतियुक्तिभ्या निश्चित्य पुमान् कृतकृत्यो भवतीति द्वैताभास निराकरणफळ्मुपसहारव्याजेनाह त्विति

सत्त्वासत्त्वाभ्या िकल्पिताहृयाहैतावभासात् सतत् विमुक्तमिति स बन्ध त सम िभातवत्प्रकाशमानमिति योजना दीपवत्सहसैवा ेषस्य बन्धस्य निर्वाण परिसमाप्तिमुपैति निरीक्षणनिर्वाणयोर्न व्यवधान किमप्यस्तीत्यर्थ २५ अवेद्यमेक यदन यवे देना

कुतार्कि णा च सुवेद्य न्यथा

निराक्ष्य चेत्थ त्वगुण होऽगुण

न याति मोह हदोषमुक्तित २६

अतोऽ यथा न हना इष्यते

विमोहबुद्धेप्रह एव कारणम्

प्रहोऽप्यहेतुस्त्वनलस्त्विन घनो
था प्र पर । था त्र ते २

क्तस्रक्षणस्यात्मतत्त्व य निरीक्षण कि विषयत्वेन अविषयत्वेन वा <sup>१</sup> इति जिज्ञासायामविषयत्वेनैवेत्याह अेद्यमिरि

र्वसाक्षिप्रत्यगात्मनोऽन्यन्न भवत्यद्वय होति ये वेदिनस्तेषामनन्यवे दिनामवेद्यम् अन्यथा भेदेन ियतया वेदिनां तार्किकाणा सुवेद्यं परिच्छित्रतया सुन्नेयम्- शास्त्रयुक्तिविचारप्रयास विना स्वमत्यनुसारेण सुखबोधिमत्यर्थ गुणेषु सत्त्वादिषु सिवकारेषु प्रहोऽभिनिवेशो यस्य गुण ह न गुणप्रहोऽगुणप्रह पुमानः देहाद्यभिमानहीन इति यावत् अगुण निर्विशेषमात्मतत्त्व इत्थमवेद्यमित्याद्युक्तरूप निरीक्ष्याछोच्य चका राद्परोक्षतयानुभूय गोहं न याति त्र हेतुमाह प्रहदो मुक्ति ति प्रहरूपादोषान्मुक्तितो मुक्ते मोहहेत्वज्ञानतर्कवाधादित्यर्थ २६

स्मादेवं महता प्रयत्नेनाविषयतया ब्रह्मात्मनो वेदनमि यते <sup>१</sup> तत्राह ोऽन्ये ति

अत क्ति दातम । नादन्यथाऽ यस्माद्धेत्व रात् प्रारा तराद्वा न

विमध्य वेदोद धित मुद्धृत
रैमेहा धेस्तु यथा महात्मिभ
तथाऽमृत ज्ञानिमद हि यै पुरा
नमो गुरुभ्य पर ीक्षित च यै २८
इति भेषजप्रकरणम्

#### इति श्रीमत्परमहसपरि ।जकाचार्यश्रीमच्छंकरभग वत्पूज्यपादकृतौ सकलवेदोपनिषत्सारोपदेश साहरुया पद्यप्रबन्ध समाप्त

प्रह्नाशो मिथ्याज्ञानवृत्तिरिष्यते नान्य पथा विद्यतेऽयनाँय १ इति श्रुते मास्तु तिर्ह प्रह्नाश इत्यत आह विमे हेति प्रहे सकारणे सित विमोहवुद्धेदेंहगेहादावहं मेखाद्यभिनिवेशिष्य सर्वानर्थवीजभूताया अ निवृत्ति स्यादित्यनिर्मोक्षप्रसङ्ग इत्यर्थ ननु भवतु प्रह्नाशान्मोहनाश प्रह्नाश एव कुत १ ह्यात्मज्ञानादिति चेत् न ज्ञानाद ानस्यैव निवृत्तिसंभवात् प्रह्निवृत्तिकारणमन्यदे यमित्याशङ्क्षय अज्ञानकार्यत्वाद्भहस्य तिश्ववृत्तौ स्वयमेव निवर्तत इति सदृष्टान्तमाह होऽपीति अहेतुर्निरु पादान उपादानिवृत्तौ पुन प्ररोहहेत भावात् परमा निरितशया । नित सुप्रशान्ति मोक्षलक्ष्मणा व्रजेदित्यर्थ २७

प्रकरणसमाप्तौ गुरुनमस्काररूप मङ्गलमाचरित वि येति यथा सुरेदेवेभहात्मभिर्महाच्छे क्षीरसागरादमृत समुद्धृत पुरा पूर्व तथा यैभहात्मभि गुरुभिर्वेदरूपादुद्धितो विमध्याऽऽलोड्ये प्रकरणरूपेण

<sup>(</sup>१) श्रेबे ३८,६ १५ ते आ ३ १३ 'नाय पन्था अयनाय विद्यते'—ते आ ३ १२

मया प्रकाशित ज्ञानामृत ज्ञानरूपममृत समुद्धृत पुरा पूर्व तथा थै पर पर मात्मतत्त्व च ईक्षितमपरोक्षीकृत तेभ्यो गुरुभ्यो नम रित योजना थवा यैर्गुरुभिर्निमित्तभूतैर्मया पर चेक्षितमिति योजना तस्मादात्म चेये द्भितकामं १ इत्यादिश्रुते

निरपेक्ष मुनि शा त निर्वेर समदर्शनम् अनुत्रज्ञाम्यह नित्य पूर्येयमङ्किरेणुभिं इति भ चनाच युक्तमत्र गुरुसुज्ञपूजनमित्यर्थ २८ इत्येकोनविंश भेषजप्रकरणम् १९

> उपदेशसाहस्रीय विवृता हि महात्मिभ श्रद्धावेशान्मयाऽप्यस्या पदयोजनिका ा १ समस्तवेदार्थरहस्यग पश्रप्रवन्धार्थ याऽवबोध कथ नु माहङ्कृतिबिम्बित स्या द्याऽपि भत्तयाऽहमिहास्मि नुन्न २ हद्य तराविष्कृतराममूर्ते स्तथा गुरूणा विपुलप्रसादात् यथाकथंचिद्रचितेन विष्णु रनेन तुष्यत्वसिलान्तरात्मा ३

ति राचार्यकृतो दे ाह या पद्य स्य पद्दाो नि । टी कु ीर्थिदि रा ीर्थिटिरचिता ।।

<sup>(</sup>१) ३१ (२) श्रीमद्भाग े ११ १४ १६

# उपदेशसाहस्रीश्लोकानुक्रमणिका

| अ                          | I   |
|----------------------------|-----|
| अकर्तृत्व स्वभावत          | १८३ |
| अकल्पितेऽप्येवमजे          | ४३३ |
| अकार्यशेपमात्मानम्         | २ २ |
| अकालत्वाददेशत्वात्         | २१  |
| अकुवंदिष्ट यदि             | ४३५ |
| अकुर्वन् सर्वकृच्छुद्ध     | ३१७ |
| अक्रियत्वेऽपि तादात्म्य    | ३५८ |
| अगोरसत्त्व गोत्व ते        | ३८८ |
| अचक्षुष्कादिशास्त्राच      | १८७ |
| अचक्षुष्कादिशास्त्रोक्त    | १८७ |
| अचक्षुष्ट्रान्न दृष्टिर्मे | १८४ |
| अज सन् बहुधा मत            | ३१७ |
| अजोऽमरश्चैव तथा            | १५६ |
| अजोऽइ चामरोऽमत्यु          | ३ ९ |
| अज्ञान कल्पनामूल           | २५  |
| अज्ञान तस्य मूल            | ११  |
| अज्ञासिषमिद मा च           | ३८  |
| अत सर्वमिदं सिद्धं         | ४१८ |
| अतोऽन्यथा न ग्रह           | ४३९ |
| अत्यरेचयदित्युक्तो         | ११९ |
| अथाभ्युपेत्यापि            | ४३७ |

| अद्दिशिहरी रूपेण             | ३५९ |
|------------------------------|-----|
| अदृश्योऽपि यथा राहु          | २९८ |
| अदृष्ट द्रष्ट्रविज्ञात       | २३६ |
| अद्रष्टुर्नेव चा धस्य        | ३८५ |
| अध्यक्ष स्वयमरत्येव          | ३७९ |
| अध्यक्षस्य दृशे कीदृक्       | ३९१ |
| अध्यक्षस्य पृथिक्सद्धौ       | ३७४ |
| अध्यक्षस्य समीपे तु          | ५५६ |
| अध्यक्षस्य समीपे स्यात्      | ३७२ |
| अध्यक्षस्यापि सिद्धि स्यात्  | ३८२ |
| अध्यक्षेण इता दृष्टि         | ३९१ |
| अव्यक्षोऽहमिति ज्ञान         | ३९३ |
| अनवस्थान्तरत्वाच             | २७० |
| अनादितो निर्गुणतो            | १६  |
| अनित्या सा विशुद्धेति        | १८७ |
| अनुपात्त स्वरूप हि           | २६१ |
| अनुभूते किमन्यस्मिन्         | ३८५ |
| अनेकजन्मान्तर                | २७७ |
| अन्यचेत्सदइग्राह             | ३७० |
| अन्यदृष्टि शरीरस्थ           | ५ ७ |
| अन्यदृष्टिस्त्वविद्या स्यात् | २८३ |
| अन्योन्यापेक्षया तेषा        | ५६२ |
| -                            |     |

#### (888)

| अन्वयव्यतिरेकाभ्या ततो             | ४०२   | अवगत्या हि सव्यात        | ३७५ |
|------------------------------------|-------|--------------------------|-----|
| अन्वयव्यतिरेकाभ्या पदार्थ          | ४ ६   | अवस्थान्तरमप्येवं        | २७३ |
| अ वयव्यतिरेकोक्ति                  | ४ २   | अविकर्षं तदस्त्येव       | २४९ |
| अन्वयव्यतिरेकोक्तिस्त <sup>°</sup> | ४०३   | अविद्यया भावनया          | १६२ |
| अन्वयव्यतिरेको हि                  | ३६४   | अविद्याप्रभव सर्व        | २९१ |
| अन्वयी ग्राहकस्तेषा                | ३५५   | अविद्याबद्धचक्षुष्ट्वात् | ४ १ |
| अवयोङ्गीतहीगानि                    | ३०७   | अविद्यामात्र एवात        | ३४२ |
| अपि नि दोनपत्तेश्च                 | २७४   | अविविच्योभय वक्ति        | ३५६ |
| अपंक्षा यदि भिन्नेऽपि              | २५५   | अविवेकात्पराभाव          | १४३ |
| अपोहो यदि भिन्नाना                 | ३८९   | अविवेकोऽप्यनाद्योऽय      | २७२ |
| अप्रकाशो यथाऽऽदित्ये               | २६०   | अवेद्यमेक यदनन्य         | ४३९ |
| अप्राणस्य न कर्मास्ति              | १८४   | अशनायादिनिर्मुक्त        | ४११ |
| अप्राणस्याऽमनस्कस्य                | २ ८   | अशनायादिनिर्मु त्त्यै    | ३६८ |
| अप्राप्यैव निवर्तन्ते              | * २३३ | अशनायाद्यतिकान्तं        | १९९ |
| अबद्धचक्षुषो नास्ति                | २९७   | अशब्दादित्वतो नास्य      | २९८ |
| अभावरूप त्वमसीह                    | ४२४   | असत्सम चैव               | ४३१ |
| अभिन्नोऽपि हि बुद्धचात्मा          | ३८६   | असदेतत्ततो युक्त         | २८७ |
| अभियुक्तप्रसिद्धिश्चेत्            | ३५०   | असदेतत्त्रय तस्मात्      | २८७ |
| अमनस्कस्य का चिन्ता                | २ ९   | असद्रय तेऽपि हि          | ४२८ |
| अमनस्कस्य गुद्धस्य                 | १८८   | असद्धाता न बध्यते        | ३१५ |
| अमूर्तमूर्तानि च                   | २१५   | असमाधि न पश्यामि         | २०८ |
| अमृत चाभय नार्त                    | १७४   | असिद्धितश्चापि           | ४३२ |
| अमृतत्व श्रुत यस्मात्              | १२०   | अस्ति तावत्स्वय नाम      | २५७ |
| अर्थी दुखी चय श्रोता               | ३५६   | अस्पर्शत्वाददेहत्वात्    | ३९५ |
| अलुप्ता त्वात्मनो दृष्टि           | १८२   | अस्पर्शत्वान्न मे        | १८५ |
|                                    |       |                          |     |

# ( 884 )

| अस्पर्शोऽपि यथा स्पर्श    | ३९६         | आत्मनो ग्रहणे चापि      | ३८१ |
|---------------------------|-------------|-------------------------|-----|
| अह कर्ता ममेद             | ११४         | आत्मनोऽन्यस्य चेत्      | १२८ |
| अहकर्तैव ससारी            | ३३७         | आत्मप्रत्यायिका ह्येषा  | ३२  |
| अह्कत्रात्मनि यस्त        | ३३२         | आत्मबुद्धिमनश्रक्षुरा   | २५१ |
| अहकारादिसतान              | ३३८         | आत्मबुद्धिमनश्रक्षुर्वि | २५५ |
| अहकुत्यात्मनिर्भास        | ३३६         | आत्मरूपविधे कार्य       | ३०४ |
| अहंकियाद्या हि            | २१२         | आत्मलाभ परो लाभ         | २६२ |
| अहधीरिदमात्मोत्था         | १२४         | आत्मलाभात्परो ना य      | २८२ |
| अह निर्मुक्त इत्येव       | ४१४         | आत्माग्नेरिन्धना बुद्धि | २२८ |
| अह पर ब्रह्म              | <b>१</b> ६३ | आत्मा ज्ञेय परो         | २८० |
| अह प्रत्ययबीजं यत्        | १२९         | आत्मान संवीभूतस्थ       | २०७ |
| अह ब्रह्मास्मि कर्ता च    | १६९         | आत्माभासस्त तिङ्गाच्य   | ३४६ |
| अह ब्रह्मास्मि सर्वोऽस्मि | १९          | आत्मामासापरिज्ञानात्    | ३४३ |
| अ९ ममेति त्वमनर्थ         | ४२१         | आत्माभासाश्रयश्चात्मा   | ३४३ |
| अह ममेत्येषण              | २१२         | आत्मामासाश्रयाज्ञानात्  | ३४४ |
| अह ममैको न                | १४६         | आत्माभासाश्रयाश्चैव     | ३४१ |
| अह शब्दस्य निष्ठा या      | ३६७         | आत्मामासो यथाहकृत्      | ३३५ |
| अहमज्ञासिप चेद            | ३७९         | आत्मार्थत्वाच सर्वस्य   | २६२ |
| अहमित्यात्मधीर्या च       | २ ५         | आत्मार्थोऽपि हि यो लाभ  | २८२ |
| अहमेव च भूतेषु            | <b>३</b> १३ | आत्मा ह्यात्मीय इत्येष  | ૨ ૧ |
| अहमेव सदात्मज्ञ           | ३१५         | आत्मैक सर्वभूतेषु       | २२३ |
| ्रआ                       |             | आदर्शमुखसामान्य         | ३५  |
| आत्मज्ञस्यापि यस्य        | १९९         | आदर्शस्तु यदाभासो       | ३७१ |
| आत्मन कर्तृता मृषा        | १८२         | आदर्शानुविधायित्व       | २५३ |
| आत्मनीह यथाध्यास          | ३३०         | आधारस्याप्यसत्त्वाच     | २५४ |
|                           |             | •                       |     |

## ( ४४६ )

| आधिमेदाद्यथा मेदो मणेरव     | ३७७         | e   5                      |             |
|-----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| आधिमेदाद्यथा मेदो मणेरेकस्य | <b>१८</b> ९ | 1                          | 9           |
| आपेपात्प्रतिबुद्धस्य        | १७१         |                            | १६६         |
| आभासस्तदभावश्च              | ३५९         |                            | ર ષ્        |
| आभासा मुखमप्येव             | ३३५         |                            | १२७         |
| आभासे परिणामश्चेत्          | ३७३         | 1                          |             |
| आभासो यत्र तत्रैव           | <b>३३४</b>  | उसाया नानगानाण             | ३ ४         |
| आर धस्य फले ह्येते          | १३१         | - The state of the         | ३३३         |
| आलोकस्थो घटो यद्वत्         |             | उल्मुकादौ यथाम्न्यर्था     | ३३५         |
| ·                           | ३९२         | Ų                          |             |
| <b>इ</b><br>इतरेतरहेतुत्वे  |             | एतावद्वयमृतत्व न           | १६६         |
| _                           | २६४         | एतेनैवात्मनाऽऽत्मानो       | २४८         |
| इति प्रणुना द्वयवाद         | २७५         | एव च नेति नेत्यर्थ         | 8 6         |
| इति प्रश्नानुरूप यत्        | ४१४         | एव तत्त्वमसीत्यस्य         | 86          |
| इतीदमुक्त परमार्थ           | १६५         | एव तर्हि न मोक्षोऽस्ति     | २७१         |
|                             | ४१५         | एव विज्ञातवाक्यार्थे       | ३६ <b>६</b> |
| इत्येतद्यावदज्ञान           | १८९         | एव शास्त्रानुमानाभ्या      | १८३         |
| इत्येव प्रतिपत्ति स्यात्    | ३७१         |                            |             |
| - <del>2:</del> -c          | १९३         | करण कर्म कर्ता च           | १९७         |
|                             | <b>३३८</b>  | कर्ता दु ख्यइमस्मीति       | ४१२         |
| 77 T                        | १५९         | कर्ताध्यक्ष सदस्मीति       | ३५६<br>३५६  |
|                             | ४ २         | कर्ता भोक्तेति यच्छास्त्र  |             |
| 77 Total                    | २७६         | कर्तृकर्भफलाभावात्         | ३२५         |
| PZ TITE                     | १७६         | कर्तृत्व कारकापेक्ष        | २०१         |
| ez marke-fo                 |             |                            | १८३         |
| बहैत पाने नार्              | 88          | कर्जी चेंदहमित्येवं        | ३९४         |
| Section 81.11               | .१३ ।       | कर्मकार्यस्त्वनित्य स्यात् | २८४         |
|                             |             |                            |             |

# ( 880 )

| कर्मस्वात्मा स्वतन्त्रश्चेत्<br>कर्माणि देहयोगार्थ                                                                                                                                                                                                               | २२ <b>२</b><br>१०८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | गुणाना समभावस्य                                                                                                                                                                                                         | २६३                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| कर्माणि देहयोगार्थं<br>कर्मान्ते ज्ञानमुद्भवेत्<br>कर्मेप्सिततमत्वात्स<br>कल्प्योपाधिभिरेवैतत्<br>कारकाण्युपमद्गाति<br>किमन्यद्गाहयेत्कश्चित्<br>किं सदेवा॰ मस्मीति<br>कुण्डल्यहमिति होतत्<br>क्टस्थेऽपि फल योग्यं<br>कृतकृत्यश्च सिद्धश्च                       | \$\ \times | घ<br>घटादिरूप यदि<br>प्राणादीनि तदर्थाश्च<br>च<br>चक्षुर्युक्ता घियो वृत्ति<br>चक्षुर्वत्कर्मकर्तृत्व<br>चर्या नोऽशास्त्रसवेद्या<br>चिति स्वरूप स्वत                                                                    | २ <b>१४</b><br>२ <b>४३</b><br>२ <b>९९</b><br>२४६<br>३२८<br><b>१</b> ४४ |
| कृपणास्तेऽन्यथैवातो<br>कृष्णलादौ प्रमाजन्म<br>कृ णायो लोहिताभासम्<br>कृष्पादिवत्फलार्थत्वात्<br>केवला मनसो वृत्ति<br>कोशादिव विनिष्कृ<br>कियोत्पत्तौ विनाशित्वं<br>क्षणवाच्योऽपि योऽर्थ<br>क्षणिक हि तदत्यर्थ<br>क्षीरात्सपिर्यथोद्भृत्य<br>क्षुषया पीड्यमानोऽपि | \ \text{13} \text{14} \tex  | चित्त चेतनमित्येतत् चित्त चेतन्यवद्भवेत् चित्ते ह्यादर्शवद्यस्मात् चिनमात्रज्योतिषा सर्वा चिनमात्रज्योतिषो नित्य चेतनस्त्व कथ देह चेतनोऽचेतनो वाऽिप चेष्टितं च यतो मिथ्या चैतन्य वंगं वं चैतन्यशितिंबेन चैतन्यभास्यताहम | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                  |
| स्त्रिमवैकरसा ज्ञिति<br>ग<br>गन्तव्य च तथा नैव                                                                                                                                                                                                                   | <b>२२६</b><br>२८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | चैतन्याभासता बुद्धे<br>छ<br>छायाका तेनिषेधोऽय<br>छित्त्वा त्यक्तेन इस्तेन                                                                                                                                               | ३४५<br>३४<br>१३ <i>७</i>                                               |

# ( 885 )

| . ज                                            |      | तत्त्वमस्यादिवाक्येषु      | ४ इ                 |
|------------------------------------------------|------|----------------------------|---------------------|
| जनिमज्ज्ञानविज्ञेय                             | १५३  | 1                          | ક <i>જ</i>          |
| जन्ममृत्युप्रवाहेषु                            | २४१  |                            | 8 8                 |
| जायतश्च तथा भेदो                               | २८९  | 1                          | <b>२३</b> १         |
| जायत्स्वमौ तयोबींज                             | २५,  |                            | 288                 |
| जातिकर्मादिमत्त्वाद्धि                         | ३३४  |                            | १८६                 |
| जात्यादीन् सपरित्यज्य                          | २२२  | तथान्येपा च भिन्नत्वात्    | 3 E G               |
| जिघत्सा वा पिपासा                              | १८५  |                            | २ <b>६</b> ०        |
| जीवश्चेत्परमात्मान                             | ३१४  | तथैव चेतनाभास              | ₹ <b>६</b> ०        |
| ज्ञातता स्वात्मलाभो वा                         | ३८३  | तदप्यस्त्वित चेत्तन्न      | २ <b>५</b> ०<br>३६१ |
| ज्ञाताऽयत्नोऽपि तद्वज्ज्ञ                      | २४   | तदा तु हश्यते दु ख         | ३ <i>९७</i>         |
| शातुर्शतिहिं नित्योक्ता                        | १५३  | तदेवैक त्रिधा ज्ञेय        | <b>२</b> ९५         |
| ज्ञातुर्जेय परो ह्यात्मा                       | २०१  | तद्विज्ञानाय युक्त्यादि    | ४१३                 |
| ज्ञातैवात्मा सदा ग्राह्यो<br>ज्ञातैवाहमविज्ञेय | १३ , | तस्माच्छुद्ध स्वयप्रभ      | ₹१३                 |
|                                                | १८१  | तस्माज्ज्ञाभासबुद्धीना     | ३५३                 |
| ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञाता<br>ज्ञानज्ञेयादिवादेऽत  | ३२१  | तस्मात्त्यक्तेन इस्तेन     | १३८                 |
| रानरायादवादSत<br>ज्ञानयत्नाद्यनेकत्व           | ३८३  | तस्मादशानहानाय             | १२२                 |
| शानेनैव विशेष्यत्वात्                          | २४७  | तस्मादनुभवायैव             | ३२९                 |
| रानिकार्थपरत्वात् ।                            | २६८  | तस्मादात्मविमुक्तत्व       | ४१४                 |
| रैकदेशो विकारो वा                              | २८४  | तस्मादाद्यन्तमध्येषु       | . 8 6               |
| ज्योतिषो द्योतकत्वेऽपि                         | ३३७  | तस्माद्भान्तिरतोऽन्या हि   | २७४                 |
|                                                | २४७  | तस्माद्विद्याऽसहायिका      | ११९                 |
| ਰ<br>ਰ <del>ਦ ਸ਼</del> ਕ ਦ ਦਦ                  | ľ    | तस्माद्वाक्यार्थविज्ञानात् | 880                 |
| त च मूढ च यद्यन्य<br>तच्छब्द, प्रत्यगात्मार्थ  | १७८  | तस्मान्नीलं तथा पीत        | ३९०                 |
| पारवन्त्रभ्यः अत्यगातमाय                       | 8 9  | तस्यैवाज्ञत्विमष्ट चेत्    | .३८२                |

### (888)

| *तापान्तत्वादनित्यत्वात्      | ३ ५   | द्दशिस्वरूपेण हि                    | २१३      |
|-------------------------------|-------|-------------------------------------|----------|
| तुल्यकालसमुद्भूतौ             | २५६   | हशेच्छाया यदारूढा                   | १७८      |
| त्व कुरु त्व तदेवेति          | १७६   | <b>दृश्यत्वाद्</b> हमित्येष         | २२६      |
| त्वपदार्थविवेकाय              | ४१५   | दृष्ट चापि यथा रूप                  | २८७      |
| त्व सतोस्तुल्यनीडत्वात्       | ३९७   | दृष्ट जागरित विद्यात्               | २९४      |
| त्वमर्थ प्रत्यगात्मान         | ४१६   | दृष्ट हित्वा स्मति तस्मिन्          | २३४      |
| त्वमित्य॰यक्षनिष्ठश्चेत्      | ३५७   | दृष्टदार्ष्टी ततुल्यत्व             | ३६       |
| त्विय प्रशान्ते न हि          | ४२२   | दृष्टवचेत्प्ररो <sub>९</sub> स्यात् | १३       |
| द्                            |       | दृष्टि श्रुतिर्मतिर्ज्ञाति          | २ ४      |
| दक्षिणाक्षि प्रधानेषु         | २२९   | दृष्टि स्पृष्टि श्रुतिर्घाति        | ३ ६      |
| द धैवमुष्ण सत्ताया            | , २३९ | दृष्टा बा निमील्याथ                 | <b>₹</b> |
| ददतश्चात्मनो ज्ञान            | ३२१   | देहयोग क्रियाहेतु                   | २२१      |
| दशमस्त्वमसीत्येवं तत्त्व      | ४ १   | देहलिङ्गात्मना कार्या               | १७३      |
| दशमस्त्वम गित्येव वाक्य       | ३९८   | देहात्मज्ञानवज्ज्ञान                | १३२      |
| दशमस्य नवात्मत्व              | १७६   | देहात्मबुद्धचपेक्षत्वात्            | १८२      |
| दशाहाशौचकार्याणा              | ३३    | देहादावभिमानोत्थो 🕟                 | ३९४      |
| दाह <del>च</del> ्छेदविनाशेषु | ३९५   | देहाद्यारभ ।मर्थ्यात्               | १३१      |
| दु खित्वात्प्रत्यगात्मत्व     | ४     | देहाद्यैरविशेषेण                    | ११६      |
| दु खीं स्याद्दु ख्यहमानात्    | २४६   | देहाभिमानिनो दु ख                   | १७७      |
| दु ख्यस्मीति ति ज्ञाने        | ४५    | दे Se प्रत्ययो यद्वत् 🛷             | ३५२      |
| <b>दृशिरूपे दा नि</b> त्ये    | . १७९ | द्रष्टा च दृश्य च                   | ४२४      |
| <b>दृशिरेक स्वय सिद्ध</b>     | १२७   | द्रष्टश्चान्यद्भवेहुश्य             |          |
| <b>दृ</b> शिरेवानुभूयेत       | : ४१  | द्रष्ट्रहरयत्वसब घ                  |          |
| दृशिस्तु शुद्धो <b>ऽह</b> म्  | १५५   | दृष्ट श्रोतृ तथा मन्त               | -२ २     |
| दृशिस्वरूप गगनोपम             |       | द्वयोरेवेति चेत्तन                  | ३३९      |
|                               |       |                                     |          |

| ध                          |     | न मेऽस्ति कश्चिन्न च      | ४२७         |
|----------------------------|-----|---------------------------|-------------|
| धर्माधर्मफलैयोंग           | १६९ | न मेऽस्ति मोहस्तव         | ४२३         |
| धर्माधर्मविनिर्मुक्तं      | ३१७ | न मे हेय न चादेय          | १९२         |
| धर्माधर्मी ततोऽशस्य        | १९  | न येषामेक एवात्मा         | ३४८         |
| थीरेवार्थस्वरूपा <b>हि</b> | १९६ | नवबुद्धयपद्दाराद्धि       | ¥           |
| <b>ःयायतीत्यविकारित्व</b>  | ą   | न सचाह न चासच             | १९१         |
| ध्रुवा नित्याश्च न         | ४३७ | न स्मरत्यात्मनो ह्यात्मा  | २           |
| न                          |     | न स्वय स्वस्य नान्यश्च    | ३१९         |
| न कश्चिचेष्यते धर्म        | ३८७ | न हस्ती न तदारूढो         | २९७         |
| न चास्ति शब्दादि           | २११ | न हि दीपान्तरापेक्षा      | રૂ ૧        |
| न चेत्स इष्ट               | ४३६ | न ६ सिद्धस्य कर्तव्यं     | ४१२         |
| न चेद्भूय प्रसूयेत         | ११९ | न हीह लामोऽभ्यधिक         | २७९         |
| न ततोऽमृतताऽऽशास्ति        | १७३ | न ह्यजात्यादिमान् कश्चित् | ३३४         |
| न तस्यैवान्यतोऽपेक्षा      | २३७ | नाज्ञानस्याप्रहाणे हि     | <b>१</b> ११ |
| न दृशेरविकारित्वात्        | ३४२ | नात्माभासत्वसिद्धिश्चेत्  | ३७३         |
| न दृष्टिर्लुप्यते द्रष्ट   | २२७ | नाद्राक्षमहमित्यस्मिन्    | ३६५         |
| ननु कर्म तथा नित्य         | ११२ | नानयोद्वर्घाश्रयत्व च     | ३४६         |
| ननु ध्रुवफला विद्या        | ११४ | नान्यदन्यद्भवेद्यस्मात्   | <b>२१८</b>  |
| नन्वेवं दिशसंकान्ति        | ३५९ | नान्येन ज्योतिषा कार्य    | २३७         |
| न प्रकाश्य यथोष्णत्वं      | २६६ | नाप्यतो भावशब्देन         | ३४७         |
| न प्रियाप्रिय इत्युक्ते    | २२१ | नामजात्यादयो यद्वत्       | ३९          |
| न बा मध्यतो वाऽन्त         | ३१३ | नामरूपिकयाभ्योऽन्यो       | र<br>१६९    |
| न बुद्धेरवबोघोऽस्ति        | 38  | नामादिभ्य परे भूमिन       |             |
| न बुद्धेर्बुद्धिवाच्यत्वं  | ३४८ | नाहोरात्रे यथा ूर्ये      | <b>३११</b>  |
| न भूतेस्तिहि नाशित्वं      |     | . ~                       | २४१         |
| · — ····· · marra          | ३८  | नित्यमुक्त सदेवासि        | 3 3         |

### ( ४५१ )

| नित्यमुक्तत्वविज्ञान        | ४ ६ | पूर्वदे परित्यागे             | ३ २        |
|-----------------------------|-----|-------------------------------|------------|
| नित्यमुक्तस्य ग्रुद्धस्य    | १८५ | पूर्वबुद्धिमवाधित्वा          | १२५        |
| निमीलोन्मीलने स्थाने        | २५१ | पूर्वोक्त यत्तमोबीजं          | ३९         |
| नियोगोऽप्रतिपन्नत्वात्      | ३२६ | पृष्टमाकांक्षित वाच्य         | ४१४        |
| निर्गुणं निष्किय नित्य      | ३१८ | प्रकाशस्थ यथा देह             | १७५        |
| निर्दु खवाचिना योगात्       | ३९८ | प्रकृतिप्रत्ययार्थी यौ        | ३४५        |
| निर्दु खोऽतीतदेहेषु         | ३२८ | प्र <b>शापाणानुकार्यात्मा</b> | २ ७        |
| निर्दु खो निष्कियोऽकाम      | ४१३ | प्रतिबन्धविद्दीनत्वात्        | ३६९        |
| निवृत्ता सा कथ भूय          | ११८ | प्रतिलोमिमद र्व               | ३६२        |
| निश्चयार्था भवेद्वद्धि      | २४४ | प्रतिषिद्धेदमंशो ज्ञ          | १८१        |
| नेति नेतीति देहादीन्        | ११७ | प्रतिषेद्धमशक्यत्वात्         | १२३        |
| नेति नेत्यादिशास्त्रेभ्य    | ३१४ | प्रत्यक्षमनुमान वा            | ३९०        |
| नैककारकसाध्यत्वात्          | १२१ | प्रत्यक्षादीनि बाधेरन्        | <u>የ</u> የ |
| नैतदेवं रहस्याना            | ३२९ | प्रत्यक्षादे प्रमाणत्व        | १६८        |
| नैतद्देयमशान्ताय            | ३२१ | प्रत्यगात्मन् आत्मत्व         | ४ ६        |
| नैव स्वप्ने पृथिक्सद्धे     | ३७४ | प्रत्यगात्माभिधानेन           | ३९८        |
| नौस्थस्य ।तिल्रोम्येन       | १३४ | प्रत्ययान्विथिनिष्ठत्व        | ३५६        |
| . प                         |     | प्रत्ययी प्रत्ययश्चेव         | રૂ હુ ુ    |
| पदवाक्यप्रमाणशै             | २८१ | प्रत्यवायस्तु तस्यैव          | १२१        |
| <b>परलोकभयं</b> यस्य        | ३४  | प्रथन ग्रहण सिद्धि            | ३ ७.७      |
| परस्य देहे न यथा            | २७८ | प्रधानस्य च पारार्थ्य         | २६५        |
| पारगस्तु यथा नद्या          | १९९ | प्रपञ्चोपशमोSद्वय             | ३१४        |
| पार्थिव कठिनो धातु          | २४३ | प्रबोधरूप मनसो                | २१६        |
| पुत्रदु ख यथाध्यस्त         | ३३  | प्रबोधेन यथा स्वाप्त          | ४ ६        |
| पूर्व स्यात्प्रत्ययव्याप्ति | २९२ | प्रमध्य वज्रोपम               | ३२३        |
|                             |     |                               |            |

# (४५२)

| प्रयुज्य तृष्णाज्वर           | ४२०      | बुद्धौ दृश्य भवेद्बुद्धौ      | १४३         |
|-------------------------------|----------|-------------------------------|-------------|
| प्रशान्तचित्ताय               | २७७      | बुध्द्यर्था याहुरेतानि        | २४४         |
| प्रसन्ने विमले न्योम्नि       | २ ६      | बुद्धचादीनामनात्मत्व          | १९८         |
| प्रसिद्धिर्म <u>ू</u> ढलोकस्य | ३५ :     | बुद्यादी सत्युपाधी            | ર ૬         |
| प्रागेवैतद्विधे कर्म          | र २      | बुध्चारूढ सदा सर्व ह          | १४          |
| प्राणाद्येव त्रिक हित्वा      | ५ ९      | बुद्यारूढ सदा सर्व सा         | ३६३         |
| प्रातश्चेत्प्रतिषि येत        | ३३१      | बुभुत्सोर्यदि चान्यत्र        | १२९         |
| प्रामाण्येऽपि स्मृते          | ५८०      | बोधस्यात्मस्वरूपत्वात्        | २७२         |
| फ                             |          | बोधात्मज्योतिषा दीप्ता        | २७२         |
| फलान्त चानुभूत यत्            | २२०      | बौद्धेस्तु प्रत्ययैरेवं       | ३५२         |
| फले च हेती च                  | १४७      | ब्रह्मा दाशरथेर्यद्वत्        | ३६६         |
| ्ब                            |          | ब्रह्माद्या स्थावरान्ता ये    | १५१         |
| बन्ध मोक्ष च सर्व             | ३१८      | ब्रह्मास्मीति च विद्येयं      | ४१७         |
| बाव्यते प्रत्ययेनेह           | ३९४      | भ                             | 3 ( 0       |
| बाह्याकारत्वतो ज्ञप्ते        | २५४      | भवाभवत्व तु न                 | ४३४         |
| बिलात्सर्पस्य निर्याणे        | २३९      | भानोर्विव यथा चौष्य           | २९९         |
| बीजं चैकं यथा भिन्न           | २९६      | भारूपत्वाद्यथा भानो           | <b>३</b> १३ |
| बीज दग्ध यथाभवम्              | २९४      | भिक्षामटन् यथा स्वप्ने        | १९५         |
| बोजाभावे कुत फलम्             | <b>૨</b> | भिद्यते हृदयग्रन्थि           | <b>૨</b> ૪૨ |
| बुद्धिस्थ व्याकरोत्यर्थ       | २८९      | भूतदोषै सदास्पृष्ट            | १५१         |
| <b>बुद्धिस्थश्चलतीवात्मा</b>  | १३४      | मृतिर्येषा किया सैव           | · ३८६       |
| बुद्धीना विषयो दु ख           | ४१       | भेदाभावे <b>ऽ</b> प्यभावस्य   | ३८९         |
| बुद्धे कर्तृत्वमध्यस्य        | ३५१      | मेदोऽभेदस्तथा चैको            | १९२         |
| बुद्धेस्तु प्रत्ययास्तस्मात्  | ३५४      | म                             | ,,,         |
| बुद्धौ चेत्तत्कृत कश्चित्     | ३७२      | म <b>चैतन्यावभा</b> स्यत्वात् | १५२         |
| Sam market                    | ~~ .     | an maintaint                  | 111         |

# ( ४५३ )

| _                                  |     |                           |     |
|------------------------------------|-----|---------------------------|-----|
| मणी प्रकास्यते यद्वत्              | १४२ | मूत्राराङ्को यथोदङ्को     | १३३ |
| मदन्य सर्वभूतेषु                   | १९० | मूषासिक यथा ताम्र         | १९५ |
| मनसश्चेन्द्रियाणा च                | २९३ | मृषाध्यासस्तु यत्र स्यात् | २५६ |
| मनोबुद्धीन्द्रियाणा च              | २३१ | मोक्षस्तन्नाश एव स्यात्   | २७३ |
| मनोवृत्त मनश्चैव                   | १६७ | मोक्षोऽवस्था तर यस्य      | २६  |
| ममात्मास्य त आत्मेति               | १९२ | य                         |     |
| ममाहकारयत्नेच्छा                   | २ ३ | य आत्मा नेति नेतीति       | १९८ |
| ममाइ चेत्यतोऽविद्या                | ३ ३ | यतश्च नित्योऽहमतो         | ४२३ |
| ममाइमित्येतदपोह्य                  | २४२ | यतो न चान्य पर            | ४२१ |
| ममेदं द्वयमप्येतत्                 | ३६२ | यतोऽभूत्वा भवेद्यच        | २३८ |
| ममेद प्रत्ययो शेयो                 | ३६२ | यत्कामस्तत्ऋतुर्भूत्वा    | ३०३ |
| ममेदमित्थ च तथे                    | १६३ | यत्र यस्यावभासस्तु        | ३५१ |
| महाराजादयो लोका                    | १७२ | यत्स्थस्तापो स्वेर्देहे   | १८० |
| मातृवच्छ्तिरादृता                  | ३२३ | यथात्मबुद्धिचाराणा        | १४४ |
| माधुर्यादि च यत्कार्य              | ३४  | यथानुभूयते तृप्ति         | 8 9 |
| मानसे तु गृहे यक्त                 | २३० | यथान्यत्वेऽपि तादात्म्य   | २०३ |
| मानस्यस्तद्वदन्यस्य                | १८६ | यथा विद्या तथा कर्म       | ११३ |
| मायाहस्ति <b>न</b> मारु <b>ह्य</b> | २९६ | यथा विशुद्धं गगन          | २१४ |
| मिथश्च भिन्ना यदि                  | ४२६ | यथा सर्वान्तर व्योम       | १८३ |
| मिथ्याध्यासनिषेधार्थ               | १२८ |                           | ૨૨૪ |
| मुखवत्स्मृत आत्मान्यो              | ३३६ | यथेष्टाचरणप्राप्ति        | ४१८ |
| मुखादन्यो मुखाभास                  | ३३५ |                           |     |
| मुखाभासो य आदर्शे                  | ३३८ | यथोक्तं ब्रह्म यो वेद     | २४१ |
| मुखाभासो यथाऽऽदर्शे                | ३६  | यदद्वय ज्ञानमतीव          | १६४ |
| मुखेन व्यपदेशात्स                  | ३३९ | यदा नित्येषु वाक्येषु     | ४०३ |
| मूढया मूढ इत्येव                   | १८७ | यदाभासेन सव्याप्त         | ३७५ |

#### ( ४५४ )

| यदाय कल्पयेद्धेद            | २९०         | राहो प्रागेव वस्तुत्व     | ३३९         |
|-----------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| यदाहकर्तुरात्मत्व           | ३४९         | रूपवत्त्वाद्यसत्त्वान्न   | १५४         |
| यदेव दृश्यते लोके           | १७५         | रूपसस्कारतुल्याधी         | २२ <b>५</b> |
| यद्धर्मा य पदार्थी          | २४८         | रूपस्मृत्य धकारार्था      | <b>२३५</b>  |
| यद्येव नान्यदृश्यास्ते      | ३५४         | रूपादीना यथान्य स्यात्    |             |
| यद्वाक्स्याशुसंपात          | २८१         | a                         | ३९०         |
| यनमनास्तनमयोऽन्यत्वे        | २२५         | वस्तुच्छाया स्मृतेरन्यत्  | ३५६         |
| यस्माद्भीता प्रवर्तन्ते     | ३११         | वरत्वधीना भवेद्विद्या     | ११४<br>११४  |
| यस्मिन् देवाश्च वेदाश्च     | २१०         | वाक्यार्थप्रत्यवी कश्चित् | २२८<br>३२८  |
| या तु स्थान्मानसी           | १८६         | वाक्यार्थों व्यज्यते चैवं | ४२८<br>४०३  |
| या माहारजनाद्यास्ता         | १७          | वाक्ये तत्त्वमसीत्यरिमन्  | •           |
| यावान् स्यादिदमंशो य        | १३९         | वाचारभणमात्रत्वात्        | ४ ७         |
| युगपत्समवेतत्व              | २६७         | वाचारभणशास्त्राच          | ३१२         |
| येन वेत्ति स वेद स्यात्     | 266         | वाच्यभेदात्तु तद्भेद      | २५९         |
| येन स्वप्नगतो वक्ति         | २८९         | वाय्वादीनां यथोत्पत्ते    | २८५         |
| येनात्मना विलीय ते          | <b>३</b> २२ | वासुदेवो यथाश्वत्थे       | १५१         |
| येनाधिगम्यतेऽभाव            | २५७         | विकल्पना चाप्यभवे         | २२४         |
| यो वेदालुप्तदृष्टित्व       | १८१         | विकल्पनाचापि              | ४२७         |
| योऽहकुर्तारमात्मान          | 2 3 1       | विकल्पना वापि तथा         | ४३३         |
| यो हि यस्माद्विरक्त         | . 1         | विकल्पोद्भवतोऽसत्त्व      | ४२५         |
|                             | ४१९         |                           | २५८         |
| र<br>रज्जुसर्पो यथा रज्ज्वा | 2142        | विकारित्वमशुद्धत्व        | १४२         |
| रहस्य सर्ववेदाना            | ३४३         | विक्षेपो नास्ति तस्मानमे  | १८८         |
|                             | ३२          | विज्ञातुर्नैव विज्ञाता    | १८१         |
| रागद्वेषक्षयाभावे           | ११२         | विज्ञातेर्यस्तु विज्ञाता  | १७९         |
| राजवत् साक्षिमात्रत्वात्    | ३१८।        | विदिताविदिताभ्या          | २४          |
|                             |             |                           |             |

#### ( ४५५ )

| विद्यया तारिता स्मो यै                       | ३२२          | व्यापक सर्वतो व्योम                     | २३४          |
|----------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|
| विद्याया प्रतिकुल हि                         | ११४          | व्याप्तमिष्टं च यत्कर्त्र               | ३८१          |
| विद्याविद्ये श्रुतिप्रोक्ते                  | २९१          | व्योमवत् सर्वभूतस्थो                    | १६८          |
| विद्येवाज्ञानहानाय                           | १११          | व्रणस्नाय्वोरभावेन                      | २२३          |
| विपर्यासेऽसदन्त स्यात्                       | ३९५          | ্হা                                     | _            |
| विमथ्य वेदोदधित                              | <b>४</b> ४   | शक्त्यलोपा सुषुप्ते                     | ₹            |
| विमुच्य मायामय                               | १४४          | श दादीनामभावश्च                         | १८८          |
| विराड्वैश्वानरो बाह्य                        | ३१२          | शब्दाद्वाऽनुमितेर्वापि                  | ३८२          |
| विरुद्धत्वादत शक्य                           | ११५          | शब्दानामयथाथत्वे                        | ३४९          |
| विविच्यास्मात् स्वमात्मान                    | . २३५        | शब्देनैव प्रमाणेन                       | ३७८          |
| विवेकात्मिधया दु ख                           | ३९७          | शरीरबुद्धीन्द्रिय                       | १५८          |
| विशुद्धिश्चात एवास्य                         | २५९          | शरीरबुद्धयोर्यदि                        | २१₹          |
| विशेषणमिद सर्व                               | १३८          | शरीरेंद्रियसघात                         | २४५          |
| विशेषो मुक्तबद्धाना                          | २ <b>६</b> ४ | शान्त प्राश्च तथा मुक्त                 | ₹ <i>'</i> € |
| विषयग्रहण यस्य                               | ३९३          | शान्तेश्रायत्नसिद्धत्वात्               | २५५          |
| विषयप्रहण परप<br>विषयत्व विकारित्वं          | 3            | शारीरादि तप कुर्यात्                    | २९२          |
|                                              | ٠            | शारीरा पृथिवी तावत्                     | <b>શૃ</b> ષ્ |
| विषया वासना वापि<br>वेदान्तवाक्यपुष्पेभ्यो   | रर<br>४१९    | शास्त्रप्रामाण्यतो श्रेया               | ३२४          |
| वेदार्थो निश्चितो ह्येष                      | १९४          | शास्त्रयुक्तिविहीनलात्                  | २७४          |
|                                              | <b>२३८</b>   | शास्त्रस्यानतिशंक्यत्वात्               | <b>३१३</b>   |
| व्यक्ति स्यादप्रकाशस्य<br>व्यजकत्व तदेवास्या | १९६          |                                         | ४१७          |
| व्यजकस्तु यथाऽऽलोक                           | <b>૨</b> ૪५  | 2                                       | २७२          |
| व्यंजको वा यथाSSलोको                         | १९६          | 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | . २९१        |
| व्यवधानाद्धि पारोक्ष्य                       | 3 X          | 100                                     | २४६          |
| व्यस्त नाह मस्त वा                           | 220          | ~ <del></del>                           | · २४९        |
| ज्यता साह सरत मा                             |              |                                         |              |

# (४५६)

| श्रद्धाभक्ती पुरस्कृत्य   | २७५ | स गुरुस्तारयेद्यक्त       | ३०६        |
|---------------------------|-----|---------------------------|------------|
| श्रुतमात्रेण चेन्न स्यात् | ३६८ | स चोक्तस्तन्निमत्व प्राक् | ३९१        |
| श्रुतानुमानजन्मानौ        | ३२७ | सत्तामात्रे प्रकाशस्य     | २३९        |
| श्रुते स्वात्मिन नाशङ्का  | ४१४ | सत्य ज्ञानमन त च          | ३१         |
| श्रोतु स्यादुपदेशश्चेत्   | ३७२ | सत्यमेवमनात्मार्थ         | ४०९        |
| श्रोतृश्रोतव्ययोर्भेदो    | ४११ | सत्यसघो विमुच्यते         | ३१२        |
|                           |     | सत्या बुद्धि प्रमाणजा     | १८२        |
| ঘ                         |     | सत्यार्थी गुरुमाश्रयेत्   | રૂ ષ્      |
| षडूभिमालान्यतिवृत्त       | ४२२ | सदम्युपेत भवतोप           | ४३         |
| -<br>स                    |     | सदसत्सदसचेति              | २५८        |
|                           |     | दसीति फल चोक्त्वा         | ३२८        |
| सकल्पाध्यवसायौ            | २५२ | सदस्मीति च विज्ञान        | ३२७        |
| सघातो वास्मि भूताना       | २२८ | सदस्मीति धियोऽभावे        | ३६१        |
| सनिधी सर्वदा तस्य         | ३३३ | सदस्मीति प्रमाणोत्था      | ३२५        |
| सबधग्रहण शास्त्रात्       | ३५८ | सदा च भूतेषु समोऽह        | १६१        |
| सबधानुपपत्तेश्च           | २६५ | सदा च भूतेषु समोऽस्मि     | ,४६        |
| सबधो वाच्य एवात्र         | ३५७ | सदेरुपनिपूर्वस्य          | १२२        |
| सभाव्यो गोचरे श द         | ३३२ | सदेव त्वमसीत्युक्ते       | ३२६        |
| संयोगस्याप्यनित्यत्वात्   | २६१ | देवेत्यादिवाक्येभ्य       | ४ ६        |
| वादमेतं यदि               | १४८ | सद्ब्रह्माइ करोमीति       | ३२४        |
| सारिणा कथा त्वास्ता       | ३३८ | सबाह्याभ्यन्तरे शुद्धे    | १९८        |
| संसारी च स इत्येक         | ३३६ | सबाह्याभ्यन्तरोऽजीणीं     | <b>३</b> २ |
| ससारो वस्तुसस्तेषा        | ३४४ | सभयादभय प्राप्त           | ४१८        |
| सकाम क्रियोऽसिद्ध         | ४१३ | सम तु तस्मात्सतत          | ४३८        |
| सकुदुक्त न याति           | ३२६ | समस्त सर्वग शान्त         | २३६        |
|                           |     |                           |            |

### ( ४५७ )

| समाधिर्वाऽसमाधिर्वा           | १८९              | सूक्ष्मैकागोचरेभ्यश्च                             | २७१          |
|-------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| समापय्य क्रिया सर्वा          | १०६              | सेतु सर्व व्यवस्थाना                              | ३१६          |
| समातेस्ति हु खस्य             | ४ ५              | सेत्स्यतीत्येव चेत्तत्स्यात्                      | ४११          |
| सम्यक्सशयमिथ्योक्ता           | ३७७              | सोऽध्यासो नेति नेतीति                             | ३३०          |
| सर्वज्ञोऽप्यत एव              | २३१              | . सोपाधिश्चैवमात्मोक्तो                           | २३२          |
| सर्वप्रत्ययसाक्षित्वात्       | २२७              | स्थानावच्छेददृष्टि                                | २५२          |
| सर्वप्रत्ययसाक्षी ज्ञ         | २३६              | स्थावर जगम चैव                                    | २ २          |
| सर्वमात्मेति वाक्यार्थे       | ४१७              | स्थितो दीपो यथाऽयत्न                              | २४५          |
| सर्वमूर्तिवियुक्त यत्         | १९१              | स्पष्टत्व कर्मकर्जादे                             | ३८४          |
| सर्वस्यात्माऽहमेवेति          | - ३१४            | स्मरतो ह्रयते हृष्ट                               | २१९          |
| सर्वेषा मनसो वृत्त            | १६७              | स्यान्मालाऽपरिहार्या तु<br>स्वम सत्यो यथाऽऽबोधात् | २६९          |
| साक्षादेव स विज्ञेय           | . २९८            | स्वम सत्या ययाऽऽवावात्<br>स्वमस्मृत्योर्घटादेहि   | १६८<br>१९४   |
| सादित्य हि जगत्प्राण          | <sup>°</sup> १९९ | स्वमे तद्वत्प्रबोवे यो                            | २ <b>९</b> ० |
| सिद्धादेवाहमित्यस्मात्        | <b>३२३</b>       | स्वप्ने दु ख्यहमय्यास                             | ४०५          |
| सिद्धि स्यात्स्वात्मलाभश्चेत् | <b>३८३</b>       | स्वभावशुद्धे गगने                                 | २१७          |
| सिद्धे दु खित्व इष्ट          | ३९६              | स्वयज्योतिर्न हि द्रष्ट्                          | ३६५          |
| सिद्धो मोक्षस्त्वमित्येतत्    | ४१२              | स्वय लब्धस्वभावत्वात्                             | २८३          |
| सिद्धो मोक्षोऽहमित्येव        | ४१२              | स्वयंवेद्यत्वपर्याय                               | ४१           |
| सुखादेर्नात्मधर्मत्व          | २६८              | स्वयमेवावभास्यन्ते                                | ३५४          |
| सुषुप्तजाग्रत्स्वपतश्च        | १५७              | स्वरूप चात्मनो ज्ञान                              | ३५१          |
| सुषुप्तवजाग्रति               | १६४              | स्वरूप त न हीयते                                  | २६१          |
| सुषुप्त्याख्य तमोऽज्ञान       | २९४              | स्वरूपत्वान सर्वस्य                               | २६२          |
| सूक्ष्मताव्यापिते ज्ञेये      | १४८              | स्वरूपस्यानिमित्तत्वात्                           | २६१          |

#### (846)

| स्वरूपाव्यवधाना+या       | २३६         | स्वार्थस्य ह्यप्रहाणेन  | <b>५९८</b> |
|--------------------------|-------------|-------------------------|------------|
| स्वलक्षणावधिर्नाश        | ३८८         | ह                       |            |
| स्वसाक्षिक ज्ञान         | २७५         | इन्त तर्हि न मुख्यार्थी | २४९        |
| स्वाकारान्यावभास         | २५३         | हित्वा जात्यादिसंबधान्  | ३१६        |
| स्वात्मबुद्धिमपेक्ष्यासौ | <b>२</b> २१ | हूयन्ते त हवींषीति      | २२९        |

# सुरेश्वराचार्ये नैष्कम्यसिद्धौ धृता उपदेशसाहस्रीश्लोकाः

| उप   | T   |                                       | नै         | रि |    |
|------|-----|---------------------------------------|------------|----|----|
| ६    | १   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ४          | २६ |    |
| દ્   | २   |                                       | ४          | २८ |    |
| દ્   | ३   | X.                                    | ४          | २७ |    |
| દ્   | ४   | •                                     | 8          | २९ |    |
| १५   | १६  | **                                    | ٧          | ३  | ,  |
| १७   | २६  | ,                                     | ४          | ४३ |    |
| \$ 6 | ७८  |                                       | ٧          | २० |    |
| १८   | ९६  | 90                                    | ४          | २२ | २३ |
| १८   | ९९  |                                       | ४          | २४ |    |
| १८   | ११  | •                                     | ४          | २५ |    |
| १८   | १२१ |                                       | ₹          | २  |    |
| १८   | ४७१ | १७५                                   | ४          | ३४ | ३५ |
| १८   | १९  | 897                                   | <b>.</b> & | ३१ | ३३ |

#### अ तरणादि सूची

अ

(१) ह १ ॐार ।थशब्दश्च अक्रवेन्विहित कर्म मनुसमृ ११ ४४ अकृत्स्नो हि स । णन्नेव प्राण ब १४ अक्षय्य वै चातुर्मास्ययाजिन श ा २६३१ अमिरि फुलिंगदृष्टान्त 330 अग्न्युष्ण । दष्टान्त प्र ६८ ई १८ वृड ५१५१ तै २८२ अप्ने नय सुपथा अच्छुष्कमश्रोत्रमवागमन ३८८ अचेतनत्वात् परार्थत्वम् ६४ अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् भ गी २ २४ अजरोऽमरोऽमृत बृड ४ ४ २५ ७ ३६४ ए अजातवाद अजायमानो बहुधा जायते तै अ ३ १३ अजो नित्य शाश्वतो य पुराण कठ २ १८ भ गी २ २० त्रश्वाश्रह । म गि ४ ४ अज्ञानावस्थात्रयम् ष्ट ४१६ अतोऽन्यदातम् ब्र ३ ४ २ ३ ५१ ३७२३ अत्र स्ते गेऽस्तेनो भवति बृ ४३२२ अत्राय पुरुष स्वयज्योति बृ ४३५१४ 2 2 4 अथ परा यया तदक्षर अथ य आत्मा स सेतु छा ८४१२ य एतदक्षर गार्गि ३८१ बृ अथ ये यथाऽतो विदु छा ર अथ योऽन्या देवतासुपास्ते ब्र 8 8 8

तै उ२

अथ सोऽभयं गतो भवति
अथास्मि प्राण एवेक्घा भवति
अथो खल्वाहु काममय एवाय पुरुष
अहर्येऽनात्म्येऽनिरुक्ते
अह्छ द्रष्ट्रश्रत श्रोतृ
अह्छो द्रष्टा
अद्वेष्टा सर्व भूताना
अधिकारिणश्च प्रमितिजनको वेद , नानिध
कारिण
अधिष्ठानावरोषो हि नारा कल्पितवस्तुन
अधीहि भगव
अध्ययनविधि

अध्यारोपापवादन्याय अन तरमबाह्यम् अनन्वागत पुण्येन अनागता तु ये पूर्वी अनादित्वान्निर्गुणत्वात् अनिष्टमिष्ट मिश्र च त्रिविध अनीशया शोचित मुह्यमान अनुद्रेगकर वाक्य अनुपयोगात्, अधिकारिविरोधाच अनृतम् कौ ड ३ ३ ४ २० बुड ४ ४ ५ बुड ५ ८ ११ बुड ३ ७ २ भ गी १२ १३ (2) ११७ ३६१ सूस ४२८ छा ७११ तै आ २ १५ शत बा ११ 3 ष्ट्र २६४ बृड २ ५ १९,३ ८ ८ बुड ४३ २२ बोधा स्म २ ४ १५ भ गी १३ ३१ भ गी १८ १२ ३१२४, उ४७

भगी १ १५

छा

स. १११ भ ष्य

२१७ १ ते उर्द

<sup>\*</sup> ध्योरापापव दाभ्या ि प्रप प्रप यते इति सप्रदायविदा वचनम् त्यनेन गीताभाष्ये (१३ १३) उद्धृत चार्ये च शिष्य णा बो सिद्ध्यर्थ कृत विपत म इत्तरार्थेन सायणाच ये ए आ भे थे (२ ५ ) उद्ध म्

# ( ४६१ )

| अनृतेन हि प्रत्यूढा                  | छा ८३२                         |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| अनेजदेक मनसो जवीय                    | ई ४                            |
| अनेन जीवेनात्मनानु विश्य             | छा ६३२,३                       |
| अन्त प्रविष्ठ कर्तारमेतम्            | तै अ ३ ११                      |
| अन्त प्रविष्ट शास्ता जनानाम्         | तै अ ३ ११                      |
| अन्नमय हि सोम्य मन                   | छा ६ ५ ४                       |
| अन्यत्र धर्माद यत्राध ति             | क २ <b>१</b> ४                 |
| अन्यदेव तद्विदितादथो                 | के १३                          |
| अन्योऽसाव योऽहमस्मीति न स वेद        | बृ १४१                         |
| अपूर्वमनपरमन तर                      | बृ २ <b>६ १</b> ९              |
| अपोहवाद                              | ३८८ ३८,                        |
| अप्राणो ह्यमना                       | २१२                            |
| अप्राप्तप्रतिषेधो निष्फ              | १ .९                           |
| अप्राप्ते शास्त्रम वत्               | े सू६ २ १८                     |
| अभय प्रतिष्ठा विन्दते                | तै २७                          |
| अ ानित्वमदभित्वम्                    | भ गी १३                        |
| अमा यमत्सरो दक्षो                    | श्रीभागवते ११ १ ६              |
| अमृत स्य तु नाशाऽस्ति                | बृ ४२४५३                       |
| अमौन च गौ च निर्विद्याऽथ ब्रह्मण     | न्<br>बृ <b>३</b> ५१           |
| अयमात्मा ब्रह्म                      | बृ २ <b>१</b> ९                |
| अ ातचकवत्                            | ष्ठ ३२२ ४२५                    |
| अवस्थात्रयम्                         | २३१                            |
| अदि कार्योऽयमुच्यते                  | भ गी २ २९                      |
| अवि तस्य तिथिंबभावनिबधन फ सबध        |                                |
| अविशात विज्ञातृ                      |                                |
| अविद्या मृत्यु तीर्त्वा              | ब <b>ु ३८१</b><br>ई ११, में ७९ |
| अविद्या ना ान्यस्मिन्नन्यध ध्यारोपणा | 48                             |

अविद्यायाम तरे वर्तमाना \* अविभक्त विभक्तेष अन्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अशब्दमस्पर्शमरू प अशरीर वाव त न प्रियाप्रिये पृशत अशरीर शरीरेषु अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम् -अष्टौ आत्मगुणा असगो य पुरुष असजातविरोधितया प्रत्य दिर्बेळवत्त्वात् ·असप्रदायवित् सर्वशास्त्रविदपि असुराणा ह्येषोपनिषत् अस्थूलमनणु अ ात्मा गुडाकेश अहमेवाधस्तात् अहिंसासत्य तेयब्रह्मचर्या अ ब्रह्माऽस् अह नुरभव सूर्य अ विश्व न भ्यभारेम्

१२८ कठ ं २ ५ भ गी १८ २ भागी २ २५ कठ ३१५ नृ ९, क्ति उ२७२ ा ८१२१ ()सत स २११६७ क २२२ भ शि १ २६ गौ घस ८ १४ २५ **२ १५ १६** बृ प्र १२३ भ गी १३ २ भाष्ये 666 बृ च ३ ८ ८ भगी १ २ छाउ २५१ यो स्.२ २ बृ 8 8 8 ३१ नृपूर ४

आकाशपुष्पम्
ाकाशवत वेगतश्च नित्य
काशोऽ न्तिरत्वादिव्यपदेशात्
आकाशो वे ना
आचार्यवान् पुरुषो वेद

अ

#### ( ४६३ )

आचार्य हा यिता तस्य आचार्याद्वैव विद्या विदिता आत नि खल्वरे दृष्टे श्रते ते आ मनो शेयाशेयत्ववाद आत न्येव आत्मान पश्येत्

आत्मलाभान पर वि ते आत्माप तपाप्मा विजरो आत्मा । अरे द्रष्टव्य आत्मा वा इदमेक ए । य आसीत आत्मा होषां भवति आत्मेति तूपगच्छन्ति । हयन्ति च आत्मैव देवता रि आत्मेवाघ तात् आत्मैवा य ज्रोति आत्मैवेद र्वम आदशमुखाभास**द**ष्टान्त आ न्द ब्रह्मणो विद्रान् आनन्दरूप मत यद्रिभाति **आराद्रपकारकम्** ालेख्याध्ययनन्या आवृत्ति कृदुपदे ात्

द्वेष सुख दु इति गुह्यतम इद सर्व यदयमात इन मित्रं वरुणमित्रमाहुरथो

टि ४ ã. छा 8 6 3 बृ 8 4 8 38 १४६२२८ 'पस्यति पाठ शत आप १ २३ २ ८१५,मै छा 284848 बृ ग्रे 8 8 सू ४१३ स्मृ १२ ११९ छा बृ 8 3 8 छा ,५ २ 8 ष्ट्र २९३ २९

भ गी १३ ६ गी **१५ २** २ ६ ४ ५ ऋ १**१**६ ६

स. ४११

इन्द्रो मायाभि पुरुद्धप ईयते ऋ ६ ४७ १८ शत ब्रा १४५५१९ बृड २५२९ जैमि उत्रा १ ४४ १ इष्टार्थकोप B 888 उ उक्तानुशासनासि मैत्रेयि बृ ४ ५ १५ भ गी १५१ उत्तम पुरुषस्त्वन्य उत्पलपत्रशतभदनयौगपद्यन्याय भ प्ट ३८ उदकराशौ निक्षिप्तोदकविंदुवत् प्र २११ ... उदङ्गाख्यायिका 🏌 ६६१ ष्ट ( ) उद्रम तर कुरुते उपजीव्यविरोधस्यायुक्तत्वम् । ष्ट्र १२५ उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् भ गी ४ ३४ उपद्रष्टानुम ता च भ गी १३ २२ उपलभ्योपलंभकभावसबध । \$ £ उपादान हिस्वकार्य सर्व व्याप्तुवद्यापक भ त्ति १ ४ एकघा हुधा चव दृश्यते जलचन्द्रवत् त्रह्मार्वे **१२ मोक्षधमें** अध्याये (१) एकधवानुद्रष्ट यम् ब ४४२ एकभवि त्ववाद १९

तुल्य बापत्रश यतिभेदन्याय — इलो वा टी मृ ३११ दुर्वेक्षस्तु वे पत्र ति ता

एकमेकतराभावे

ए मे ।द्वितीयम्

— इ.शे वा पृ ३११ ‡ तितापर्वणि उत्तङ्कोपाख्याने ५५ ध्याये न मूत्र , अपि तु मातगस्पर्शदो भयात् तङ्कोऽमृ नाम्र तिर इ विणितम् अयत् व म्

श्रीमद्भागवते २ १० ९ पर्य पृ ३७५

छा उ६२१

ए सद्विप्रा बहुधा वदन्ति एक सत बहुा ल्पन्ति ए सधित्सतोऽपर प्रच्यवते ए शत्रर्न हि तीयोऽस्ति एक तथा वेभूता तरात्मा एका पर्यवसानेनैकवाक्यत वेद ाक्यस्य एको देव सर्वभूतेषु गृह सर्वव्यापी ए हो देवो बहुधा निवि ए जे शी सर्वभूता तरात्मा एतद्ध सम वै तत्पूर्वे एतत्स न एव एतमेव प्रवाजिनो एतया द्वारा ।पद्यत एत वै तमात्मान एतस्मिन्न खल्वक्षरे एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि एतस्यैवान द यान्यानि भूतानि एतावदरे खल्वमृतत्वम् एव विजाननात्मरतिरात्मकोड एवमे एतत्प्राणान् गृहीत्वा एवविदि पाप भे न श्विष्यते एष त आत्मान्तर्याम्यमृत एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य ए म आत्मान्तहृदये अणीयान् एष म आत्मान्तहेंदये एतद्व्ह्य एष सं भूतेषु गूढोऽत्मा एषो स्य परमो लो

ओ ओतश्च प्रोतश्च बूड ३८ ११ क्षोमित्येवं ध्याय आत्म म् २ २ ५ कत बीजनाय ' १८२ कर्ता शास्त्राथवरवात् स. २ ३ ३३ कर्तुरीप्सिततम कर्म पा सू १ ४ ४९ कर्मणा पितुलोक उ १ ५ १६ कर्मणा बध्यते जन्तु र प २४३ कर्मणैव हि ससिद्धिमास्थिता भ गी ३ २ किस्मन्तु खल्वाकाश ओतश्र प्रोत बृड३८७ कस्मिन्तु रूपाणि प्रतिष्ठितानि बृ ३९२ काम सकल्पो विचिकित्साश्रद्धाऽश्रद्धा बृ १५३, में उ६३ कामा येऽस्य हृदि स्थिता बृ 8 8 क किंगोत्रो नु सोम्यासि छा 888 किमह साधु नाकरवम् ते २ ९ किमु तद्रह्मावेत् ब् 886 कुण्डे दर क्षीरे सीर्भ , तिले तैल भित्ती चित्रम् ξ, कुलालचक्रवत् कुलन ज्ञानघन एव

केनेषित पतति ेषित मन केव त्मस्वरूपा र ।नरू मोक्ष

कृष्णलान् श्रवयेत

समृ६६ आत्मबोधे ५

४३९५ ह

११

7 9 7

222

५ १३

यामावि १ ११३ १

ै मृतिकन्याय २ ४१९ को वेन जनयेत्पन ३९२८ को गोह क शोक क्षणिका सर्वसस्कारा ३८६ २ ४ ६ क्षत्र त परादात् क्षीय ते चास्य मीण **२** २ ८ भ गी १३ २ क्षेत्रज्ञ चापि मा विद्धि गगातीरे वसेन्नित्य ? ( ) प्र २१ डि दनैकदेशे धातुपा १ ६५ स. १ १ ११ गतिसामान्यात् गर्भ घेहि सिनीवाली गर्भ घेहि सरस्वति ते ११३ १२६ छा ६ १४ १ २ गान्धाः(कदृष्टा त गुणा वयो य फल मैंकर्ता न्यय पृष्ठ ९ टि १ गोशकृत्पायसीकिया .घटीय त्रवत् १९ २२६ ३ ४ च विं कियाफ म् गौध स्टूट १४ २२ चत्वारिंशत स्कारा तै ६१३८ जैन्या चाटा छे कृष्णविषाणा प्रास्यति मावि २ १९ चितिमतश्चितिमदर्थत्वानुपपत्ति 3

<sup>\*</sup> यतिधर्मसंग्रे (पृ १ ) मत्स्यस्कन्दपुराणयो इत्यनेन गगाक्ते वसेन्नि य भिक्षु गेक्षपरायण स्टिद्धक्षेत्र तु ज्ज्ञेय ।वद्धनु तत्रयम् इिक्षे धृत

ानतीर्थम् ज्ञानाप्ति सर्वकर्माणि ज्ञात्वा में समाचरेत् ज्ञानेन तु तद्ज्ञान योति । ज्योति

त इह व्याघ्रो वा तच्छुभ ज्योति । ज्योति तत्क्रतुन्य य तत्र हो मोह क शोक तत्रैकाय मन कृत्वा तत्त्वमसि तत्सत्य स आत्मा तत्त्वमसि तत्सष्ट्रा तदेवानुप्राविशत् तदात्मानमेवावेत तदेजति तन्नैजति तदेतत्त्रेय पुत्रात् प्रेयो वितात् तदेतह्रह्मापूर्वमनपरम् तदेव ब्रह्म त्व विद्धि तदेवाभि तहेवा ज्योतिषा ज्योति तद्भावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत तद्धास्य विजज्ञौ तद्धतत्प न् ऋषिर्वामदेव प्रतिपेदे तद्रह्म तद्मृत स'आत्मा

णियत्काे दरभे<sup>ँ</sup> आराघ २ २१ ५

तद्यथेह कर्मजितो लोक क्षीयते तद्यदपा शर आ ीत् तदा अस्यैतदतिच्छन्दा तद्विज्ञाना स गुरुमेवाभिगच्छेत तद्विद्धि प्रिणपातेन परिप्रश्नेन सेवया तन्मनो दिशं दि पतित्वा तप्ताय पीतोदकवि दुवत् तप्तायोगो कप्रविष्टोद हि दुवत् तप्तायोविस्फुटि ङ्गवत् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति तमेवं विद्वानमृत इह भवति त पाणिनाऽऽपेष बोधयाचकार तरित शोकमात्मवित् तस्मार में न कुर्वन्ति यतय तस्मादात्मज्ञ ह्यर्चयेद्धतिकाम तस्मादेषा तन्न प्रियं तर ाद्रा एतस्मात् तस्य ता दिव चिरम् तस्य भासा सर्वभिद विभाति

तस्य सें लोके ामचारो भ ति
तस्य ६ न दे श्व नाभू । ईशते
तस्य हैतस्य पुरुषस्य द्भप
तस्याि ध्यानाद्योजनात्
तातप्यमानशिलाकूटच्छाया
तािन वा एतान्यवराणि तपांसि

ष्ट्र ३४१

महाना

२१

तान् ह स ऋषिस्वाच ताम्रादेरिप सुवर्णता तिमिरदृष्ट्या नेकचदवत् तीर्णो हि तदा सर्वा छोकान् तुलान्तन्याय त्यज धर्ममधर्म च त्याग एव हि संपा त्रय वा इद नाम ह्य कमी त्रसध्यादौ स्नानमाचरेत

दक्षिणाक्षिप्रधानेन्द्रियाणि
दग्ध गिजन्याय
दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशे
दिवा धकल्पिता धकारवत्
दिव्यो ह्यमूर्तं पुरुष
दृष्टा ते सर्वोशसाम्यमनुपपन्नम्
दृष्टेव पु य च पाप च
देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनम्
देवत्विक्स्नातकाचार्यराज्ञा
देवरत्रापि विचिकित्सित पुरा
द्राविमी पुरुगे लोके
द्रा सुपर्णा सयुजा
दितीयादै भय भवति

प्र ड १ २. ए २१९ ए ४६ ब ड ४ ३ २२ ४३४ शा प ३२९ ४ ३३१ ४४ प्र ८ १६ १ ब ड १ ६ १ अरु २

द प्र.२९ २९४ † छाउ८११,२ प्र.२ उ२१२ प्र.३६ बृडं४३१९१, ४ भगी११४ यास्य आचा६१९२ कठ१२१२ भगी१९१६ के ४६, ३११ बृडं१४२

<sup>\*</sup> तुरुय— तुरुानमनोन्नमनन्य { इस्त्रो वा ी पृ ३१ र पादिका पृ ३८

<sup>ी</sup> दुल्य सभ्रष्टनी बद यो वा रा १ ४ ३ यो सू भाष्ये २२४ १ १३२६३५ ४२८

#### द्वे ाव ब्रह्मणो रूपे मूर्त चैवामूर्त च

बूर ३१, " उ६३ १५

धर्मेण पापमपनुद्ति ध्यायतीव लेलायतीव

महाना **उ २२ १** बु ४ ३

न कर्मणा न प्रजया न कर्मणा वर्धते नो नीयान न कर्म लिप्यते नरे न चक्षषा गृह्यते नापि वाचा न चेदिहावेदी महती विनष्टि न जायते म्रियते वा विपश्चित न जीवो म्रियते न तत्र रथा न रथयोग न तदश्राति किंचन न त तद्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तम् न हष्टेर्द्रष्टार पश्ये न प्रतिशरीरमात्मभेद न बिभेति क्रतश्चन न लिप्यते लोकद् खेन बाह्य नवद्वारे पुर देही न वै सशरीरस्य सत न याख्यानपरो यति

न सत्तनासदुच्यते

माना १ ५ के उर बू ड ४ ४ २३ (माध्यन्दि पाठ ) इ उ २ 3 8 6 के १३ उं २ १८, मंगी २ २ छा ६ ११ ३ बुड ३८८ उ४३ २३ ३ बृड ३४२ 83 88 ર ૪ ૬ कठ उ ५ ११ भ गी ५ १३ छा ८ १२ १ भ गी १३ १२

ा व सी नित्य स्यान्नोपनासपरो यति न च ध्यय शा स्य व्य ख परे भे त् इति क्षो बृहस्पतिरपि इत्यने पराज्ञरसिं या ( का अ २ पृ १९५) धृत उप धब्रू स्पतिस्मृ गै तु नेप भ्यते

न स्वस्य र यमेव केनचिन्द्यवहित शक्य \* 69 न ह वा आत्मा उदेति न निम्लोचित छा 3 22 3 नहि कश्चित्क्षणमपि भ गी३ ५ न हि काष्ट्रकुड्ये अ योन्यार्थ कुर्वाते v3 T नहि दृष्ट्टिष्टेर्विपरिलोपो विद्यते बु ४३ २३ न हि पराधीनात्मत्वतोऽन्यद्देन्य ष्ट वा वर्तते **g** 3 न हि मिथ्यार्थेन सत्य वस्तु सस्उचते न हि विज्ञातुर्विज्ञातेर्विपरिलोपो विद्यते बुड ४ ३ ३ न हि सर्वकल्पनाधिष्ठान केनचित्कल्पयितु शक्यते 🕇 २६ न हि स्वप्रतिकूल स्वसहायो भ ति B 338 न हि वयमसिद्ध पर साधयति न्याय पृ ९ न हि स्वय स्ववेद्यं भवति ब्र ६६ न ह्यगुल्यप्रेण तदेव स्पृश्यते याय १ ७९ न्यायव तिकतात्पर्य टीका प्र ४६६ न ह्यसिघारया असिघारा छिद्यते \*न्याय ७९ नाक्रमेत्कामतच्छाया गुवदि स्मृ ४ १३ नादत्ते कस्यचित्पाप ति ५ १८ भ नान्तरिक्षे न दिव्यग्निश्चेत य 9 7 0 नान्यदतोऽस्ति द्रष्ट बृ ३८१**१** ते अ ३**१३** थे उ३८६१५ ३८११ नान्य पथा विद्यते अयनाय नाप्रशान्ताय दातव्य ६ २२ नाविरक्ताय संसारात् सि ४ ७१ नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो २ २४

<sup>\*</sup> तु स्वाग स्वव्यवध यक न भवि स्वांग वधा स् भामती ३४२ † तुल्य—मृरे मूलाभावादमूर मृगम्—सा स्ट. ६

नाग्रचिर्वहा कीर्तयेत् नासतो विद्यते भाव नासवत्सरवासिने ब्रयात् नित्यतुप्त नित्यतृप्तो निरज्जन नित्य विभु सर्वगत सूक्ष्मम् नित्येषु शुद्धिप्राधान्यात् निमित्तनिवृत्त्य नैमित्ति निवृत्ति निमित्ताभा । श्रीमित्तिकाभाव निरञ्जन परम साम्यमुपैति निरधिष्ठ नकल्पनायोग **निर्धिष्ठानस्यारोपस्यादृष्ट्चरत्वम्** निरपेक्ष मुनि शा त निरवकाशेन सावकाश बाध्यते निरवधिकबाधायोग निरालबनकः पनानुपपत्ति निरीक्षणनिर्वाणयोर्न व्यवधानम् निर्दु खित्व त्वमर्थस्य निक निष्क्रिय शातम् नीहारेण प्रावृता जल्प्या नृदेहमाद्य सुलभ सुदुर्लभ नेति नेति नेदं यदिदमुपासते नेह नानास्ति विंचन

भ गी २ (3) भ गी ४ श्रति 🕇 ( ) 3 8 १६ स वार्तिके ११३१ 🙏 ५२ ५३ न्याय पृ ११ 3 9 4 36 ष्ट्र ६ श्रीमद्भागवते ११ १४ १६ ३२६ ष्ट्र ४२७ 396 प्र ४३ नै हि ३ १ ६ १९ ४६ २ श्रीभागवते ११ २ २३६ ४ ४ १९, कठ 8 88

वर रोषिता दयात् बोर्≔स्मृ ९ † नित्यनुप्तो निराश्रय –इत्यादिस्मृते (भागी ४२) इिाप्रो युख्त मृस थे † इय ९८ टि२

नैन कृताकृते तपत नैनेन किंचनानावृत नैनेन किंचनासवृतम् न्यास इति ब्रह्मा महान उ २१ यास एवात्यरेचयत् महाना उ २१ २ न्युनाधिकेनैकेन निचद्धरिजौ छदस्त्रे ३ ५९ घु, १३८ प पद्पदार्था वयव्यतिरेकौ ष्ट्र ३६४ पदार्थावधारणपर्यन्तमेवा ऽश्रमधर्माणा विधितोऽनुष्ठा**न**म् प्र ४१६ पराश्चि खानि परीक्ष्य तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम् उ १ २ १२ १३ परीक्ष्य लो । न् कर्मचितान् परेऽव्यये सर्व एकीभवन्ति **ड ३ २ ७** पर्जन्याङ्कुरयोग पश्यन्वे तन्न पश्यति उ ४ ३ २३ पाणावर्पितविल्ववत् \* पादोऽस्य विश्वा भूतानि आ ५ १२ पुय पुरोन कर्मणा भवति पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति

पुरुष सोम्योत हस्तग्रहीतमानयन्ति पुरुषान्न पर किंचित् सा काष्टा

पूर्वबुद्धिमबाधित्वा नोत्तरा जायते मति †

कठ उ ३ ११

पु. १२५.

<sup>\*</sup> करविन्यस्तिन्विवत् बृ $^-$  वा २ १ १५ २ ५ १३६ ४ ३ १३३४ करस् ामळका दिवत् बृ वा ३ १ १४

<sup>†</sup> पूर्वोबाधे नोश्प त्तिरुत्तरस्य िसिद्धयिति ज्ञानलाभो ि पूर्वी धि न समवेत् न च Sनागतबाधे च पूर्वेणार । हि लभ्यते

पूर्वसमानयोगक्षेमता पूः प्राणिन सर्व एव गुहाशयस्य पृथ्वीमिमा यद्यपि रत्नपूर्णी पौनरुक्त्य न दोष पौर्वापर्ये पूर्वदौर्बल्य प्रकृतिवत् प्रकृत्यर्थ किया प्रत्ययाथ प्रज्ञानघन एव प्रज्ञान ब्रह्म ज्ञानस्य नामधेयानि प्रतिपत्तिकर्म प्रतिपन्नोपाधि प्रतिषेधावधिभूत आत्मा प्रत्यक्षानुमानयो प्रत्यक्षमेव लीय प्रत्यवायस्मृत<u>ि</u> प्रदीपप्रकाशदृष्टा त प्रपन्न परा गेऽद्वय प्रयाजे कृष्णल जुहोति सिद्धमुद्दिस्यानूद्या सिद्धो बोध्यते प्राण इति होवाच प्राणस्य क्षुत्विपासे द्वे प्राणायामान् षडाचरेत् प्राणाय्याय वाड तेवासिने नान्यसमे ाणोऽस्मि प्रज्ञात्मा प्राप्तवत तिष्ध्यते फट् अस्त्राय फट्

आपस्त गियाध्यात्मपटले ४ मोक्ष प ३१ ३८ मानसोल्लासे ८ ४ जैस् ६ ५ ५४ Z ३४६ 8 9 94 १२ ष्ट्र ,१५ प्र ११ प ३२७ मन सम् ११ ४४ 23, 3 R गौकार ३५ 2 3 2 3 याय पृ ४ २ ३७२ ा च १ ११ ५ 866 मनु ६ ६ ६९ छा 330 ध्याया दिग्बन्धे

\* तुरूय प्रसिद्धेना द्विस्य नित्यमि विशेषणम् " तत्र व पृ४६२

ब बाधाया सामानाधिकरण्यम् 363 बाधितानुवृत्ति 88€ बीजान्य न्युपद्ग्धानि वन प २ ११ बीजाभावे कुत फलम् \* न्याय पृ २ १ श्लो १९. प्र ४२४ श्लो ९ टी बुद्धे स्यादपराघोऽय वा २ ९ ५६ वृहन्पाडरवास सोम राजन् २ १ १५ को उ ४ १९ ब्रह्मचारिनिर्वचनम् 9 ब्रह्म त परादायोऽन्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद बृड२४, 8 0 ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा ब्रह्म वा इदमय आसीत् 8 8 8 88 ब्रह्मविदाप्रोति परम् ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति **ड**३२९ नहीव सन् वह्याप्येति वृष्ध्य ६ तै आस २ २, ब्रह्मैवेद विश्वमिद वरिष्ठम् ड २ २ ११ ब्रह्मैवेदं व नाम्हणो निर्वेदमायात उ १ २ १२ H भयादस्या शिस्तपति ξ 3 भर्ता सन् भ्रियमाणो बिभर्ति तै आ ३ १४ भासमानस्वद्धपससर्ग एव भास्याभिव्यक्ति २३८ भिद्यते हृदयग्रन्थि २ २ ८ भीषाऽस्माद्वात पवते

प्र ३४

मृ यादिच्छाया राहु भूयोऽपि प य वक्तस्यम् भेदिनेषेधश्रतिस्मृतय भेदस्य प्रमाणासिह णुताया अलकारत्वात् भोक्तेत्याहुर्मनीषिण श्रातिनिवृत्तिमात्र एव मोक्ष

मदशक्तिवत् मनसश्चेन्द्रियाणा च नस स्वतत्रस विषयानिरूपणात् मन साद सौ यत्व मन्त य मन्त्रौषधबलैर्यद्वत् मम माया दुरत्यया ममै ।शो जीवलोके मयाऽध्यक्षेण प्रकृति सूयते मध्येव स ल जात मर्त्य स्विन्मृत्युना वृक्ण महद्भुतमनन्तमपार मातृमान् पितृमानाचार्यवान् मानस तीर्थम् मामेव ये प्रपद्यन्ते माया तु प्रकृतिं विद्यात् मूलोन्मूलनम तरेण रोहाविच्छेद मूषासिक्तताम्रन्याय

न्याय ३१८ १८ ४२६ ४२ पद्म्य वि मनोरञ्जनी—ख ६ ३ ४ २ ३

मृत्तिकेत्येव सत्यम् मृत्यो स मत्युमाप्नोति

य आत्माऽपहतपाया य एष स्रुप्तेषु जागति यच्छव्दयोग प्राथम्यम् \* यज्ञोपवीत्येवाधीयीत याजयेयजेत वा यतो वाचो निवर्तन्ते यत् मसमवायि तदादिमत् क्रिस्त्यापम्

यत्कृतक तदिन म्
यत्र त्वस्य सर्वमात्मैव
यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छुणोति
यत्र वा अन्यदिव स्यात्
यत्र हि द्वैतमिव भवति
यत्रान्यत्पश्यत्य यच्छुणोति
यत्रैकाप्रता तत्राविशेषात्
यत्रैक एतत्सुसोऽभृद्य एष विज्ञानमय
यत्साक्षाद्परोक्षाद्ब्रह्म
य काशस्थितो नित्यम्
यथाकतुरिंम ग्रोके पुरुषो भवति
यथा च तक्षोभय ।

छान६१४ चृ ४४१९ कठ उ४ य•

छा ८७१३ कठ ५८ पस्य ४२ टि१ तै आ २१ तै उ२९

प्ट १६

<sup>ैं &</sup>quot;यच्छब्दयोग प्रथम्यं सिद्धत्व चाप्यनूच तच्च दयो आत्तर्यं साध्यत्वं च विषेयत

<sup>—</sup>इतीय रे भट्टवा यिंण का य का लाधिनीटीकाया ( पृ ३४५ ) दुक्त भट्टवार्तिके (तंत्रवार्तिके) इत्यनेन घृत दि वार्तिके तु सा तोप भ्यते

यथा प तमादीप्त या पशुरेव स देवा ाम या सकृद्रियुत्तम् यथा सर्वगत सौक्ष्म्यात् यथोदक शुद्धे शुद्धमासिक्तं यदा चमेवदा ।श यदा वें मुच्यन्ते यदा होवै एतस्मिन्नदृश्ये यदि मन्यसे सुवेदेति दभ्रमेवापि यदेव विद्यया करोति यदैतमनुपर्यत्यात्मान यद्यव्यस्मा इमामद्भि परिगृहीता यद्वे तन पश्यति यमनियमा य य वापि स्मरन् भाव यस्त सर्वाणि भूतानि यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् यस्त्वेव ब्र ह्मणो विद्यात् यतश्चोदेति सूर्य यस्मात्क्षरमतीतोऽह यस्मि शौ पथिवी च यस्य देवे परा भक्ति यस्य ना कृतो भा यस्य सर्वाणि भूतानि शरीर यस्यामत तस्य मत यस्य न वेद स य सर्वेषु भूते तिष्ठन् यान्यतोऽन्यानि श णि

स्पृति <sup>2</sup>( ११३)मै बृ १४ २३६ ब्र भ गी १३ ३२ ६२ बृ कठ ६ १४ 2 छा उ बृ ४ ४ १५ छा ३ ११ ६ 8 3 23 बृ २९२ टि ३ भगी ८६ भ गी ३ १७ ते अ १ ५ २३ भ गी १५ १८ **उ२२** ५ श्वेड ६ २३ भ गी १८ १ ३७१५ के उर ३ बृड३७१५ ( ) पृ २ ४

यावज्जी श्रुतय यावज्जीवमिप्तहोत्रं जुहोति
" यावज्जीवं दर्शपूर्णमासाभ्या यजेत 
यावज्जीवमिप्तहोत्र जुहुयात् '

या वेदबाह्या स्मृतय येनाक्षर पुरुष वेद बोऽध्यारिमकोऽय पुरु यो यद्द्ष्या न स तदनन्य योऽय विज्ञानमय ाणेषु यो वेद निहित गुहाया परमे योमन् योऽशनायापिपासे योषिदादौ अग यादिभावबुद्धि

रज्जुसर्पादिवदाग तुकत्वम् रसिवद्धमय स्वर्णम् राजनीव जयादिकम् (राजदृष्टा त ) राहुप्रतिर्विवदृष्टा तिववेक रूप रूप प्रतिरूपो बभूव रूपसस्कार ल्याधी

लब्धहूपं कचित्किचित् लागल जीवनम्

र प्रथम्थ सम्स ४ ३९ ३ प्र३ २९९ च व २ ५ ९ काठ व ५ ९१ (<sup>2</sup>) प्र ३८ २२५

पस्य पृ४२९ टि १ न्याय पृ१२३ स.३२४ भाष्य वार्तिके८

चत्राह्मणे श्र्ये 'इति शाबरभाष्ये (२४१) प्रमे द्वे धृते तथव जैन्या विस्तरे पराशरसंहिताया (आचारका ेष्ट ५१) तदा जाबालि 'इत्यनेन दिगृमे मयेत् दा वर्जनमिश्रहोत्र जुयात् इति वचनं धृतम्

| बह्नादी भल्लातकलेपवत्            | २१५                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| त धीना भनेदिया                   | Z 888                               |
| ाक्यभेदप्रसङ्ग                   | प्र ३४                              |
| वाचाऽऽरभण विकारो नामधेयम्        | छा ६१ ६६४१४                         |
| वा देव सवम्                      | भ गी ७ १९                           |
| विज्ञ नघन एव                     | बृड २ ४ १२                          |
| वि ।नमान दम्                     | बृ उ ३ ९ २८                         |
| विद्ययाऽमृत <b>म</b> १ नुते      | बृड ३ ९ २८<br>ई. ११, में ९<br>ई. ११ |
| विद्या चाविद्या च                | ई १२                                |
| विमुक्तश्च विमुच्यते             | कठ ५१                               |
| विरुद्धससर्गप्रतिभास उपाधिनिब धन | प्र १ ५                             |
| विविक्तशीलाय विधिप्रियाय         | मोक्ष प ३१ ५६                       |
| विषापोहो यथा ध्यानात् †          | ष्ट ३२४                             |
| वृत्तयो विषयाञ्जना               | प्र १८६                             |
| वृष्णीना वासुदेवोऽस्मि           | भ गी १ ३७                           |
| वेदाहमेत पुरुष महा तम्           | तै आ ३ १३                           |
| वेदेश सर्वेरहमेव वेदा            | भ गी १५ १५                          |
| विद्याविनयसपन्ने                 | भ गी ५१८                            |
| वेनस्तत्पर्यन्                   | महन २३                              |
| <b>"यग्यन्यज्ञकन्य</b> य         | ष्ट १९५ २४५                         |
| व्यापकविरुद्धोप व्धि             | A 0'                                |
| यापक या त्त्या व्याप्य यावृत्ति  | ११६                                 |

<sup>ा</sup>त ।ङ्कवद्दस्त्रे वा ेंके ५४ † य

दुस राम ससारिव वेशविष्चिका योगगारुड त्रेण पावनेन प्रश यित यो वा र २ १२ १

योगमा घातन्याय \*

Z 66

शत शुकाणि यत्रैक भवन्ति श दबुद्धिकर्मणा विर य याप राभाषात् शास्त्रज्ञोऽपि स्वातत्र्येण शा स्थानतिश यत्वात् शुद्धमपापविद्धम् शौचसतोषतप वाध्यायेश्वर श्रद्धया परया तप्त श्रद्धान्वितायाथ गुणान्विताय श्रद्धाभक्ती पुरस्कृत्य श्रुतहा श्रुत ल्पना

तै आग २ ११ याय पृ ३८७ टि २ १ २ १२ भाष्ये जैस्४१३ 6 यो सः २ ३२ भंगी १ १ मोक्ष प ३१ ३५ यासस्य ? पु २७५ 8 6

षडूर्भय षडूर्मिमाला षड्भावविकारा † षद्ऌ विशरणगत्यवसादनेषु

9 964 प्र ४२२ 29 2 धातुप १ ८७९

स आत्मा तत्त्वमसि स एतमेव सीमान विदार्य स एष इह प्रविष्ट

छां ६८ , इत्य दौ नवकृत्व ऐ ३ १२ बृड १

तु य

य तन्तूननुपा य तुरीमात्र रिग्र ति प र्दिमी द्योम ष्टिभि —तत्र वा पृ १

े म बत-पचपादिका धरे † मड्भाविव ।र भव तीति वार्घ्यायणि जा स्ति वि रिणमते वधते अ क्षीयते वि स्यात निरुक्ते १ २

ं एष नेति नेति बृड ३ ९ २६ इतादी एषोऽकल प्रकृद् द्विभातो होवै ज हो छां ८४२ संकल्पपूर्व मभूद्रघुनन्दनस्य री २ १८२ त्पदमाप्नोति कठ ३८ सस्य ान नन्त ब्रह्म ते २ १ सत्य पर प त्यम ाना २१ २ सत्य वद धर्म चर ै उ १ ११ ः सत्यम् ब् . १२ मैड६३२ देव रो येदमय आसीत छा ६२१ मध्य समाधावात्म ।चरेत **अ** २ निधिसत्ता त्रिण, श्रामकवत्, सर्व रक प्रवृत्तिहेतु प्र २३२ वंनिधिमात्रेणैव तृत्व यपदे **9 7** नि त्योपकारकम प्र २९३ ़ पर्यगाच्छुक्रमकाय र्ड ८ सबा भ्य तरो ज २१२ न्नाह्मण बृड ३८१० स भग हिन् प्रतिष्ठित ा च ७ २४ १ स आत्मेति विद्यात् को उ३८ स वेंषु भूतेषु भ । ३ २७ स त्रैतत्स प्रया चरति बृड २ १ १८ सयात नदाेत छा ६ १६ ३ स श्वाय पुरुषे तै २८,३१ सयोगरूपचोदना जैस्, २४९

ुष्ठ सू.भाष्ये २२२ यो सूभाष्य १४२१७२१८४१७ तः निषन दक्षि तस्व णिवतः सू १९६

सयोगा विप्रयोगा ता स्त्री पर्व २ ३ मोक्ष प २ ३१ ररे , आच प ४४ १८ तन्त्रारूयायिका २ १४७ वार अयो १ ५ १६ सर्व एत आत्मानो व्युचरन्ति बृड २ ? २ (माध्यदिन) सर्व खल्विद ब्रह्म छा उ३ १४ १ सर्व त परादात् बृड ४ ५ ७ सर्वमात्मान पर्येत् ४ ४ २३ पत्य पृ ४ टि५ बृ सर्व व तु ज्ञाततयाऽज्ञाततया वा साक्षिचैत न्यस्य विषय एव विवरणे प सर्वशाखाप्रत्ययन्याय जैस्र ४८ ३२ सर्वाणि तत्र भूतानि विषु , ५८ सर्वाणि ह्रपाणि विचित्य धीर तै आ ३१ ७ सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति ठ उ २ १६ सर्वे वेश यत्रैक भवन्ति तै आ ३ ११ १ सर्वेंडस्मै देवा बलिमावहन्ति तै उ १ ५ सिलल एको द्रष्टाऽद्वैतो भवति बृड ४३३२ स वा एष आत्म छा उ ८ ३ ३ स वा एष महानज आत्मा बृ उ ४ ४ २२, २४, २५ स समान सन्तुभौ लोकावनुसचरति बृड ४ ३ स स्वराड् भवति छा उ ७ २ २ स हि कर्ता बृड ४३१ ससर्गों वा विशिष्टो [ 29 3 gc ससारचक्रम् १ Z 86 सहतत्वात् पराथत्वम् † B 6 '

तुल्य यो स. भाष्ये ४ ११ षडर सरच म् † तुल्य परार्थ त्य स्तितात्−यो स. ४ २४ संघ पर त्वात्− का १७ सइतपरथत्वात्पुरुषस्य सा स. १ ६६ ४

साक्षी चेता केवलो नि गुणश्च मिकतादधि याय सिंहा लोकन याय मेय दे तैक्षत सोऽश्नुते सर्वान् कामान् फटिकलौहित्यन्याय **।वप्नव**दृष्टनष्टस्वरूपत्वम् ,वप्रान्त जागरितान्तम् ्वव्याद्धढमेव सर्वमुपलभसे खय च तत्त्व न निरुक्तिगोचरम् स्वयमसिद्धस्यान्यसाधकत्वानुपपत्ति स्वर्गका गो यजेत स्वलक्षणावधिनीश स्वस्वामिभावसब्ध खात्मनि वत्तिविरोध स्वाध्यायाध्ययनविधि

खामिभृत्यन्याय

हिरण्मयेन पात्रेण हिर यदा अमृतत्व भज ते हिंसानुमहयोरनारभी हु कवचाय हुम् हुय तज्योंति पुरुष हियमाण कालनद्या वित्तरति कश्चन